

2/2

6901

THE ACADEMY OF SANSERT RESEARCH.
MELHOTE. F. 131.
(KARNATAKASTATE)

Acen. No. 6701

श्री:

# उपनिषद्धिज्ञानमाष्यमूमिका-तृतीयखराड की प्रस्तावना

• .

## किमपि प्रास्ताविकम्

श्रौपनिषद-पुरुष के श्रनुश्रह से 'उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका—तृतीय ख्राह' उपनिषत्-श्रे मियों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है। एवं प्रस्तुत तृतीय-खर्ण्ड की उपरित के साथ ही खर्ण्ड— त्रयात्मक 'भूमिकाग्रन्थ' उपरत हो रहा है। प्रस्तुत तृतीय खर्ण्ड में श्राठ स्तम्भ समाविष्ट हैं, जिनकी संनिप्त दिशा से यों परिचय प्राप्त किया जा सकता है कि—

(१)— निज्ञान-स्तुति-इतिहास-निरूपणात्मक ११३१ त्रवान्तर-शाखाप्रन्थों में विभन्त 'संहितावेद' वेदशास्त्र का प्रथम विभाग है । निष्कामकर्म्भयोगात्मक धर्म्मबुद्धियोग का प्रतिपादक, संहिताशाखाभेदानुरोध से ११३१ शाखाप्रन्थों में हीं विभक्त 'विधि' नामक 'ब्राह्मणावेद' वेदशास्त्र का द्वितीय विभाग है। निष्कामभिक्तयोगात्मक ऐश्वर्य्येबुद्धियोग (उपासना) का प्रतिपादक, ११३१ शाखाप्रनथों में ही विभक्त 'ब्रारएयकवेद' वेदशास्त्र का तृतीय विभाग है। ज्ञानक्रम्मीभयल क्रा वैराग्यबुद्धियोग का प्रतिपादक, एवं निवृत्तिकम्मीत्मक ज्ञानयोगापरपर्य्यायक ज्ञानबुद्धियोग का लोक-संग्रहदृष्ट्या संग्रह करने वाला ज्ञानकर्म्मोभयसमत्त्वलत्त्रण वैराग्यबुद्धियोग का प्रतिपादक, ११३१ शाखायन्थों में ही विभक्त 'उपनिषद्घे द' वेदशास्त्र का चतुर्थ, किंवा अन्तिम विभाग है। अतएव यह 'वेदीन्त" नाम सैं प्रसिद्ध हुन्ना हैं। वेद के ऋन्तिमं (चतुर्थ) भागरूपं उपनिषद्वचर्नों के पारस्परिक समन्वय के लिए प्रवृत्त होने वाला सूत्रयन्थ (व्याससूत्र) भी इसी दृष्टि से लोकव्यवहार में 'वेदान्त' नाम से प्रसिद्ध हो पड़ा है । श्रात्माद्वै तसिद्धान्तप्रातिपादक वेदान्तशास्त्र (उपनिषच्छास्त्र) किसी श्रद्वय-श्रखण्ड-निरञ्जन-निर्द्धम्मेक-निरस्तसमस्तोपाधि-प्रपञ्चोपशम ब्रह्म को मूलाधार बनाता हुआ ही सञ्चर-प्रतिसञ्चररूपेण द्विधा विभक्त विश्वविज्ञान के मौलिक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण करने वाला सर्वशास्त्र प्रमाणित हो रहा है। आत्मसत्ताधारेण सुप्रतिष्टित मौलिक विज्ञानसिद्धान्त ही मानवीय प्रज्ञा को लत्त्रीभूत विषय के सांत्रिध्य में निश्चयरूपेण निर्श्चान्तरूपेण प्रतिष्ठित कर सकता है। अतएव यह उपपत्तिविज्ञानात्मक मौलिक सिद्धान्त ही-'उप-नि-षत्' रूप से 'उपनि-पन्' शब्द का श्रवच्छेदक बना हुश्रा है, जैसा कि भूमिकाप्रथमखण्ड में विस्तार से प्रतिपादित है। ''ज्ञानसहकृत विज्ञानसिद्धान्त ही उपनिषत् इसलिए है कि, इसके द्वारा मानवीय-प्रज्ञा लर्दाः-भृत विषय के उप-समीप-अन्तस्तल पर, नि-निश्वयेन-आस्थान-श्रद्धान-पूर्वक, षत्-प्रतिष्ठि । हो जाती हैं"।

इत्यंभूत वेदान्तलच्च उपनिषच्छात्र की बहिरङ्गपरीचा से सम्बन्ध रखने वाले 'वेद पौरुषेय हैं, अथवा अपौरुषेय ?' इस प्रकान्त प्रश्न के समाधान के लिए ही प्रस्तुत तृतीयसण्ड में-'पोरुषेयापीरुषेयमीमांसा' नामक प्रथमन्तम्भ का समावेश हुत्रा है। भगवान् जैमिनि के-'ज्ञोत्पत्तिकृतु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः o' इत्यादि सूत्रसन्दर्भ के माध्यम से ही इस स्तम्भ में उक्त प्रश्न के समन्वय की चेष्टा हुई है, जिसका निष्कर्ष यही है कि वाङ्मय निरयशब्दा-त्मक वेदशास्त्र बहाँ सर्वया ऋपारुषेय है, वहाँ प्रयोगशब्दात्मक वेदशास्त्र 'बुद्धिपूर्वा वाक्यकृति— र्वेद' इत्यादि काणादिसद्धान्तानुसार पौरुषेय ही है, कृतक ही है। इस प्रश्न के माध्यम से विद्वत्ममाज में विगत-कतियय शताब्दियों से नितान्त भावुकतापूर्ण जो विवाद प्रक्रान्त है, उससे वेदशास्त्र पर श्रास्या-श्रद्धा-रखने वाले सामान्यवर्ग का त्राहित ही हुत्रा है। इसी प्रश्न के महासमारम्भात्मक वाक्-कज़ह ने विद्वानों की प्रज्ञा को स्वयं वेदशास्त्र के ज्ञातव्य-कर्त्ताव्य-रइस्यपूर्ण तत्त्वों से पराङ्मुख ही प्रमाणित किया है। 'वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं, अथवा मनुष्यों के द्वारा (ऋषियों के द्वारा) बुद्धिपूर्वक अन्य प्रन्थों की भाँति इनकी भी रचना हुई है ?' इस प्रश्न का उस समय यत्किञ्चिन् भी तो महत्त्व शेष नहीं रह जाता, जब कि इम चतुर्दा विभक्त स्वयं वेदशास्त्र के 'तत्त्वात्मक वेद्यदार्थ' का स्वरूप अवगत कर लेते हैं। भूमिका-द्वितीय सरह में विस्तार के साथ इसी तत्त्वात्मक वेदपदार्थ की व्याख्या हुई है। अभी कुछ ही ममय पूर्व व्याकरणशास्त्र के एक प्रज्ञाशील विद्वान् का किसी अर्वाचीन-प्रज्ञानिष्ठ के साथ हमनें इस दिशा में जैसा पारस्परिक वागुविजुम्मण देखा-सुना, उससे सहसा हमें इसलिये स्तब्ध हो जाना पड़ा कि, दोनों हीं विद्वान् वेदस्वरूपचर्चा से कोई सम्बन्ध न रखते हुँये केंवल कल्पना के आधार पर ही अइमहमिका के अनुगामी बने हुये थे । शब्दशास्त्रज्ञ महाभाग का आवेशपूर्वक इस सम्बन्ध में यह तर्क या कि,-"यदि कोई हमें यह प्रमाणित कर दे कि, अमुक वर्ष-तिथि-स्थान में बैठ कर अमुक ने वेद बनाया, तो हम उसे इसी चरा दशसहस्र पुरस्कार प्रदान कर सकते हैं"। वेदप्रामास्य से सम्बन्ध रखने वाली इस आस्था-श्रद्धा का जहाँ अभिनन्दन किया जायगा, नहाँ इसप्रकार के बालोपलालन को सर्वथा इसलिये आपातरमणीयमूलक अभिनिवेश ही माना जासगा कि, इसप्रकार की काल्पनिक संघाओं से कदापि वेदशास्त्र का गौरव सुरिच्तित नहीं रक्खा जा सकता। वर्त्तमान युग की प्रतीच्य प्रज्ञा जहाँ वेदार्थमीमांसा में सतत-जागरूक बन रही हो, वहाँ हमारे यहाँ की प्राच्यप्रज्ञा इत्यंभूत केवल वाग्विंग्लापन से ही अपनी वेदप्रामाएयभक्ति का श्रवसान करती रहे, सचमुच यह शोचनीय श्रवस्था है । शीघ्र से शीघ्र इस विवाद को उपशान्त कर भारतीय ब्राह्मणप्रज्ञा श्रपने सर्वस्वधूत वेदशास्त्र के तात्त्वक चिन्तन में प्रवृत्त होने का निःसीम

अनुत्रह करे, इसी कामना से जैमिनिसूत्रसन्दर्भ के माध्यम से प्रथमस्तम्भ का प्रकृत खण्ड में समावेश हुआ है।

- (२)—वेद के अन्तिम भागात्मक उपनिषदों में किन किन विषयों का निरूपण हुआ है ?, द्वितीय स्तम्भ इसी प्रश्न की समाधानदिशा के लिए प्रवृत्त हुआ है । प्रश्न का वास्तविक समाधान तो अनन्यनिष्ठानुगत चिरन्तन स्वाध्यायत्रत पर ही अवलिम्बत है । तथापि तात्कालिक कण्डूप-शान्तिमात्र के लिये प्रस्तुत स्तम्भ में औपनिषद आत्मतत्त्व के स्वरूप विश्लेषण के द्वारा 'ईश्-केन—कठ-प्रश्न—मुणडक—माण्डूक्य—तैत्तिरीय—ऐतरेय—छान्दोग्य—बृहदारण्यक—श्वेताश्वतर—कौषीतिक—मैत्रायणी' इन १३ उपनिषद्प्रन्थों की विषयतालिका उद्धृत कर दी गई है । उपनिषत्-स्वाध्यायत्रतियों को अवश्यमेव इसके द्वारा अंशतः तृष्टिभाव उपलब्ध हो सकेगा, ऐसी आस्था है ।
- (३)—'आत्मा, बुद्धि, मन, शरोर,' मानवीय संस्था के स्वरूपसम्पादक इन चारों पर्वो में उपनिषदों के द्वारा क्या अतिशयाधान होता है ?, चारों के दोषमार्ज्जन-हीनाङ्गपूर्त्ति, तथा अतिशयाधान के लिये उपनिषदों से मानव को कौन कौन सी मौलिक शिचाएँ उपलब्ध होतीं हैं ?, सहजभाषानुसार-'उपनिषत् हमें क्या सिखाती है ?,' औपिनषद्-शिचा का मानव के आत्मजीवन में तो क्या उपयोग है ?, एवं लोकजीवन में क्या उपयोग है ?, प्रस्तुत स्तम्भ इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है।
- (श)— इंश्वरीय हानित्मक वेद का मानरमात्र को अधिकार है, क्योंकि सभी मानव ईश्वर की ही सन्तान हैं, सभी में आत्म-बुद्धि-मनः-शरीर-भावसमन्विता समानता व्यवस्थित है" इस प्रकार के तत्त्वज्ञानशून्य-प्रकृतिरहस्यिवज्ञानगराङ्मुख-हेत्वाभास के द्वारा समानाधिकार-व्यामोहन से व्यामुग्ध बन जाने वाले किल्पत 'मानवता' के अनुगामी भावुकश्रेष्ठों के उद्बोधन के लिये ही प्रस्तुत चतुर्थ स्तम्भ समाविष्ठ हुआ है। अवश्य ही भौतिक-शारीरिक-मानसिक-एवं ऐन्द्रियक बाह्य-आकार-प्रकार की दृष्टि से मानवमात्र का एक ही 'मानवजाति' में अन्तर्भाव है। एवं इस दृष्टि से मानवजाति समानाधिकार की ही अनुगामिनी मानी जा सकती है, मानी गई है, जो कि भौतिक-समानाधिकार आहार-निद्रा-भयादि भौतिक अधिकारों पर ही विश्रान्त है। भोजन-वस्त्र-शयन-अपत्योत्पादन-गमन-हसन-मानसिक विनोद-आदि भौतिक विषयों में सभी मानव समानाधिकार से समन्वित हैं, क्योंकि इन अधिकारों का उस 'मानवजाति' से सम्बन्ध है, जो मानवजाति 'आकृतिग्रहणा जाति:' के अनुसार सानव के बाह्य भौतिक शारीरिक ऐन्द्रियक आकारों के आधार पर प्रतिष्ठित है।

तयोक्ता मानवजाति जिस मौलिक तत्त्व के श्राघार पर प्रतिष्ठित है, वही तत्ता 'प्रकृति' कहलाया है, जोकि प्रकृतिमाव मौतिक घर का श्राघारभूत श्रव्यक्त 'श्रव्तर' कहलाया है, जोकि गीता के रान्दों में-'प्राप्रकृति' नाम से प्रसिद्ध हुश्रा है। यही श्रव्तरप्रकृति प्राणदेव-भेद से श्रके स्वरूपों में विभक्त हो रही है। इसी प्रकृतिभेद के श्राघार पर मानव का श्राभ्यन्तर प्राकृतिक स्वरूप एक दूसरे से विभिन्न बना हुश्रा है। एवं-'प्रकृतिविशिष्टं चातुर्वएर्यं, मंस्कारिवशिष्टं चातुर्वएर्यं, मंस्कारिवशिष्टं चातुर्वएर्यं, मंस्कारिवशिष्टं चातुर्वएर्यं, मांस्कारिवशिष्टं चातुर्वएर्यं, मांस्कारिवशिष्टं है। एवं वही वर्णं, श्रीर जाति में वह महान विभेद है, जिसे श्राज के केवल श्रतिष्ठा बन रही है। एवं वही वर्णं, श्रीर जाति में वह महान विभेद है, जिसे श्राज के केवल श्रक्त चर-प्रत-वादी मानव नें सर्वथा विस्मृत कर मानव को सर्वथा शरीर-मन-इन्द्रियधर्मा मानव पश्रुत्रे कि में ला खड़ा किया है। श्रव्हक्कृतिमूलक गोत्रमाव का ऋषिप्राण से सम्बन्ध है जिसके द्वारा 'कुलधर्मा' व्यवस्थित हुश्रा है। एवं श्राकृतिमूलक जातिभाव का पितृप्राण से सम्बन्ध है, जिसके द्वारा 'क्ष्यंवर्मा' व्यवस्थित हुश्रा है। एवं श्राकृतिमूलक जातिभाव का पितृप्राण से सम्बन्ध है, जिसके द्वारा 'मानवजातिधर्मा' व्यवस्थित हुश्रा है। एवं इस तात्त्विक दृष्टिमेद से मानव के कुल-वर्ण-जाति-भेद से श्राधिकार भी सर्वथा विभक्तरूप से ही व्यवस्थित हुए हैं।

उन्त तीनों विभिन्न आधिकारिक उत्तरदायित्त्वों में से मध्यस्थ वर्णधन्मीत्मक अधिकारी भेद ही औपनिषद-ज्ञान, किंवा वेदज्ञानाधिकार की मूलप्रतिष्ठा बना हुआ है । एवं इस नर्णधन्मीसिद्ध प्राकृतिक अधिकारमर्थ्यादा के अनुपात से ही औपनिषद-ज्ञान की अधिकारमर्थ्यादा के अनुपात से ही औपनिषद-ज्ञान की अधिकारमर्थ्यादा क्या क्या क्या क्या कि स्वरूपिदशा का स्पष्टीकरण कर रहा है।

४—प्राचीन व्याख्याताओं की भावुकतापूर्णा मान्यता के अनुसार 'उपनिषत' सर्वकर्मा-परित्यागलच्य झानयोग का प्रतिपादक वैसा शास्त्र है, जिसका उपयोग चतुर्थाश्रम (७४ वर्ष के अनन्तर आने वाली संन्यासाममावस्था) में ही हुआ करता है । इसी मान्यता के दुष्परिणाम स्वरूप उपनिषच्छास्त्र आब मरण्वेला का ही लच्य बन गया है । संसार से जिसका कोई सम्बन्ध नहीं, लोक-समाज-राष्ट्र-जाति-वर्ण-धर्म्य-आदि से जिसने विश्राम प्रहण कर लिया हो, वही मानों उन झानाभिनिविष्टों की दृष्टि में उपनिषदों का पात्र है । अत्रह्मण्यम् ! अत्रह्मण्यम् ! ! महती विस्वन्यना !!!

वस्तुतः 'उपनिषत्' तो नित्यसिद्ध झानसङ्कृत उन विज्ञानसिद्धान्तों का स्पष्टीकरण करने वाला वैसा उपयोगी शास्त्र है, जिसे आधार बनाए बिना न तो ब्राह्मणभागोक्त कर्म्मकाएड का ही सम्मक त्रातागत सम्भवः एवं न त्रारण्यकभागोकता उपामना का ही यथावन त्रात्ममन सम्भवः हमी त्राधार पर तो-'यदेव विद्यया—श्रद्धया—उपनिषदा—करोति, तदेव वीर्यवत्तरं भवति' यह सिद्धान्त स्थापित हुत्रा है।

ज्ञान हो, कर्म्म हो, उपासना हो. लोकनीति-समाजनीति-राष्ट्रनीति कुछ भी हो, प्रत्येक का कोई न कोई मैंगिलक विज्ञानिसद्धान्त आधार रहता है। उम आधार को जान कर जे प्रवृत्ति होती है, वही दृढमूला बना करती है। एवं उपिनषच्छाम्त्र उसी सर्वविध मौलिक विज्ञानिसद्धान्त का रहस्यपूर्णो भाषा में स्पष्टीकरण करने वाला वैसा उपयोगी शास्त्र है, जो चारों हीं आश्रमों का मूलाधार बना हुआ है। अतएव कर्म्मकाण्डप्रतिपादक ब्राह्मणभाग से. तथा उपासनाकाण्ड-प्रतिपादक आरण्यकभाग से कदापि उपिनषद्भाग का पार्थक्य नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार आत्मा-सत्त्व-शरीर-तीनों त्रिदण्डवन अन्योऽन्याविनाभून बने रहते हुए त्रिपुटीभाव से परस्पर नित्य समन्त्रित हैं, एवमेव ब्राह्मण-आरण्यक-उपिनपन्-तीनों परस्पर सह सम्बद्ध हैं। तभी तो-भन्त्रब्राह्मण्योवेंद्नामध्यम् इत्यादि के ब्राह्मण भाग से ब्राह्मण-आरण्यक-उपिनषत्-तीनों वेदभागों का संबह हो रहा है। प्रस्तुत पञ्चम स्तम्भ में इसी सम्बन्ध का स्पष्टीकरण हुआ है।

हुआ है, जिसका परदर्शन से सम्बन्ध माना गया है। ऐकात्म्यवाद—खरडात्मवाद—बहुदेवतावाद—कर्ममेदवाद—आदि परस्परात्यन्तिविरोधी भी प्रतीयमान यच्चयावत् वैदिक सिद्धान्त अविभक्त ब्रह्म, एवं विभक्त प्रकृति के अनुबन्धों से स्व स्व स्थान पर सर्वथा निर्विरोधरूपेण सुसमन्वित हैं। "संहिताकाल में भारतीय लिखने—पढ़ने से अपिरिचित थे। केवल सुन सुना कर ही वे अपने ज्ञानतन्त्र को सुरचित रखते थे। अतएव उस युग का मान्यतात्मक वाचिक शास्त्र 'श्रु ति' कहलाया। एवमेव संहिताकाल में बहुदेवतावाद का ही प्राधान्य था। अिन-वायु-सूर्य-जल-मेय-वृत्त-वनौषधि—आदि भौतिक पदार्थों के उपयोगिता के प्रति इतझता प्रकट करने के लिए इन जड़-पदार्थों की ही भारतीयों के द्वारा 'देवता' नाम से स्तुति की जाने लगी, जिस युग में कि इन्हें 'एकेश्वर' का यत्किञ्चित्त भी बोध नहीं था'' इत्यादि भावुकतापृर्णो आति के समाधान के लिए ही प्रस्तुत स्तम्भ का लोकभावुकतासंरचणमात्र के लिए संग्रह हो पड़ा है। वस्तुतः न इन प्रश्नों में कुछ तथ्य है, नापि इनके समाधान की ही कोई आवश्यकता है। क्योंकि आन्तों की भ्रान्त कल्पनाओं से निर्भान्त शाश्वत सनातन ज्ञानविज्ञानसिद्ध वेदशास्त्र का कोई सम्बन्ध नहीं है।

७ सतम स्तम्भ में 'श्रौपनिषद्−ज्ञान के प्रथम प्रवर्त्तकत्त्व" को बीज मान कर इस से सम्बन्ध रखनें वाले लोकानुरञ्जक समाधान का स्पष्टीकरण हुश्रा है । एवं श्रन्ततोगत्त्वा ऋर्णिवंश से सम्बन्ध रखने वाले सिद्धान्तपत्त का स्थापन हुत्रा है ।

द-एक विशेष कारण से पौरुषेयशास्त्रों में गीताशास्त्र सदा से ही सर्वमूर्छ न्य प्रमाणित होता आ रहा है। गीताशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाली इसी आस्था-श्रद्धा ने आज सर्वसामान्य का मी ब्लान इसी की ओर केन्द्रित कर लिया है, जिस आस्था-श्रद्धा का अभिनन्दन ही किया जाक्या। यह सब कुछ अभिनन्दनीय होनें पर भी गीताशास्त्र को ही स्वकर्त्तव्यकर्म्मानिर्णय में प्रमुख मान बैठना सर्वथैव भावुकता ही कही जायगी इसलिए कि, गीताशास्त्र किसी भी कर्त्तव्यकर्म का अनुशासन नहीं करता। 'क्या करना चाहिए ?, क्या नहीं करना चाहिए ?' गीता का इस प्रश्न के समाधान से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपितु जब भी गीताशास्त्र से कर्त्तव्य-कर्म के सम्बन्ध में प्रश्न किया जाता है, तो यह इस प्रश्न का समस्त उत्तरदायित्त्व अपनें से अन्यशास्त्र के प्रति ही समर्पित कर देता है, जैसा कि-'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यञ्यवस्थितों' इत्यादि से स्पष्ट है ॐ।

असरप्रकृतिम्लक, देवप्राणस्वरूपव्यवस्थापक—संहिता-ब्राह्मण्—आरण्यक-उपनिषत्—रूपेण् चतुर्द्धां विभक्त 'श्रुतिशास्त्र', सरप्रकृतिमूलक-भृतप्राणस्वरूपव्यवस्थापक-मनु-याञ्चवल्कय-वसिष्ठ-विष्णु-श्रादि रूपेण विभक्त मन्वर्धानुसारी 'स्पृतिशास्त्र', एवं सरासरप्रकृतिनिबन्धन शिपि-विष्टत्रस्व पशुप्राणस्वरूपोपतृं हक 'पुरास्त्रशास्त्र', यह शास्त्रत्रयी ही गीता के द्वारा निर्दिष्ट बृह् 'शास्त्र' है, जिसके सुव्यवस्थित विधि-विधानों के आधार पर ही भारतीय मानव की कर्त्तव्य-कर्मनिष्ठा, तत्त्वोपासना, एवं निवृत्तिमृलक ज्ञान प्रतिष्ठित है। बिना इस शास्त्रत्रयी के केवल गीतामिक्त के आधार पर कदापि आस्तिक मानव कर्त्तव्यनिष्ठा को सुरिस्तित नहीं रख सकता। प्रश्न सम्भव है कि, फिर गीता का उपयोग ही क्या ?। इसी प्रश्न के समाधान के लिए अष्टम स्तम्भ प्रशृत्त हुत्रा है। जो स्पर्योगिता अपौरुषेय श्रुतिशास्त्र में उपनिषच्छास्त्र की है, वही

<sup>#-</sup>यः शास्त्रविधिम्रत्सृज्य वर्चते कामकारतः ॥
न स सिद्धिमवाप्नोति, न मुखं, न परां गतिम् ॥१॥
तस्माच्छास्त्रं प्रमाखं ते कार्य्याकार्य्यवस्थितौ ॥
ज्ञाच्चा शास्त्रविधानोक्तं कर्म्मकर्तुं मिहाईसि ॥२॥
—गीता० १६।२३,२४, ।

उपयोगिता पौरुषेय गीताशास्त्र की हैं। जिन विज्ञानसिद्धान्तात्मक कम्मोंपास्तिज्ञान—कौशलों का उपनिषच्छास्त्र सर्वथा रहस्यपूर्णा, एवं संचित्त भाषा में निरूपण करता है, गीताशास्त्र उन्हीं कौशलों का, श्रौपनिषद—रहस्यों का सर्वथा लोक-प्राञ्जल—भाषा में विस्तार से निरूपण करता है। कैसं करना चाहिए?, क्यों करना चाहिए?, क्या विज्ञानसिद्धान्त है अमुक कर्म्म—उपासना-ज्ञान का?, इत्यादि जिन प्रश्नों का उपनिष्मों में सन्तेप से दिग्दर्शन हुआ है, गीताशास्त्र में उन्हीं का विस्तार से उपवृंहण हुआ है। संकोचभाव का विस्तार ही 'गान' है। इसी विस्तारभाव के कारण भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण के मुखपङ्कज से विनिःसृत यह तत्त्ववाद, एवं भगवान कृष्ण-द्रौपान के द्वारा प्राञ्जलभावोपेता इतिहासभाषा में (महाभारत में) संकलित शब्दात्मक यह शास्त्र 'गीताशास्त्र' नाम से व्यवहृत हुआ है। उपनिषदों के रहस्यायों का विस्तार से निरूपण करने के कारण ही इस पौरुषेय भी गीताशास्त्र को अपौरुषेया 'उपनिषत्' की उपाधि से समलङ्कृत कर दिया गया है, जैसा कि-'इति श्रीमद्भगवद्गीताद्वपनिषत्सु ठ'इत्यादि अध्यायोप-संहारवाक्य से प्रमाणित है। समस्त वेदशास्त्र की 'संचित्ता सृची' का स्थान प्रहण करने वाला गीताशास्त्र अवश्य ही अपौरुषेय उपनिषच्छास्त्र का वैसा प्रातिनिध्य कर रहा है, जिसे साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से अभिभृत कर हमनें सर्वथैव विस्मृत कर दिया है।

उक्त आठ स्तम्भों के अतिरिक्त इच्छा न रहते हुए भी सिन्मित्रों के विशेष आग्रह से सर्वान्त में 'पिरिशिष्टसंग्रह' नामक एक प्रकरण का समावेश और हो गया है. जिसमें उन शास्त्रीय प्रमाण-वचनों की अन्तरार्थसङ्गति कर दी गई है, जो वचन प्रस्तुत तृतीय खण्ड में यत्र तत्र समाविष्ट हुए हैं। उपनिषत्-स्वाध्याय में प्रवृत्त होने वाले मादश वेदवीथि-पथिकों के लिए यह प्रयास अवश्य ही सर्वात्मना नहीं, तो अंशतः मनस्तुष्टि का ही कारण प्रमाणित होगा।

त्राज से अनुमानतः १३ वर्ष पूर्व खण्डत्रयात्मक यह मूमिकाप्रन्थ सम्पन्न हो गया था। किन्तु नियति के निप्रह से अद्यावधि इसे व्यक्तीभाव का अवसर प्राप्त न हो सका। विगत कार्त्तिक मास में स्थापित 'राजस्थानवैदिकतत्त्वशोधसंस्थान' के सहयोग से प्रकाशनप्रवृत्ति पुनः प्रकान्त हुई है, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान की ओर से अब तक तीन अन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। खण्डचतुष्ट्रयात्मक-'भारतीय हिन्दू मानव, और उसकी भावुकता' नामक अन्य का प्रथम खण्ड प्रथम प्रकाशित हुआ। अनन्तर 'उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखण्ड' प्रकाशित हुआ है। एव तीसरा प्रकाशन अष्टस्तमभात्मक प्रस्तुत 'उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखण्ड' है।

<sup>\* &#</sup>x27;उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-प्रथमखराह' त्राज से १०-१२ वर्ष पूर्व प्रकाशित हो गया था, जो योग्य विद्वानों में निःशुल्क बाँट दिया गया है । पुनःप्रकाशनानन्तर ही तस प्रथमखरड की उपलब्धि सम्भव होगी, जो कि पुनःप्रकाशन त्रधाविष्ठ तो संस्थान-सञ्चालकों की मानसेच्छा ( उत्थाप्याकांचा , पर ही निर्भर है ।

मुप्तिद्ध साई त्यसेवी माननीय हाँ० वासुदेवश्राणा अग्रवाल महाभाग की प्रेरणा के फलस्वरूप ही संस्थान स्थापित हुआ, जिसमें प्राणप्रतिष्ठा की श्रेष्ठिप्रवर श्रीकुड़ी लालजी सेक्सिरिया श्रीमहावीरप्रसाद्जी सुरारका, तथा श्रीजगदीश्रप्रसाद्जी सेक्सिरिया महाभाग ने । जैसािक, बाँ० महामाग का अनुमान था, प्रारम्भिक भृतप्रतिष्ठा के अनन्तर ही राजस्थानसत्ता का ध्यान भी मंस्वान की ओर आकर्षित होगा, एवं तन्माध्यम से संस्थान-प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठित बन जायगी । इसी हिष्टिनिन्दुमाध्यम से डाँ० महामाग निरन्तर १० मास से प्रयत्नशील हैं। राजस्थानसत्ता के माननीय सुक्यमन्त्री महोदय श्रीसुखाड़ियाजी महोदय से भी संस्थान के अन्यतम संस्कृतिनिष्ठ माननीय श्रीक्सिलालजी जोशी महोदय के माध्यम से ३-४ बार साज्ञात्कार हुआ, जिनमें माननीय सुक्यमन्त्री महोदय ने पूर्णिनिष्ठा के साथ ही इस दिशा में अवित्तम्य एवळ न कुछ करने का आधानसन प्रदान किया। श्रीशा बलवती राजन्!' न्याय से अब भी डाँ० महोदय इस दिशा में निराश नहीं हैं। और हम भी यहां मङ्गलकामना अभिन्यक कर रहे हैं कि, अवश्य ही डाँ० महा-माग को इस दिशा में कभी न कभी अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी।

उहाँ तक हमारा अपना प्रश्न है, इस दिशा में यह प्रपत्ति अश्माखणभावापना बन चुकी है कि, "'वन तक व्यापक रूप से इस आर्ष वेदिक साहित्य की ज्ञानविज्ञानात्मिका मौतिक दिशा से राष्ट्रप्रक्रा परिचिन नहीं हो जाती, तब तक प्रा तीय सत्ताओं से, एवं केन्द्रसत्ता से केवल इतस्ततः उन्द्रम्यमाखन्नि से इस दिशा में कदापि सफलता नहीं मिल सकती"। विगत तीन वर्ष पर्यन्त एक विशेष मित्र के प्रबल्तम आप्रह से इमने इस दिशा में पूर्ण प्रयत्न कर लिए हैं, जिनके द्वारा हो पढ़ने वाली आर्थिक चृति का संवरण इम अधावधि भी नहीं कर सके हैं। भूतपूर्व मुख्यमन्त्री माननीय श्रीजयनागयख्जी व्यास के करकमलों के द्वारा प्रकाशनसमिति का उद्घाटन हुआ। तत्कालीन शिचानन्त्री महोदय माननीय श्रीमोलानाथजी महोदय के इस दिशा में निश्चित आरबामन उपलब्ध हुए। राजस्थानसत्ता के चार मन्त्री तत्कालीन समिति के सम्मान्य सदस्य भी बने। इनकी प्रेरणा से अभिनन्दन—उत्सवादि सभी सामयिक आयोजनों का अनुगमन भी हुआ। किन्तु अन्ततोगत्ता 'पुनस्तत्रैवावलम्बितो वेतालः' ही परिणाम निकला। और अधिक ममय पर्यन्त इन मक्नमञ्जातों के भारवहन में अपने आपको नितान्त असमर्थ अनुभूत करते हुए इमने गनवर्ष की समाप्ति पर ही इस लोकतन्त्रात्मिका सन्ता के व्यामोहन से सदा के लिए आत्मन्त्राण कर नेना ही श्रेयःपन्था मान लिया।

इसी ऋवसानवेला में मा० डॉ० महोदय ने ऋपने प्रयास से नवीन 'संस्थान' स्थापित किया, एवं नवीनरूप से सत्तासहयोग का उपक्रम किया, जिसका इतिवृत्त पूर्व में स्पष्ट किया ही जा चुका है। डॉ॰ महाभाग के सान्निध्य का हमने यही ऋथे समक्ता है कि. "निरतिशय अम-परिश्रमात्मक श्राश्रम-जीवन में सलग्न रहते हुए एकाकीरूप से साहित्यसेवा में संयुक्त रहने के कारण सर्वार्थव शिथिलकाय बन जाने वाले वर्त्तमान जीवन में ऐसा सहयोग उपलब्ध होगा, जिसके बल पर बाह्य-चिन्तात्रों से उन्मक़ होकर हम अपने शेष जीवन में केवल अध्ययनाध्यापन में हीं प्रवृत्त रह सकें"। संस्थान के भुक्त-प्रकान्तकाल में अद्याविध तो हमें ऐसा अवसर नहीं मिल सका है। श्रिपितु ठीक इसके विपरीत श्रमुक उन समस्याओं का ही साम्मुख्य करना पड़ा है, जिनका स्वाध्यायनिष्ठा से न केवल कोई सम्बन्ध ही नहीं है, ऋषित जो एपणाएँ स्वाध्याय-प्रतिबन्धि का ही प्रमाणित हुईं हैं। हमें वैसा कोई सा भी लोक-सहयोग किसी भी सन्धा पर श्रभीरिसत नहीं है, जो समस्यानिराकरण के स्थान में श्रधिक समस्याजनक वन जाय । 'सर्वान् परित्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः' ही हमारे जीवन का मूलमन्त्र रहा है, एवं चावजीवन रहेगा बड़े से वड़ा लोकमूल्य चुका कर भी। हम डॉ॰ महोदय से यही आवेदन करेंगे कि, 'संस्थान' का सूत्रपात्र उनकी व्यावहारिकी प्रज्ञा के आधार पर ही हुआ है। अतएव 'संस्थान' का संरच्या एकमात्र उनकी निष्टा पर ही अवलम्बित है। सर्वतीभावेन 'संस्थान' का विकास उन्हीं के सहयोग पर अवल निवत है। हमारा इसप्रकार का स्पष्टीकरण इससे पूर्व भी अमुक मित्रों को इमारी केवल 'सनक' ही प्रतीत होता रहा है । किन्तु यह स्पष्ट है कि-इसी 'सनक' ने हमें श्रद्याविध लौकैपणात्रों से उन्मुक्त रखते हुवे स्वाध्यायिष्ठ बनाए रक्ला है। हम तो कृतज्ञ हैं संस्थान की त्रोर से उस श्रेष्ठिप्रवरत्रयी के प्रति, जिसने संस्थान को प्राणदान देने का त्रानु-प्रह किया है, एवं जिसके बल पर तीन प्रन्थ प्रकाशित हो सके हैं. एवं दो मेधावी आचार्य वेदस्वाध्यायत्रत के अनुगामी वन सके हैं । और इस दिशा में हमारी ऐसी आत्मिनष्ठा है कि. प्रकाशनकार्य्य भले ही कालान्तर में अर्थाभाव से उपरत हो जाय, किन्तु मानवाश्रमविद्यापीठ की यह अध्ययनाध्यपनपरम्परा तो उसी श्रे ष्टिप्रवरत्रयी के अनुप्रह से सदा ही अन्नुएए बनी रहेगी। तद्ति रिक्त हमारी यह भी आस्था है कि, यदि माननीय डॉ॰ महाभाग ऋख समय पर्यन्त 'संस्थान' को ही लच्य बना कर, इसे ही स्थायीरूप प्रदान करने की कामना से निष्ठापूर्वक योगदान का अनुप्रह करेंगे, तो अवश्यमेव 'संस्थान' भारत के लिए एक आदर्श ही प्रमाणित होगा, इसी सङ्गजकामना के साथ यह 'किमपि प्रास्ताविकम्' उपरत हो रहा है।

नन्नो विधेयः—

मानवाश्रमविद्यापीठ-

दुर्गापुरा, (जयपुर) श्रीकृष्णजन्माष्टमी वि०२०१३ मोतीलालशम्मा (भारद्वाजः) वेदवीधीपधिकः

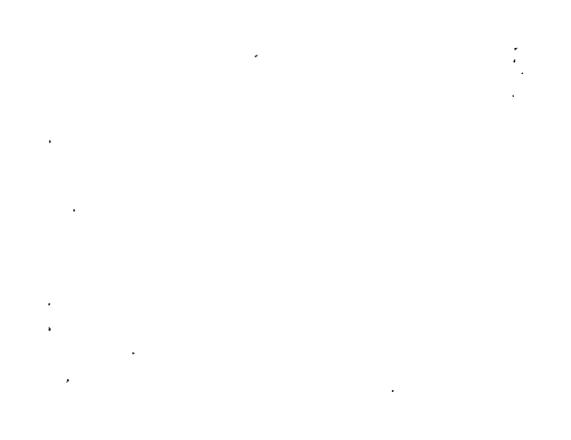

उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखराड की संचिप्त-विषयसूची

श्री:

## उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका तृतीयखगड की संक्षिप्त-विषयसूची

१-पौरुषेय-अपौरुषेय-मीमांसा (प्रथमस्तम्म) एष्ठ १ से १०४ पर्य्यन्त
२-उपनिषद्प्रतिपाद्यनिषयदिग्द्र्शन (द्वितीयस्तम्म) १०५ से २४८ पर्य्यन्त
३-उपनिषच्छिद्मास्वरूपदिग्द्र्शन (तृतीयस्तम्म) २४६ से ३१८ पर्य्यन्त
४-अग्रैपनिषद-ज्ञानाधिकारिस्वरूपदिग्द्र्शन (चतुर्थस्तम्म) ३१६ से ३६४ पर्य्यन्त
५-आज्ञुष्यार्ण्यकोपनिषत्मान्वस्वरूपदिग्द्र्शन (पश्चमस्तम्म) ३६५ से ३६२ पर्य्यन्त
६-अतिशन्द्मीमांसा, एवं एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि (षष्ठस्तम्म) ३६३ से ४१६ पर्य्यन्त
७-आपनिषद्-ज्ञानप्रवर्णकेतिवृत्तदिग्द्र्शन (सप्तमस्तम्म) ४१७ से ४३० पर्य्यन्त
८-उपनिषद् के साथ गीता का समतुलन (अष्टमस्तम्म) ४३१ से ४४६ पर्यन्त

उपनिषद्माष्यभूमिकोपसंद्वार (४४७ से ४५० पर्यन्त)

# परिशिष्टसंग्रह (शास्त्रोयवचनाच्नरार्थसमन्वय)

#### १-प्रथमस्तम्मे-एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टच्याः---

| १-मञ्जूबिक संस्मरख                                 | १ १२-सिंहावलोकन७=                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| २-सन्दर्भसङ्गति                                    | १ १३-वेदशास्त्र, श्रीर इमारा प्रचलित   |
| ३-दर्शनिक दृष्टि श्रीर मीमांसासूत्र                | ३ हृष्टिकोसा७६                         |
| ४-वाग्देवी के चार विवर्त्त ""१                     | ७ १४-वेदशामारयरचा, ऋोर प्राचीन         |
| ४-श्राम्युखी-सुकरइस्य ''''द                        |                                        |
| ६-'चत्त्वारि वाक्यरिमिता पद्।नि'                   | १४-मन्त्रद्रष्टारः, त्रीर मन्त्रकृतः=२ |
| मन्त्र के ११ रहस्यार्थ२                            | ४ १६-वेदप्रामार्खं पर त्रापत्ति, त्रौर |
| ७—'गौरीर्मिमाय सिबलानि'                            | उसका निराकरण⊊у                         |
| मन्त्ररहस्यार्थ४                                   |                                        |
| <वेद्वानिक दृष्टि, श्रौर मीमांसासूत्र              | विज्ञानवाक्६३                          |
| ६-शब्द्नित्यानित्यत्त्वमीमांसा ''''५               | २ १७-उपनिषच्छास्त्र का ऋत्यामा वेदक्त  |
| १०-शब्दत्रह्म, एवं ऋर्थत्रह्म का समतुलन · · · ' ११ | र १६-वेदभकों की वितरहा, और उसका        |
| ११-वेदापीरुषेयत्त्व-पौरुषेयत्त्व-मीमांसा *** ६:    | न निराकरण६७                            |
| इति-एकोनविंशति-(१६)-                               | -परिच्छेदात्मकः-प्रथमः-स्तम्भः         |

| १-वितीयस्तम्भोपक्रम २-भृतसर्ग, और शास्त्रोपदेश २-भृतसर्ग, और शास्त्रोपदेश २-सृतसर्ग, और शास्त्रोपदेश २-स्त्रामधानपरम्परा ४-उपनिषदों के सन्तमतानुयायी प्राचीन व्याख्याता ४-उपनिषदों के गौग-प्रधान-लच्य १-निगम-अनुगम-रहम्य मीमांसा ०-आत्मन्वी ईशप्रजापति ८-कार्यस्प विश्व के दो तत्त्व १-कारणस्कर्प विश्वमृत्त के दो तत्त्व १-माध्मत्रस्प विश्वमृत्त के दो तत्त्व १-माध्मत्रस्प विश्वमृत्त के दो तत्त्व १-प्रवातिसमहरूष विश्वमृत्त के दो तत्त्व १२-प्रवातिसमहरूष विश्वमृत्त के दो विवर्च १२-प्रवातिसमहरूष विश्वमृत्त विश्वस्वय् १२-प्रवातिसमहरूष विश्वम्वय् १२-प्रवातिसमहरूष विश्वस्वय् १२-प्रवातिसमहरूष विश्वस्वय् १२-प्रवातिम्वत् के प्रतिपाद्य विषय (६) १२-ब्रह्यसत्यव्येपनियत् के प्रतिपाद्य विषय (१०) १२-वृह्यसत्यवरोपनियत् के प्रतिपाद्य विषय (१०) १२-व्ववाद्यत्वरोपिनियत् के प्रतिपाद्य विषय (१०) १२-व्ववाद्यत्वरोपनियत् के प्रतिपाद्य विषय (१०) १२-व्ववाद्यत्वरोपनियत् के प्रतिपाद्य विषय (१०) १२-क्ववाद्यत्वर्वर्योपनियत् के प्रतिपाद्य विषय (१०) १२-क्ववाद्यत्वर्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्                                                                        | (२)-द्वितीयस्तम्भे-एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टच्याः |                |                                        |         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------|--|--|--|
| २-भूतसर्ग, श्रोर शास्त्रोपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १-द्वितीयस्तम्भोपक्रम                                 | కండ            | २७-यानि पञ्चधा त्रीगाि त्रीगाि         | १७१     |  |  |  |
| ३-समाधानपरम्परा ४-उपनिषदों के सन्तमतानुयायी प्राचीन व्याख्याता प्राचीन व्याख्याच्या व्याख्याच्या व्याख्या (४) प्राचीन व्याख्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २-भूतसर्ग, ऋोर शास्त्रोपदेश                           | १०७            |                                        |         |  |  |  |
| ४-डपनिषदों के सन्तमतानुयायी प्राचीन व्याख्याता प्राचीन व्याख्यामन्ति प्राचीन प्राचीन व्याख्यामन्ति प्राचीन प्राचीन व्याख्यामन्ति प्राचीन प्राचीन प्राचीन व्याख्यामन्ति प्राचीन प्राचीन प्राचीन व्याख्यामन्ति के प्रतिपाद्य व्याख्य (१) प्राचीन प्राचीन प्राचीन के प्रतिपाद्य व्याख्य (१) प्राचीन प्राचीन के प्रतिपाद्य व्याख्य (१) प्राचीन प्राचीन के प्रतिपाद्य व्याख्य (१) प्राचीव व्याख्य (१) प्राचीन प्राचीन के प्रतिपाद्य व्याख्य (१) प्राचीन प्राचीन के प्रतिपाद्य व्याख्य (१) प्राचीन प्राचीन के प्रतिपाद्य व्याख्य (१) प्राचीव व्याख्य (१) प्राचीन प्राचीन के प्रतिपाद्य व्याख्य (१) प्राचीन पर्ते के प्रतिपाद्य व्याख्य (१) प्राचीन पर्ते के प्रतिपाद्य व्याख्य (१) प्राचीव व्याख्य व्याख्य व्याख्य व्याख्य प्राचीच व्याख्य प्राचीच व्याख्य प्राचीच व्याख्य  | ३-समाधानपरम्परा                                       | , \$ \$0       |                                        |         |  |  |  |
| प्राचीन व्याख्याता  ४-उपिनषदों के गौण-प्रधान-लद्य  ४-उपिनषदों के गौण-प्रधान-लद्य  १-विन्तम-श्रमुग्राम-रहाय मीमांसा  ४१४ ३२-केनोपिनयत् के प्रतिपाद्य विषय(१) १८० ८-कार्य्यस्प विश्व के दो तत्त्व ८-कार्यस्प विश्व के दो तत्त्व १२- विश्वात्मा के १६ बलकोशा १२- विश्वात्मा के १६ बलकोशा ११- प्रविविक्त ब्रह्मविक्त श्रातिपाद्य ११- प्रविविक्त ब्रह्मविक्त श्रातिपाद्य ११- प्रविविक्त ब्रह्मविक्त श्रातिपाद्य ११- प्रविविक्त ब्रह्मविक्त श्रातिपाद्य ११- प्रव्यातिसमष्टिल्ल्चण् श्रचरत्रव्य ११४- प्रव्यातिसमष्टिल्ल्चण् श्रचरत्रव्य ११४- प्रव्यातिसमष्टिल्ल्चण् श्रचरत्रव्य ११४- प्रव्यातिसमण्डिल्चण् श्रचरत्रव्य ११४- प्रव्यात्मवत्य ११४- प्रव्यात्मवत्य ११४- प्रव्यात्मवत्य ११४- प्रव्यात्मवत्य ११४- प्रव्यात्मवत्य ११४- प्रव्यात्मवत्य ११४- प्रव्याद्य ११४- प्रव्यादिव्य ११४- प्रव्याद्य ११४- प्रव्यव्य ११४- प्रव्याद्य ११४- प्रव्यव्य ११४- प्रव्यव्य ११४-  | ४-उपनिषदों के सन्तमतानुयायी                           |                |                                        | •       |  |  |  |
| ४-जपनिषदों के गौण-प्रधान-लस्य ६-निगम-अनुगम-रहृग्य मीमांसा ७-आत्मन्वी ईशप्रजापति ८-कार्य्यस्प विश्व के दो तत्त्व ८-कार्य्यस्प विश्व के दो तत्त्व ८-कार्यस्प विश्व के दो तत्त्व ८-कार्यस्प विश्व के दो तत्त्व ११-प्रविविक्त ह्रिष्ट वलकोश ११-प्रविवक्त ह्रिष्ट वलकोश ११-प्रविविक्त ह्रिष्ट व्यव्वक्त - प्रवेष्ट विवर्ष (१०) ११-प्रविविक्त ह्रिष्ट वलकेश ११-प्रविविक्त ह्रिष्ट विवर्ष ह्रिष्ट विवर्य ह्रिष्ट विवर्ष ह्रिष्ट विवर्ष ह्रिष्ट विवर्प ह्रिष्ट विवर्प ह्रिष्ट विवर्प ह्रिष्ट विवर्य ह्रिष्ट विवर्य ह्रिष्ट ह्रिष्ट ह्रिष् | प्राचीन व्याख्याता                                    | 8 8 8          | ३१-उपनिषच्छास्त्र का मुख्य लद्य        | 8=8     |  |  |  |
| ६-निगम-श्रनुगम-रहस्य मीमांसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५-उपनिषदों के गौगा-प्रधान-लच्य                        | 888            | ३२-ईशोपनिपत् के प्रतिपाद्य विषय(१      | 3)8=8   |  |  |  |
| ७-आत्मन्वी ईशप्रजापित  प्र-कार्य्यरूप विश्व के दो तत्त्व  र-कार्य्यरूप विश्व के दो तत्त्व  र-कार्य्यरूप विश्व के दो तत्त्व  र-कार्य्यरूप विश्व के दो तत्त्व  रश्य श्रम्ण विश्व के दो तत्त्व  रश्य विश्व (श्र)  रश्य विश्व (श्रण)  रश | ६-निगम-ऋनुगम-रहम्य मीमांसा                            | \$ & X         | ३३-केनोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय(      | ₹) १८७  |  |  |  |
| =-कार्य्येह्प विश्व के दो तत्त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७–त्र्यात्मन्वी ईशप्रजापति                            | …११≂           | ३४-कठोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय(३      | )880    |  |  |  |
| ह-कारणस्वरूप विश्वमृत्त के दो तत्त्व '''१२४ १६-मुएडकोपनिषत् के प्रतिपाद्य १०-विश्वात्मा के १६ बलकोश '''१२८ विषय (४) '''१६४ ११-प्रविविक्तत्रह्मविवर्त्त '''१४१ २०-माण्डूक्योपनिषत् के प्रतिपाद्य १२-पञ्चगतिसमष्टिलच्च्या अच्चरत्रह्म '''१४२ विषय (६) '''१६६ १३-पञ्चगतिसमष्टिलच्च्या अच्चरत्रह्म '''१४२ विषय (७) '''२०१ १४-प्राकृत ब्रह्म के दो विवर्त्त '''१४८ विषय (७) '''२०१ १४-प्राकृत ब्रह्म के दो विवर्त्त '''१४८ विषय (७) '''२०१ १४-प्राकृत ब्रह्म के दो विवर्त्त '''१४८ विषय (०) '''२०१ १६-प्रावर्शकल ईशप्रजापति '''१४८ विषय (६) '''२०४ १७-प्रजा' शब्द कातात्त्विक विश्लेषण '''१४२ ४०-ब्रान्दोग्योपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय (६) '''२१० विषय (१०) '''२१० विषय (१०) '''२१० विषय (१०) '''२१६ विषय (१०) '''२१६ विषय (१०) '''२१६ विषय (१०) '''२१७ विषय (१०) '''                                                                                                                                         |                                                       | …१२०           | ३४-प्रश्नोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय(४  | )888    |  |  |  |
| १०-विश्वातमा के १६ बलकोश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६-कारणस्वरूप विश्वमूल के दो तत्त्व                    | १२४            | ३६-मुग्डकोपनिषत् के प्रतिपाद्य         | ,       |  |  |  |
| ११-प्रविविक्तन्रह्मविवर्त्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०-विश्वात्मा के १६ बलकोश                             | …१२⊏           | विषय (४)                               | ¥39···  |  |  |  |
| १२-श्वोवसीयस्त्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ११–प्रविविक्तत्रह्मविवर्त्त                           | \$88           | ३७-मार्द्धक्योपनिपत् के प्रतिपाद्य     |         |  |  |  |
| १३-पञ्चगितसमष्टिल्वण् श्रचरत्रह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२-श्वोवसीयस्ब्रह्म                                   | …१४२           | विषय (६)                               | 338     |  |  |  |
| १४-काममय पुरुषब्बह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३-पञ्चर्गातसमष्टिलच्चा अच्चरत्रह                     | …१४३           | ३८-तैत्तिरीयोपनिषत् के प्रतिपाद्य      | •       |  |  |  |
| १६-षोडशक्त ईशप्रजापति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | \$88           | विषय (७)                               | २०१     |  |  |  |
| १६-षोडशक्त ईशप्रजापति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४-प्राकृत ब्रह्म के दो विवत्त                        | …१४८           | ३६-ऐतरेयोपनिपत् के प्रतिपाद्य          |         |  |  |  |
| १७-'प्रजा' शब्द का तात्त्वक विश्लेषण १८२ ४०-ज्ञान्दोग्योपनिषत् के प्रतिपाद्य १६-विश्वस्ट-पञ्चजन-पुरञ्जन-पुर- विवर्त्तचतुष्ट्यी १६-प्रजापति की पाँच संस्थाएँ ११४७ विषय (१०) ११२६ २०-'संविदन्ति' का रहस्यार्थ ११४६ ४२-श्वेताश्वतरोपनिषत् के प्रतिपाद्य २१-म्रात्म-न्नह्य-यज्ञ-योनि ११६१ विषय (११) ११४४ २२-सप्तभुवनसृष्टि ११६४ ४३-भौषीतिकन्नाह्यणोपनिषत् के प्रतिपाद्य २३-त्रीणि ज्योतीषि ११६५ पाद्य विषय (१२) ११४४ २४-भूतयोनि-भूतभावन-भूतेश्वर ११६७ ४४-मैत्रायण्युपनिषत् के प्रतिपाद्य २४-सिच्चतनन्द्यन ईश्वर ११६० विषय (१३) ११४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६-षोडशकल ईशप्रजापति                                  | \$85           |                                        | २०४     |  |  |  |
| १६—विश्वस्टर्-पञ्चजन-पुरञ्जन-पुर-<br>विवर्त्तचतुष्ट्रयी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १७–'प्रजा' शब्द का तात्त्विक विश्लेषर                 | j…१ <b>४</b> २ | ४०-छान्दोग्योपनिषत् के प्रतिपाद्य      |         |  |  |  |
| १६-प्रजापित की पाँच संस्थाएँ१४७ विषय (१०)२२६ २०-'संविद्ग्ति' का रह्स्यार्थ१४६ ४२-रवेताश्वतरोपिनषत् के प्रतिपाद्य २१-म्रात्म-ब्रह्म-यज्ञ-योनि१६१ विषय (११)२४४ २२-सप्तमुवनसृष्टि१६४ ४३-कौषीतिकब्राह्मणोपिनषत् के प्रति- २३-त्रीणि ज्योतींषि१६६ पाद्य विषय (१२)२४४ २४-भूतयोनि-भूतभावन-भूतेश्वर१६७ ४४-मैत्रायण्युपनिषत् के प्रतिपाद्य २४-सिच्च्दानन्द्घन ईश्वर१६५ विषय (१३)२४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १८–विश्वसृट्-पञ्चजन-पुरञ्जन-पुर-                      |                | विषय (६)                               | २१०     |  |  |  |
| १६-प्रजापित की पाँच संस्थाएँ१४७ विषय (१०)२२६ २०-'संविद्ग्ति' का रह्स्यार्थ१४६ ४२-रवेताश्वतरोपिनषत् के प्रतिपाद्य २१-म्रात्म-ब्रह्म-यज्ञ-योनि१६१ विषय (११)२४४ २२-सप्तमुवनसृष्टि१६४ ४३-कौषीतिकब्राह्मणोपिनषत् के प्रति- २३-त्रीणि ज्योतींषि१६६ पाद्य विषय (१२)२४४ २४-भूतयोनि-भूतभावन-भूतेश्वर१६७ ४४-मैत्रायण्युपनिषत् के प्रतिपाद्य २४-सिच्च्दानन्द्घन ईश्वर१६५ विषय (१३)२४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | ś <b>x</b> ź   | ४१-बृह्दारएयकःपनिषत् के प्रतिपाद्य     |         |  |  |  |
| २१-आत्म-ब्रह्म-यज्ञ-योनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६–प्रजापति की पाँच संस्थाएँ                          | १४७            | विषय (१०)                              | …२२६    |  |  |  |
| २१-आत्म-ब्रह्म-यज्ञ-योनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २०-'संविदन्ति' का रहस्यार्थे                          | _              | ४२-रवेताश्वतरोपनिषत् के प्रतिपाद्य     |         |  |  |  |
| २३-त्रीर्ग ज्योतींषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २१-ऋात्म-ब्रह्म-यज्ञ-योनि                             | …१६१           | विषय (११)                              | ••••२४४ |  |  |  |
| २४-भूतयोनि-भूतभावन-भूतेश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | - •            | ४३-कौषीतिक ब्राह्मगोर्पानषत् के प्रति- |         |  |  |  |
| २४-सिच्च्दानन्द्घन ईश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २३-त्रींगि ज्योतींषि                                  | 8€€            | पाद्य विषय (१२)                        | २४४     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २४-भूतयोनि-भूतभावन-भूतेश्वर                           | …१६७           | ४४-मैत्रायण्युपनिषत् के प्रतिपाद्य     |         |  |  |  |
| २६-विश्वकम्मां के सखा, और तीन धाम १९६६ * प्रकरणोपसंहार १०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २४-सच्चिदानन्द्घन ईश्वर                               | …१६=           |                                        | …२४७    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २६-विश्वकम्मा के सखा, श्रौर तीन धाम                   | 1888           | <ul><li>अकरणोपसंहार</li></ul>          |         |  |  |  |

इति-चतुरचन्वारिंशत्-(४४)-परिच्छेदात्मकः-द्वितीयः-स्तम्भः



| ३-वृतीयस्तम्मे -एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टच्याः— |                  |                                        |               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------------|--|--|--|
| १-प्राचीनदृष्टि, और उपनिण्दों की                    |                  | ६-उपनिषदों की भक्तियोगात्मिका          |               |  |  |  |
|                                                     | - २५१            | ऐश्वर्य्यबुद्धियोगशिचा (२)             | …र=२          |  |  |  |
| २-प्रत्नदृष्टि, श्रीर उपनिषद्गें की शिद्धा          | ••२६१            | ७-उपनिषदों की ज्ञानयोगातिमका           |               |  |  |  |
| ३-अनिषदों की सञ्चरविद्यात्मिका                      |                  | ज्ञानबुद्धियोगशिचा (३)                 | …र्द्य        |  |  |  |
| ~                                                   | २६७              | <- <b>उपनिषदों</b> की बुद्धियोगात्मिका |               |  |  |  |
| ४-अपनिषदों की प्रतिसञ्जरविद्या-                     |                  | वैराग्यबुद्धियोगशिचा (४)               | 585           |  |  |  |
|                                                     | 500              | ६-उपनिषदों की व्यावहारिक-शिक्षा        | ३६७           |  |  |  |
| ५-उपनिषदीं की कर्म्मबोगारिमका                       |                  | १०-उपनिषदों का शिक्त ग्-कौशल           | ···300        |  |  |  |
| धर्माबुद्धियोगशिचा (१)                              | ` '२७४           | <b>*</b> -प्रकरणो√संहार                | 380           |  |  |  |
| इति-दश (१०)                                         | परिच्छेद         | ात्मकःतृतीयः-स्तम्भः                   |               |  |  |  |
|                                                     | -3-              | -                                      |               |  |  |  |
|                                                     | ¥_               |                                        |               |  |  |  |
| ४-नतुर्वस्तम्मे-एतं परिच्छेदा निरू                  | पिता दृष्ट       | व्याः—                                 |               |  |  |  |
| - महाविद्या, श्रीर तन्त्रप्रतिपादक                  |                  | ७-पिष्पतादसम्मता अधिकारमर्थ्याद        | 7***33:4      |  |  |  |
|                                                     | ∵३२१             | <b>८-याज्ञ</b> वल्क्यसम्मता अधिकार-    | . 770         |  |  |  |
|                                                     | • ३२४            | मर्यादा                                | ३४ <b>⊏</b>   |  |  |  |
|                                                     | *370             |                                        | २४६           |  |  |  |
|                                                     |                  | १०-स्वाध्यायत्रतमीमांसा                | ३६०           |  |  |  |
| ४-त्रद्वविद्यावित्-परमाचार्य्य ·                    | •३३१             | *-प्रकरणोपसंहार                        | \$&\$         |  |  |  |
| ६-महत्पर्यन्त्वरूपदिग्दर्शन                         | ·333             |                                        | , , ,         |  |  |  |
| इति-दश-(१०)-                                        | परिच्छेद         | त्मक:-चतुर्थः स्तम्भः                  |               |  |  |  |
|                                                     | -4-              |                                        |               |  |  |  |
|                                                     | *                | warms.                                 |               |  |  |  |
| ४ -पञ्चमस्तम्मे एते परिच्छेदा निरू                  | पिता द्रष्टव     | याः—                                   |               |  |  |  |
|                                                     |                  | की सर्वता                              | 3 <b>⊏</b> o  |  |  |  |
| _                                                   |                  |                                        | …३द१          |  |  |  |
| रे <b>-भारत</b> त्रयो का त्रिपुटी सम्बन्ध ···       | <b>३७१</b>       | 2 0                                    | 3⊏3           |  |  |  |
| ४-इत्स्नात्मक वेदशास्त्र, ग्रीर तन्त्रीं            |                  |                                        | \$ <b>≍</b> @ |  |  |  |
| की श्रकृत्सनता                                      | ÷30 <del>~</del> | 2 - C - C                              | \$दद          |  |  |  |
| ४-इन्स्नात्मक वेदशास्त्र, त्रोर तन्त्रों            |                  |                                        | á <b>±</b> \$ |  |  |  |
| इति—नव-(६)-परिच्छेदात्मकः-पञ्चम:-स्तम्भः            |                  |                                        |               |  |  |  |
| • •                                                 | • -              |                                        |               |  |  |  |

#### ६---षष्ठस्तम्भे-एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्याः-१-भारतीयशास्त्र ४-आगमविवर्त्त परिचय ...803 •••३६४ २-चतुःसंस्थ ऋपौरुषेयशास्त्र …३६६ ४-श्रुति शब्द के आधुनिक व्यास्याता "४०४ ३-त्रागम-निगम-रहस्य ७-श्रु ति स्मृति संज्ञामीमांसा 335... Kok ४-षडङ्गस्बरूपपरिचय **-एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि** ...8**\$**\$ ...800 इति-श्रष्ट (८) परिच्छेदात्मकः-पष्टः-स्तम्भः ७- सप्तमस्तम्भे-एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्याः--१-श्रौपनिषद् ज्ञान का स्वरूप ४-लोकभावुकतासंरचक-प्रकरण का 388... २-देवयुग, श्रौर युगव्यवस्था ...85x ...×350 उपसंहार ३-ब्रह्म-च्त्र का समन्वय ....855 ६-प्रकरणोपसंद्वारदृष्टि का उपलालन-४-राजर्षिविद्यात्मक ऋौपनिषद् ज्ञान भाव, एवं सिद्धान्तपच् ....४३६ ...8\$8 के प्रथम प्रवर्त्तक इति-षट्-(६)-परिच्छेदात्मकः-सप्तमः-स्तम्भः १-उपनिषत् , और गीता ४-गीता का दृष्टिकोग् २-गीताशास्त्र की मर्यादा …४३२ ६-गीता, श्रीर कुत्सन-वेदशास्त्र ३-दर्शन, ऋौर शास्त्रमर्य्यादा ...838 अ प्रकरणोहे श्य ४-गीता का महान् कौशल इति-षट्-(६)-परिच्छेदात्मकः-अष्टमः-स्तम्भः \*—भृमिका-तृतीयखण्डोपसंहार, एवं खण्डत्रयात्मक-भृमिकाग्रन्थोपसंहार ४४७ उपरतश्चायं त्रप्टस्तम्भात्मकः-भूमिका-तृतीयखग्दः उपरता चेयं तृतीयख़एडस्य संनिप्ता-विषयसूची



. श्री:

उपनिषाद्विज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखगडान्तर्गत

प्रथमस्तम्भ

पौरुषेय-श्रपौरुषेयमीमांसा नामक

0

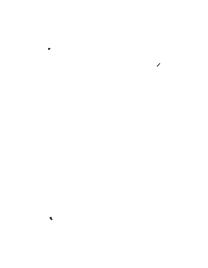

श्रों तत् सद्-ब्रह्मणे नमः

# उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका

## तृतीयखराड

१ — पौरुषेय - अपौरुषेय मीमांसा (प्रथमस्तम्भ)

#### १-माङ्गलिक संस्मरण-

नि षु सीद गण्पते ! गणेषु त्वामाहुर्वित्रतमं कवीनाम् ।
न ऋते त्वत् क्रियते किश्वनारे महामकं मधविश्वत्रमर्च ।।१।।
एक एवाग्निर्वहिधा समिद्ध एकः स्टर्यो विश्वमनु प्रभूतः ।
एकेबोषाः सर्वामिदं विभाति—''एकं वा इदं वि बभूव सर्वाम् ।।२।।
वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वाः पश्वो मनुष्याः ।
वाचीमा विश्वा भ्रवनान्यिता सा नो हवं जुषतामिन्द्रपत्नी ।।३।।
वागचरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माताऽमृतस्य नाभिः ।
सा नो जुषाणोपयञ्चमागादवन्ती देवी सहवा मेऽस्तु ।।४।।
यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व्यं यो वौ वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं सुमुज्जवैं शरणमहं प्रपद्ये ।।४।।
वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।
जगतः पितरौ वन्दे पार्वती—परमेश्वरौ ।।६।।
श्रोष्ठापिधाना नक्कली दन्तैः परिवृता पविः ।
सर्वस्यै वाच ईशाना चारु मामिह वादयेत् ।।७।।

## २-सन्दर्भसङ्गति--

"श्रात्मिनिवेदन, मङ्गलरहस्य, उपनिषच्छ्रब्दार्थ, उपनिषदों का वेदत्त्व" इन चार विषयों का भूमिक:-प्रथमखर्ण्ड में क्रमिक निरूपर्ण हुन्ना हैं। चारों में से चौथा विषय किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए बहुविस्तृत बन गया है। पहिले हमारा ऐसा अनुमान था कि, भूमिका प्रथमखर्ण्ड में ही चौथे विषय का स्पष्टीकर्ण हो जायगा, एवं द्वितीयखर्ण्ड में प्रतिकात शेष पाँचो विषयों का समावेश हो जायगा। फलतः भूमिका

अन्य दो लक्डों में सम्पन्त हो बायगा । परन्तु उपनिषदों के वेदत्त की मीमासा आरम्भ करते हुए जब हमने तात्तिक बेद के स्वरूप का उपक्रम किया, तो ऐसा मान होने लगा कि, प्रथमखरड में इस विषय का पूरा स्कटीकरण न हो सकेगा । तात्तिक वेद से सम्बन्ध रखने वालीं कुछ एक वेदनिकितयों का सामान्यतः दिग्दर्शन करा के ही प्रथमखरड समान्त कर देना पड़ा।

मृमिका द्वितीयनगढ में वेद के तात्विक स्वरूप का निरूपण हुआ। वेदपदार्थ से सम्बन्ध रखने वाले विविध निषयों के स्पष्टीकरण से द्वितीयलगढ का कलेवर यद्यपि प्रथम लगढ की अपेचा से बहुविस्तृत बन गया। तथापि शन्दायमिदानुवन्धिनी किस 'पौरुषेयापौरुषेय' समस्या को सुसमन्वित करने के लिए वेद के तात्विक स्वरूप का निरूपण हुमा था, अवसर न मिला। परिणामतः इस चौथे विषय के इस अत्यावश्यक अङ्ग के स्पष्टीकरण के लिए, एवं प्रतिकात शेष पाँच विषयों के लिए भूमिका-तृतीयलगढ प्रस्तुत करना पडा। इस प्रकार आरम्भ में एक ही व्यरह में, एवं आगे बाकर दो खरडों में समाप्त होने वाला भूमिकाव्रन्थ तीन खरडों में सम्पन्न हुशा।

क्यिष हम वह अनुमव कर रहे हैं कि, 'उपनिषद्भूमिका' के सम्बन्ध में वेदनिरूपण को इतना विशद-रूप देना क्र-यत्वरूपमर्थ्यादा के अतिकान्त है। इसके लिए हमें स्वतन्त्र ही प्रयास करना चाहिये था। तथापि प्रकरणसमस्त्र मे अन्यमर्थ्यादा की उपेद्या दश्ते हुए उपनिषद्भूमिका में ही 'वेदमीमासा' का समावेश कर देना सामिषक मान लिया गया। इसी प्रासङ्किक वेदमीमासा से प्रस्तुत प्रन्थ विशद बन गया। भूमिका प्रयमस्वरू के लगमग २०० पृष्ठ, ४०० पृष्ठात्मक सम्पूर्ण द्वितीयखरूड, एवं कृतीयखरूड के १०० पृष्ठ, इस प्रकार सम्मृष ८०० पृष्ठों में बो केवल "क्या उपनिषत् वेद है ?" इस चतुर्थ प्रश्न की ही मीमांसा हुई है।

पश्नमीमासा से सम्बन्ध रसने वाले दार्शनिक, तथा वैज्ञानिक भावों का श्रव तक स्पष्टीकरण हुश्रा है। जैसा कि प्रश्नोपक्रम में यह स्पष्ट किया गया था कि, "क्या उपनिषत् वेद है ?" इस प्रश्न का समाधान वेदानी स्वेय पीक्षेय से सम्बन्ध रस्ता है, एवं श्रपीक्षेय मानों की निश्चित् मीमांसा के लिए वेद के वैज्ञानिक स्वरूप का विश्लोकस्य श्रावश्यकरूप से श्रपीदित है" (देखिए-मू० १ खर्ग्ड ४ प्रकरण, पृ० सं० १-१२७) इसी उपकम-प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए प्रथमखर्ग्ड से श्रारम्म होने वाली दार्शनिकदृष्टि से द्वितीयखर्ग्ड समाप्ति प्रयम्त वेदस्वरूप का स्पष्टीकरण करना पड़ा। इस प्रतिपादित वेदस्वरूप के श्राधार पर विज्ञ पाठकों को यह विदित हुआ होगा कि, शब्दात्मक वेदग्रन्थ पौरुषेय है, एवं तत्वात्मक वेद श्रपीरुषेय है।

शब्दार्थ-सम्बन्ध की बटिल समस्या से सम्बन्ध रखने वाली पौरुषेयापौरुषेयमीमांसा इसप्रकार यद्यपि वेट के तात्विकस्वरूप विश्लेषण से बहुत कुछ स्षष्ट हो जाती है। तथापि शब्दिनत्यत्वपञ्चपाती मीमासको के खुद्ध वैद्यानिक सिद्धान्त को देखते हुए अभी तक मीमांसा अपूर्ण ही मानी जायगी। इसी अपूर्णता की पूर्ति के लिए प्रकान्त चतुर्थ प्रश्न के सम्बन्ध में 'पौरुषेय, अप्रीरुषेयमीमासा' नाम से एक स्वतन्त्र प्रकरण का समावेश करना आवश्यक समक्ता गया है। इस प्रकरण में शब्दार्थसम्बन्ध का स्पष्टीकरण करते हुए मीमासा-स्त्रों के तात्पर्यार्थ की ही निश्चित व्यवस्था होगी। एवं इसी आधार पर 'क्या उपनिषत् वेद है ?' इस चतुर्थ प्रश्न का निश्चित निर्णय किया जायगा।

## ३-दार्शनिक दृष्टि, श्रीर मीमांसायुत्र-

उक्त प्रश्न के वैज्ञानिक निर्णिय से पहिले हमें दार्शनिकों के, विशेषतः पूर्वमीमांसा (जैमिनिस्त्रों) के उन दार्शनिक सिद्धान्तों की मीमांसा करनी है, जिनके आघार पर सर्वश्री भाष्यकार शम्बरस्वामी ने विज्ञानानुमोदित मीमांसासूत्रों की दार्शनिकव्याख्या करते हुए शब्दात्मक वेदग्रन्थों की अपौरुषेयता सिद्ध करने का प्रयास किया है। वेद की अपौरुषेयता के सम्बन्ध में जो सब के बडा हेतु हमारे सामने आता है, वह है— 'शब्द्गित्यताबाद'। स्वयं जैमिनि भगवान् ने शब्दार्थ का औत्पत्तिक सम्बन्ध मानते हुए इसी वाद का समर्थम किया है।

सूत्रकार ने जिस दृष्टि से शब्दार्थ का श्रीत्पत्तिक सम्बन्ध मानते हुए शब्दनित्यता के श्राधार पर वेद की श्रपौरुषेयता स्थापित की है, उस दृष्टि का श्रनादिनिधना नित्या उस वाक् से सम्बन्ध है, जिससे क्तिय शब्दार्थों का प्राद्धमांव हुआ है। 'वाग्विवृताश्च वेदाः' इत्यादि श्रुतिसिद्ध वाङ्मय वेद नित्या वाक् से सम्बन्ध रखता हुआ श्रवश्य ही श्रपौरुषेय है जिस श्रपौरुषेय वेद को हम 'वेदिबिद्या' कहा करते हैं, जिसके स्पष्टीकरण के लिए 'वेद्यन्थों' का श्राविभीव हुआ है। परन्तु माध्यकार शबरस्वामी की पंक्तियों से कुछ ऐसा मान हो रहा है कि, वे शब्दात्मक वेद्यन्थों को ही श्रपौरुषेय मानने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि प्रवास 'बुद्धिपूर्वा वाक्य-कृतिवेदि' (वै० द०) इत्यादि कणाद सिद्धान्त से बो विरुद्ध है ही, साथ ही स्वयं सूत्रों से भी वह प्रयास गतार्थ नहीं हो रहा।

श्रस्तु जैमिनिस्त्रों का विज्ञानानुमोदित तात्पर्यं क्या है ?, यह श्रागे स्पष्ट होने वाला है । श्रभी तो हमें लोकप्रचित शबर-स्वामी की दृष्टि को लच्य में रख कर दार्शनिक दृष्टि से ही वेद की श्रपौरुषेयता का विचार करना है । पूर्वमीमांखा ने श्रारम्भ में 'धम्मीकिशसा' से विषय का उत्थान करते हुए धम्म को 'चोदनालच्या' (शब्दप्रमायालच्या श्रादेश) बतलाया है । धम्म स्वयं एक श्रतीन्द्रिय पदार्थ है । श्रतएव धम्मीप्रमाय के सन्बन्ध में इन्द्रियसापेच् प्रत्यच्यप्रमाया के द्वारा कोई निर्णय नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में तो उन श्राष्ट्र पुरुषों का शब्द ही एकमात्र निर्णयक माना जायगा, जिन्होंने श्रपनी श्रतीन्द्रियश्चानलच्या श्रार्षदृष्टि से श्रतीन्द्रिय धम्मीतन्त्व का साचात्कार कर शब्द के द्वारा उसके सम्बन्ध में श्रपना निर्भान्त, स्वतःप्रमायाभृत निर्णय प्रकट किया है । स्त्रकार के सामने जब धम्मीजिशासा का प्रश्न उपस्थित हुन्ना, तो उन्होंने निम्निलिखित स्त्रों से उक्त प्रामायय का ही समर्थन किया—

- १---''त्र्रथातो धन्मीजज्ञासा'' (१।१।१)
- २-- ''चोदनालचणोऽधों धर्म्मः'' (१।१।२)
- ३--- ''तस्य निमिचपरीष्टिः'' ( १।१।३)
- ४—''सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म-तत्प्रत्यच्चनिमित्तं, विद्यमानोपलम्भनच्चात्'' (१।१।४।)

उस्त स्वचतुष्ट्यी का प्रकृत विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रतएव इसकी मीमांसा में न पड़ते हुए इस सम्बन्ध में केवल वही कह देना पर्व्याप्त होगा कि, धर्म्मसम्बन्ध में प्रत्यद्धा द प्रमाखों को श्रवसर नहीं है। एक्साव शब्दनोदनास्त्रद्ध राज्यप्रमाख ही धर्म्म में प्रमाख है। शब्दप्रमाख्यवाद जब हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, तो स्वंप्रयम राज्यां के पारस्परिक सम्बन्ध-ज्ञान की जिज्ञासा होती है। इसी सम्बन्ध-जिज्ञामा को शान्त करने के लिए निम्नासिक्त स्वसन्दर्भ हमारे सम्मुख उपस्थित होता है—

#### # निर्मु जपाठः—

"श्रौत्यनिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपेदशोऽव्यतिरेकश्रार्थे ऽनुपलब्धे— तत्र्यमस्यं बादरायसस्यानपेचचात्। कम्मैंके तत्र दर्शनादस्थानात् करोतिशब्दात्, सच्चान्तरे च योगपद्यात् प्रकृतिविकृत्योश्र वृद्धिश्र कर्त्र भूम्नाऽस्य। समं तु तत्र दर्शनं सतः परमदर्शनं विषयानागमात् प्रयोगस्य परमादित्यवद्यौगपद्यं वर्णान्तरमविकारो नादवृद्धिपरा। नित्यस्तु स्यादर्शनस्य परार्थत्वात् सर्वत्र यौगपद्यात् संख्याभावादनपेचचात् प्रख्याभावाच योगस्य निवादर्शनाच। उत्पचौ वाञ्चचनास्स्युरर्थस्यातिश्रीमत्तचात्तद्भृतानां क्रियार्थेन समाम्ना-योऽर्थस्य तिश्रीमेचचान्त्योके सिश्यमात् प्रयोगसिन्नकर्षः स्यात्"।

उस्त स्त्रक्टर्म को इम ५ मार्गों में निमस्त कर सकते हैं। एक स्त्रात्मक प्रथम निमाग में सिद्धान्त पद्म का, पट्स्त्रात्मक क्रुतीय निमाग में परपच्चलएडन का, पट्स्त्रात्मक क्रुतीय निमाग में परपच्चलएडन का, पट्स्त्रात्मक चतुर्यनिमाग में स्वपच समर्थन का, तथा सूत्रत्रात्मक पञ्चमनिमाग में सब्दवाचकत्व का स्पष्टीकरण हुन्ना है। इस निमानक्ष्टि से स्त्रक्टर्म का निम्नलिखित संस्थान कम हो जाता है—

## १—स्वसिद्धान्तोद्धाटनम्

"श्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानम्रुपदेशोऽच्य-तिरेकश्रार्थेऽनुपत्तब्धे तत् प्रमाखं वादरायसस्यानपेचन्वात्"।

## २—गरपचोद्घाटनम्—

"कम्मैंके तत्र दर्शनादस्थानात् करोति शब्दात् सच्चान्तरे च-यौगपद्यात् प्रकृतिविकृत्योश्च वृद्धिश्च कर्तृ भूम्नाऽस्य" ।

<sup>\*</sup> ऐतरेय ऋारस्यक ने दो प्रकार के पाठों की व्यवस्था की है। विषय विभाग न करते हुए संहितारूप से होने वाला पारायखोपयोगी पाठ 'निस् जपाठ' कहलाया है। एवं विषयविभाग की स्पष्ट करने वाला, ऋर्यकानोपयोगी पाठ 'प्रतुरुखपाठ' कहलाया है। यहाँ सूत्रकृदर्भ के दोनों पाठ उद्घृत कर दिए गए हैं।

## ३---परपत्तनिराकरसम्

''समं तु तत्र दर्शनं सतः परम दर्शनं विषयानागमात् श्रयोगस्य परमादित्यव-द्यौगपद्यं वर्णान्तरमविकारो नादवृद्धिपरा''।

## ४<del>- स्व</del>पन्नसमर्थानम्--

''नित्यस्तु स्यादर्शनस्य परार्थाचात् सर्वत्र यौगपद्यात्— संख्याभावादनपेचच्चात् प्रख्याभावाच योगस्य ालङ्गदर्शनाच" ।

## ५--शब्दवाचकचानिरूपणम्--

''उत्पत्तौ वाऽत्रचनास्स्युरर्थस्यातन्निमित्तत्वात्तद्भृतानां-क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्त्वान्नोके सन्नि-यमात् प्रयोगसंनिकर्षः स्यात्''।

#### प्रतृग्ग्पपाठः---

#### (१)-स्वसिद्धान्तोद्घाटनम्-

(१)-१-"ग्रीत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः (क)। तस्य ज्ञानमुपदेशः, अव्यतिरेकश्चार्थेऽनुपत्तब्धे (ख)। तत् प्रमाणं बादरायणस्य, अनपेत्रच्चात्" (पू० मी० १।१।५)।

#### (२)-परपन्नोद्घाटनम्--

- (२)-१- ''कम्मैंके, तत्र दर्शनात्'' (१।१।६। )।
- (३)-२-"अस्थानात्" (१।१।७।)।
- (४)–३–"करोति–शब्दात्" ( १।१।८। )।
- (५)-४-"सच्चान्तरे च यौगपद्यात्" (१।१।८। )।
- (६)-५-"प्रकृति-विकृत्योश्र" (१।१।१०।)।
- (७)-६-''वृद्धिश्च कर्त् भूम्नाऽस्य" ( १।१।११। )।

## (३)-परपचनिराकरसम्--

- (=)-१-"समं तु तत्र दर्शनम्" ( १।१।१२। )
- (१)-२- 'सतः परमदर्शनं, विषयानागमात्' (१।१।१३। )।
- (१०)-३-''प्रयोगस्य परम्'' ( १।१।१४। )।
- (११)-४-"ब्रादित्यवद्यौगपद्यम्" ( १।१।१५। )
- (१२)-५-"वर्षान्तरमविकारः" ( १।१।१६। )।
- (१३)-६-''नादर्श्वाद्धपरा'' ( १।१।१७। )।

## (४) स्वपचसमर्थनम्

- (१४)-१-"नित्यस्त स्यात्, दर्शनस्य परार्थन्वात्" ( १।१।१८। )।
- (१५)--२-"सर्वत्र यौगपद्यात्"
- (१६)-३-''संख्यामावात्'' ( १।१।२० )।
- (१७)-४-"अनपेवन्वात्" (१।१।२१)।
- (१८)-५-"प्रख्यामावाच योगस्य" (१।१।२२। )।
- (११)-६-"लिङ्गदर्शनाच" (१।१।२३।)।

## (४) शब्दवाचकचनिरुगसम्

- (२०)-१-"उत्पत्तौ वाञ्चचनाः स्युः, अर्थस्यातिन्नमितचात्" ( १।१।२४। )।
- (२१)-२-''तद्भृतानां क्रियार्थेन समाम्नायः, अर्थस्य तन्निमित्तचात् (१।१।२५।)।
- (२२)-३-"लोके सन्नियमात् प्रयोगसंनिकर्पः स्यात्" (१।१।२६। )।

#### (१) स्वसिद्धान्तोद्धाटनम्—

(१)—१ शब्द, का श्रर्थ के साथ श्रौत्पत्तिक (उत्पत्ति—सुष्ट, नतु उत्पन्त-सृष्ट) सम्बन्ध है। (कौन सन्द किस श्रर्थ का वाचक है, इत्याकारक शब्द तथा श्रर्थ के इस श्रौत्पत्तिक सम्बन्ध का ) ज्ञान ( रद्भव्यवहार लच्चण परम्परारूप उपदेश से लोक मर्थ्यादा में, तथा शास्त्रीय शब्दार्थमर्थ्यादा में श्राप्तो-पदेश लच्चण ) उपदेश से होता है। (बब उपदेश के द्वारा नित्यसिद्ध शब्दार्थ का ज्ञान हो जाता है, तो तत् सन्दक्षच्य ) श्रर्थ (विषय) के न रहने पर (भी तद्वाचक शब्द के द्वारा ही तद्वाच्य श्रर्थ ) का बोध हो जाता

है (इसलिए भी शब्दार्थ का सम्बन्ध नित्य ही मानना पड़ता है)। (शास्त्रीय शब्दमर्थ्योदा से, विशेषतः वेदशब्दमर्थ्यादा से सम्बन्ध रखने वाला त्राप्तोदेश लच्चण शब्दोपदेश) त्रवश्य ही प्रमाण है। भगवान् वादरायण ने भी ('निरपेच्चो रवः श्रुतिः' इस सिद्धान्त को लच्य में रखते हुए) त्राप्तोपदेशलच्चण वेद-प्रामास्य की निर्मान्त प्रामास्य की निर्मान प्रामास्य की निर्मान्त प्रामास्य की निर्मान्य की निर्मान प्रामास्य की निर्मान प्राम प्रामास्य की निर्मान प

## (२)-परपन्नोद्घाटनम्--

- (२)—१-(शब्दानित्यत्त्ववादी) कितने एक दार्शनिक (नैय्यायिकादि) कहते हैं कि, शब्द में कम्म का समावेश है। (उन अ्रानित्ववादियों का कहना है कि, उच्चारणिकया के प्रधृत होने पर उसमें शब्द मर्य्यादा) देखी जाती है। (कम्म क्योंकि अनित्य है, एवं इसका शब्द के साथ ओतप्रोत्तभाव देखा जाता है, इसी आधार पर मानना पड़ेगा कि, शब्द सर्वथा अनित्य है)। अनित्य द्वार शब्द का सुनना ही उच्चारण किया में शब्द का दर्शन है, एवं अवण लक्षण यह दर्शन ही शब्दानित्यत्त्व का पोषक बन रहा है। (१)।
- (३)—२"(शब्द की अनित्यता में दूसरा कारण बक्तलाता हुआ परपच्ची कहता है कि) 'अस्थान' हेत से भी हम शब्द को अनित्य ही कहेंगे। (मुख से बोलो हुए शब्द की न तो हम मुखस्थान में हों कोई प्रतिष्टा देखते, न कर्णशष्कुली में हीं, न आकाश में हीं। देखते हैं कि, देवदत्त ने यज्ञदत्त से सुना, यज्ञदत्त ने विष्णुदत्त से, इस प्रकार एक दूसरे के मुखविवर से शब्द उत्पन्न होता गया. साथ ही साथ विलीन भी होता गया। उत्पन्न-प्रवस्त स्थान-प्रतिष्टा शून्य ऐसे शब्द को क्रभी नित्य नहीं कहा जा सकता)। (२)।
- (४)—३-ऋषिच ( शब्द का उच्चारण करो-'शब्दं कुरू', शब्द का उच्चारण मत करो- 'शब्दं मा कार्षीः' इत्यादि रूप से ) 'करोति' शब्द से शब्द का सम्बन्ध देखा जाता है। ('करोति' शब्दमर्यांदा ही ऋपने ऋनित्यलच्चण क्रियामाव से वह सिद्ध करने के लिए पर्य्याप्त प्रमाण है कि, शब्द ऋवश्य ही ऋनित्य है")। (३)।
- (५)—४-अपिच-"( हम देखते हैं कि, एक ही 'राम' शब्द का ) एक ही समय में अनेक व्यक्ति उच्चारण करते हैं। ( शब्दोच्चारण का यह यौगपद्य भी शब्दानित्यत्व का ही समर्थन कर रहा है। यदि शब्द नित्य होता, तो एक व्यक्ति के द्वारा एक समय में उच्चारण का विषय बनता हुन्ना वह अन्य व्यक्ति के द्वारा उसी समय में कमी उच्चारण का विषय न बनता )"। (४)।
- (६)—५-ग्रिपच-"(वर्णों के) प्रकृति-विकृतिमाव से भी शब्द का त्रानित्यत्त्व ही सिंद्ध हो रहा है। (जो तत्त्व निस्य होता है, वह अपने प्राकृतिक स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता। परन्तु देखते हैं कि सुध्यु-पाम्यः, दध्यत्र, विदातमा, चिन्मयः, चिल्लयः, चिच्छिक्तिः, चिज्जन्यं, चित्सत्यं, चिड्डामरः, इत्यादे शब्दों में चर्णप्रकृति के अनेक विकार उपलब्ध हो रहे हैं। वर्णों का यह विकारभाव भी शब्दानित्यस्व का ही समर्थंक बन रहा है) "। (५)।
- ७—६-अपिच-''समो न्नारणकाल में वही शब्द वृद्धिमात्र में परिरात देखा (सुना) जाता है। ( यदि अपनेक व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी शब्द का उन्चारण करते हैं, तो एक व्यक्ति के उन्चारण की

समेदा वही शब्द उच्चस्वरयुक्त सुनाई पड़ता है। शब्द का यह वृद्धिमाव भी श्रानित्यत्त्व का समर्थन कर रहा है। उच्चारस का तारतम्य ही शब्दावयवों के श्रापचय का समर्थक बनता हुश्रा इनका श्रानित्यत्त्व सिद्ध कर रहा है ")। (६)। (परपदः)

## (३)-परपचिनरसनम्-

८—१-"(उक्त ६ सूत्रों से सूत्रकार शब्दानित्यस्व का उद्घाटन कर, आगे के ६ सूत्रों से उक्त हेत्र कारों का हेत्वाभा<del>यत्व भिष्या हेतुत्व सिद्ध</del> करते हुए कहते हैं कि ) पूर्व में शब्दानित्यत्त्व समर्थन के लिए जो हेतु उपस्थित किए गए हैं, वे हेत्वामार हैं। इनसे कभी शब्द का त्रानित्यन्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। शब्द में बादी ने कम्मं का दर्शन (अनग) क्ललाते हुए शब्द की अनित्यता बतलाई थी। इस प्रथम हेतु के सम्बन्ध में इमें वह कहना है कि, वो ऋषें (विषय) नित्य होता है, उसके सम्बन्ध में भी कम्म की मर्य्यादा देखी सुनी बाती है ! विद्यमान ऋर्य का सदा सर्वदा दर्शन हो ही, यह नियम नहीं है । बहुत दूर होने से, बहुत समीप होने से, इन्द्रिकटोस से, इन्द्रिय सहकारी प्रज्ञान ( सर्वेन्द्रियमन ) के आस्थिर रहने से, विषय की आत्यन्तिक सूद्रमता से, विश्व तथा इन्द्रियों के मध्य में किसी व्यवधान के आजाने से, तथा ऐसे ही अनेक कारणों से विद्यमान वस्त मी दर्शन का किय नहीं बना करती। उक्त प्रतिबन्धकों को हटाने के लिए प्रयत्नलक्षण कर्म्म करने से ही उस सदस्तु का दर्शन होता है। त्रावरण हटाने के लिए किए गए कर्म्म मात्र से उस सद्वस्तु का त्रानित्यत्त्व सिंद होगया, यह कौन बुद्धिमान् स्वीकार करेगा । इमारे कर्मा से त्रावरण मात्र हटता है, न कि शब्द उत्पन्न होता है। 'प्रयत्नलच्या कर्म से रान्द का दर्शन (श्रवण) होता है,' इस हेतु का सम्भवतः वादी ने यह तात्पर्थं समक्त लिया है कि, यह कर्म्म शब्द का उत्पादक है। उत्पन्न वस्तु त्र्वनित्य होती है, इसीलिए प्रयत्न कर्मों से उत्पन्न शब्द भी त्रनित्य है। इस पर इमारा कहना है कि, जिस कर्मा को वादी ने शब्द का उत्पादक मान लिखा है, वह कर्मी तो शब्द का ऋभिन्यञ्चकमात्र है। पीतमृत्तिका में पहिलो से गन्ध विद्यमान है। परन्तु ऋमिञ्बद्धक पदार्थ के सम्बन्ध न होने पर्य्यन्त पहिले से विद्यमान भी मृदुगन्ध के दर्शन (गन्धव्रह्ण) नहीं होते ! जन इसमें जलसेक कर्म्म किया जाता है, तो तत्काल गन्ध के दर्शन होजाते हैं। क्या कलमेक कर्मी मन्च का उत्पादक है !। ठीक यही परिस्थिति यहाँ समिभए । उच्चारण से पहिले को नित्य विद्यमान शब्द श्रनमिव्यक्त था, वही उच्चारण कर्म्म से श्रमिव्यक्त होता हन्ना हमारे दर्शन ( अवसा ) का विषय कन गया है, एतावता क्या उत्चारण कर्म्म शब्द का उत्पादक मान लिया बावगा १। स्टापि नहीं।

श्रीर फिर इमारे यह भी समस्त में नहीं श्राया कि, वादी ने इस श्रायोजक, तथा श्रानैकान्तिक हेतु को उद्भृत ही क्यों किया, बब कि यह हेतु नित्यानित्य दोनों पत्तों में समान है। यदि शब्द श्रानित्य है, तब भी उच्चारख कम्में श्रामिव्यक्षक मात्र है। यदि शब्द नित्य है, तब भी यह कम्में श्रामिव्यक्षक मात्र है। इससे शब्द की नित्यता, श्रानित्यता का बब कोई सम्बन्ध ही नहीं, तो ऐसे हेतु को उद्धृत करना क्या निष्प्रयोजन नहीं है! (१)।"

६—-र-वादी का दूसरा हेतु या 'अस्थानात्'। 'शब्द की कोई प्रतिष्ठा नही है, अपित वह उच्च-रित-प्रध्वस्त है। यदि शब्द सत् (नित्य) होता, तो उसकी कोई प्रतिष्ठा होती, हमें वह सदा सुनाई पड़ता"

इस हेतु का भी उस समय कोई महत्त्व नहीं रह जाता, जब सत्-सूर्य्य का उदाहरण हमारे सामने ऋता हैं। हम मानते हैं कि, कर्ठताल्वादि जनित संयोग-विभाग कम्में से ही शब्दोल्वारण होता है। परन्तु एतावता ही शब्द का अनित्यस्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। संयोग विभाग तो शब्द के अभिव्यञ्जक मात्र ही माने जायेगे। सायकाल सूर्य के दर्शन होते हैं, पृथ्वी की भूमारूप आवरण के आजाने से रहते हुए भी सूर्य्य का अदर्शन (अप्रत्यच्च) हो जाता है। जब आवरण हट जाता है, तो प्रातः पुनः सूर्य्य दर्शन होजाता है। सूर्य्य सत् पदार्थ है। परन्तु देखते हैं, आवरण से वह नहीं भी दिखलाई देता। नियत स्थान प्रतिष्ठा में रहता हुआ भी सत् सूर्य्य जैसे आवरण से, अभिव्यञ्जक सामग्री के अभाव से दृष्टि का विषय नहीं बनता, एवमेव सत्-शब्द भी आवरण से अस्थानवत् सा प्रतीत होने लगता है। दर्शनादर्शनलच्चण अस्थान भाव शब्द की अस्थानता का समर्थन करने में असमर्थ है। (२) ''।

- (१०)-३ "बादी का कहना था कि, शब्द के साथ 'शब्द कुरु'-'शब्दं मा कार्षीः' इत्यादि रूप से 'करोति' लज्ञ् ए अनित्या किया का सम्बन्ध देखा जाता है, इस लिए भी शब्द अनित्य है"। इस सम्बन्ध मे हमारा यह कहना है कि, जिन जिन स्थानों में 'करोति' का सम्बन्ध देखा जाता है, उन उन स्थानों में शब्द प्रयोग के लिए ही इस 'प्रेष' का सम्बन्ध मानना पड़ेगा। तात्पय्ये यही है कि, कुरु, मा कार्षीः, इत्यादि प्रेष ( श्राज्ञा ) शब्द के प्रयोग से सम्बन्ध रखता है, न कि शब्द से। हम देखते हैं कि, शब्दप्रयोग करने वाले के लिए ही "यह शब्द करता है" इत्यादि रूप से 'करोति' का व्यवहार होता है। फ्लतः करोति का सम्बन्ध शब्द प्रयोग से है, न कि शब्द से। जब शब्द के साथ 'करोति' का सम्बन्ध ही नहीं; तो इस हेत्र से शब्द का अनित्यत्व कैसे सिद्ध किया जासकता है" (३)
- (११)-४ "वादी का चौथा हेतु यह था कि-"एक ही रामशब्द का एक ही समय में अनेक व्यक्ति उचारण करते हैं। यह यौगपद्य भी शब्दानित्यता ही सिद्ध कर रहा है"। इस के उत्तरमें सूर्य्य-दृष्टाम्त ही पर्याप्त होगा। सत्-सूर्य एक है, यह निर्विवाद है। इस एक सत्-सूर्य का एक ही समय में असंख्य व्यक्ति दर्शन कर रहे हैं। क्या इस यौगपद्य में सत्-सूर्य की नित्यसा में कोई क्या है?। यदि नहीं, तो सत् शब्द के सम्बन्ध में होने वाला उचारणानुबन्धी यौगपद्य शब्दिनत्यता में कैसे बाधक माना जासकता है ?" (४)।
- (१२)-५ "पाचवां हेतु वर्सों का विकारमाव था। वादी का कहना था कि 'दध्यत्र' इत्यादि स्थानों में 'इकार' प्रकृति के स्थान में यकार विकृति उपलब्धि हो रही है। विकारमाव अपित्यता का समर्थक है। उत्तर में यह निवेदन करना है कि, वर्सासामनाय में पठित अकारादि ५० वर्स सर्वथा नित्य हैं। इन नित्य वर्सों के सम्बन्ध में शब्दतत्त्वरहस्यवेत्ता विद्वानों ने यह व्यवस्था की है कि, 'अमुक स्थल में—प्रसङ्ग में—अमुक वर्सों का ही उच्चारसा करना चाहिए। इकार एक स्वतन्त्र नित्य वर्सों है, यकार एक स्वतन्त्र नित्य वर्सों है। शास्त्र व्यवस्था करता है कि, जहाँ इकार के आने अकार वर्सों रहे, वहाँ इकार का उच्चारसा न कर यकार का उच्चारसा करना चाहिए। क्या इस वर्स्यव्यत्यासलद्मसा व्यवस्था से शब्द अनित्य होगया है। कभी नहीं " (६)।
- (१३)-६ "श्रनेक व्यक्तियों के एक साथ मिल कर शब्दोचारण से मेरी मृदङ्गादि के शब्द से शब्द में वृद्धि देखी जाती है" इस छुठे हेत का भी उस समय कोई महत्त्व नहीं रह जाता, जब हमारा ध्यान शब्दानु-स्यूत 'नाद' भाव की श्रोर जाता है। वायवीय संयोग विभाग से सम्बन्ध रखने वाला शब्द नादभाव में परिणत

होनाता है। रान्दोचाररा के स्रमिन्यञ्चक वायवीय संयोग विमाग ही 'नाद' शब्द से व्यवहुत हुए हैं। शब्दो-च्चाररा में जो वृद्धि सुनी जाती है, वह यथार्थ में नाद की वृद्धि है, न कि शब्द की। फलतः वादी के इस स्रन्तिम देव का मी कोई महत्त्व नहीं रह जाता" (६)। (परपच्चलयडनम्)।

## (४) स्वपन्नसमर्थनम्-

प्रथम सूत्र से शन्दार्थ का ख्रोत्पात्तिक सम्बन्ध बतलाते हुए सूत्रकारने शब्दका नित्यत्त्व (सिद्धान्त) व्यवस्थित किया। ख्रागे के (२-७) के ६ सूत्रों से उन ६ हेत्वाभासों का स्पष्टीकरण किया, जिन के आधार पर परपची शन्द का अनित्यत्व सिद्ध कर रहा है। उत्तर के (८-१३) ६ सूत्रों से उन ६ ख्रों हेत्वाभासों का निराकृत्य कृतते हुए सूत्रकारने परपच्च का लगडन किया। अब आगे के (१४-१६) ६ सूत्रों से स्वसिद्धान्त (शन्द-नित्यत्व) का समर्थन कृतने वाले कुछ एक तात्विक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण हो रहा है—

(१४)-१-"यदि वस्तुस्थिति का तान्तिक दृष्टि से विचार किया जाता है, तो यह अवश्य ही स्वीकार करना पड़ता है कि, "शब्द सर्वथा नित्य ही है।" शब्दोचारियता का परार्ध शब्ददर्शन ही शब्दनित्यता में निर्माय के हिए, दूसरे शब्दों में शब्द-स्वरूप की प्रतिपत्ति (बोध) के लिए अपने मुख से शब्द का उचारण नहीं करता। यश्यि यह ठीक है कि उचारियता के शब्दोचारण से अति को शब्दस्वरूप का बोध होता है, बथापि उचारियता के प्रयत्न का यही विश्राम नहीं मान लिया जाता। अपित वह शब्दप्रतिपत्ति के द्वारा क्रत्-शब्दवाच्य किसी अर्थ का श्रोता को बोध करना चाहता है। यही क्यों, उचारिकता का प्रधान लक्ष्य यही रहता है कि, मुक्त से उचरित शब्द का श्रोता अमुक तात्पर्यं समके। बिना अर्यप्रतिपत्ति को लक्ष्य बनाए कोई मी उचारियता निरुद्देश, निर्थंक शब्द का उचारण नहीं किया करता। इसी आधार पर मानना पड़ेगा कि, उच्चारियता का प्रधान लक्ष्य है के द्वारा अर्थप्रतिपत्ति कराना।

अब देखना यह है कि, उच्चारियता के मुख से निकला हुआ शब्द श्रोता को तद्वाच्य (शब्दवाच्य) अवं का बोध कैसे करा देता है! । कहना पढ़ेगा कि, इस अर्थावबोध के लिए शब्दविशेष का अर्थिविशेष के खब शक्तिग्रह होना परमावश्यक है। 'राम शब्द का अमुक अर्थ है' यह जाने बिना कभी श्रोता राम शब्द के अवका से खाम नहीं उठा सकता। शब्द का अर्थ के साथ जो नियत शक्तिग्रह है, वही शब्द के अर्थबोध में प्रधान हेतु हैं। शक्तिग्रह के द्वारा शब्द के वाच्य अर्थ का बोध होना तभी सम्भव बन सकता है, जब कि शब्द को नित्य मान लिया जाय। यदि परपच्ची के कथनानुसार शब्द अनित्य है, तो वह उच्चरित-प्रध्वस्त-मर्थादा से भी आकर्त्य मानना पढ़ेगा। अपने इस नाशवर्म से पूर्वशब्द उत्तर काल में प्रवृत्त नहीं होसकता। यह भी कहना पढ़ेगा। जिस राम शब्द का जिस अर्थ में उच्चारियता, तथा श्रोता दोनों को पहिले से शक्तिग्रह था, शब्दा-नित्यत्वस्य में इदानी उस शक्तिग्रह का अभाव है। क्योंकि पहिला शब्द मिन्न था, इस समय बोला सुना गया शब्द मिन्न है। इस समय (तत्काल) उत्पन्न होने वाले शब्द का अर्थ के साथ शक्तिग्रह है नहीं। फिर शब्दार्थ बोस (श्रोता को) हुआ कैसे १, एवं ऐसे अविज्ञात शक्तिग्रह वाले शब्द का उच्चारियता ने उच्चारण किया कैसे १, यह उन्हीं शब्दानित्यत्ववादियों से प्रष्टव्य है।

बिनके मत में शब्द नित्य है, वे इस विप्रतिपत्ति से दूर हैं। उच्चारियता इस समय अर्थप्रत्ययदृष्टि से बिस नित्य शब्द का उच्चारण कर रहा है, उसका यह शब्दोच्चारण उसी अतिप्राचीन शक्तिग्रह से सम्बन्ध रखता हुन्रा श्रर्थप्रत्यय का साधक बन रहा है, एवं इसी प्राक्तन शक्तिग्रह के श्राधार पर श्रोता को त्रर्थावबोध कराने के लिए उच्चारयिता शब्द का उच्चारण करने में कोई श्रापित नहीं समकता। जिम शब्दार्थ-शिक्तिग्रह से इस समय श्रर्थबोध होता है, वह शिक्त उच्चारणविषयीभृत जिस शब्द में पिहले से एहीत है, वही शिक्त उसी शब्द में श्राज भी श्रविच्छिन्नरूप से विद्यमान है। वही राम शब्द है, वही उसका श्रर्थ है, एवं वही शिक्तग्रह है। राम शब्द नवीन हो, उस में शिक्तग्रह नवीन हो, यह बात नही है, जिसका हेतु पूर्व में बतलाया जा चुका है। इसप्रकार श्रर्थप्रतिपत्ति के समन्त्रय के लिए शब्द का नित्यत्त्व ही सिद्ध हो रहा है" (१)।

(१५)—२-"शब्द नित्य है, इस सम्बन्ध में दूसरा निर्बाध हेत हैं-'शब्द का यौगपद्य'। गौ शब्द के सुनते ही हमें एक साथ सम्पूर्ण गौ व्यक्तियों का बोध हो जाता है। दूसरे श्रब्दों में गौ शब्द गौजाति का बोधक बन रहा है। यदि शब्द त्रानित्य होता, तो कभी यह जाति का बोधक नहीं बन सकता था।

दूसरी दृष्टि (विज्ञानदृष्टि) से स्त्रार्थ का समन्वय कीजिए। किसी एक व्यक्ति ने श्रपने मुल से गौ-शब्द का उच्चारण किया। सामने श्रसंख्य श्रोता खड़े हैं। सबने वह गौ शब्द सुना, एवं सबको शब्दार्थ का ज्ञान हो गया। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब कि शब्द को नित्य मान लिया जाय। जिनके मत में शब्द श्रमित्य है, वे इस यौगपद्य का कथमिप समन्वय नहीं कर सकते। कारण स्पष्ट है। श्रमित्यता—पद्म में शब्द मुल से उत्पन्न हुआ, वहीं नष्ट हो गया। ऐसी दशा में श्रम्य व्यक्तियों के लिए इसका भान श्रसम्भव है। कग्रठ-ताल्वादि स्थान, करण, संयोग, विभाषादि शब्दोत्पादक व्यापार केवल उच्चारियता से ही सम्बन्ध रखते हैं। श्रम्यत्र इनका श्रभाव है। जब श्रम्यत्र शब्दोत्पादक व्यापारों का श्रभाव है, तो श्रम्यत्र शब्द श्रवण का भी श्रभाव ही मानना पड़ेगा।

इधर जो शब्द को नित्य मानते हैं, उनके मतानुसार यौगपद्य का मलीमाँति समन्वय हो रहा है। मुखप्रदेशलद्मण एक नियत बिन्दु से निकला हुआ नित्य शब्द एक ही साथ चारो श्रोर श्राकाश मराइल में (बीचीतरङ्गन्याय से) श्रापना एक परिमराइल (बन्दु लेक्ट्स) बना डालता है। पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दिव्या-उत्पर नीचे क्वेत्र इस शब्दमराइल की व्याप्ति हो जाती है। इस शब्दपरिमराइल की सीमा के गर्भ में जितनें व्यक्ति प्रतिष्ठित रहते हैं, परिमराइलान्तर्वर्तीं शब्द उन सब व्यक्तियों में उस शब्द की नोदना कर देता है, फलतः सब उसे सुनने में समर्थ हो जाते हैं। इसप्रकार हमारा यह 'शब्दयौगपद्य' भी शब्द-नित्यता का ही समर्थन कर रहा है" (२)।

(१६)—३-"संख्या का ऋमाव भी शब्दिनत्यता ही सिद्ध कर रहा है। यदि एक व्यक्ति ऋपने मुख से १०-१५ बार एक ही गौशब्द का उचारण करता है, तो लोक में ऐसे उच्चारियता के सम्बन्ध में कहा जाता है कि-'इसने १०-१५ बार एक ही गौ शब्द का उचारण किया'। शिक्तिग्राहकिशिरोमिणिभूत यह लोकव्यवहार केवल उचारण की ऋनेक संख्या बतलाता हुऋा, साथ ही शब्द की एक संख्या बतलाता हुऋा शब्दिनत्यत्व ही घोषित कर रहा है। यदि शब्द ऋनित्य होता, तो पूर्व व्यवहार के स्थान में यह व्यवहार होता कि-"ऋमुक व्यक्ति १०-१५ गौ शब्द बोल रहा है"। परन्तु ऐसा व्यवहार नही होता, जिसका कि एक मात्र मल हेतु है-शब्द का नित्यत्व" (३)।

- (१७)—४—" अनपे सत्त्व' हेतु से मी अब्द की नित्यता ही सिद्ध हो रही है। सापे स्वाद का उपा— दाम लच्छ कार्य-कारणमान से सम्बन्ध है। घट कार्य है, मृतिका कारण है। पट कार्य है, तन्तु कारण है। घट-पट कार्यों की स्वस्वरूपनिष्पत्ति के लिए उपादानकारणरूप मृतिका—तन्तुत्रों की अपेसा रहती है। परन्तु देखते हैं, अब्द अपने स्वरूप के लिए किसी अन्य कारण की अपेसा नहीं रखता। अब्द के आरम्मक अवस्वविशेष घट-पटवत् राब्द का स्वरूप निम्मीण करते हों, यह बात नहीं हैं। करहतात्वादि निमिक्तकारणों से नित्य शब्द किसी उपादान कारण की अपेसा न रखता हुआ स्वतः प्रकट हो जाता है। जो अनेपस्च है, वह अवश्य ही नित्य है" (४)
- (१८)—५—"यदि कोई यह आग्रह कर कि "शब्दस्वरूपसिद्धि के लिए अवयवरूप कारणों की अपेचा अवस्य ही रहती है। 'राम' शब्द की विद्धि 'र्-अ—अ—म्—अ' इतने अवयवों की समष्टि पर निर्मर है। ऐसी दशा में घट-पटकत् हम शब्द को मी सापेच्च ही कहेंगे। जब शब्द सापेच्च है, तो वह अनित्य मी अवस्य ही है"। तो इस अवयवयोग के सम्बन्ध में हमें 'प्रख्यामाव' हेतु उपस्थित करना पड़ेगा। केवल कर्णों की समष्टि देख कर अपेचा मानना असङ्गत है। कीन कहता है—'र्-अ—अ—म्—अ' मिल कर राष्म्र शब्द का है। 'राम' इत्याकारक शब्द स्वतन्त्र है, वर्ण स्वतन्त्र हैं। अत्रप्त 'राम' शब्द से जो अर्थ प्रतीत होता है, वह उक्त वर्णों में कमी सम्मन नहीं है। यदि अम्युपगमवाद से थोड़ी देर के लिए यह भी मान किया जाय कि, वर्णसमिष्टि ही शब्दनिष्पत्ति का कारण है, तब भी प्रख्या के अभाव से यह कारणता अपेचाबाद का समर्थन करने में असमर्थ है। घट-पटादि में मृत्-तन्तु का जैसा योग बतलाया जाता है, क्या शब्दमर्थांमा में केवा योग प्रतीत होता है? नहीं। शब्दस्वरूपनिष्पत्ति प्राकृतिक है, नित्य है। इधर घट-पट को स्वरूपनिष्पत्ति विकारमाव से सम्बन्ध रखती हुई अनित्य है। शब्दसम्बन्धी कार्य्यकारणभाव म्यानस्य होने हे नित्य है, घट-पट सम्बन्ध कार्यकारणभाव म्यानस्य होने हे नित्य है, वट-पट सम्बन्ध कार्यान्तर म्यानस्य स्तात होने से अनित्य है। दोनों में कार्यकार का अन्तर है। उधर अपेचाबाद का साम्राज्य मृत्स्तृष्टि से ही सम्बन्ध स्वता है, न कि मावस्तृष्ट से। मानसीस्टिष्ट ही मावस्टिष्ट है, जिसका मृतस्टिटलच्ला वैकारिकी, तथा मैथुनीस्टिष्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इस पर मी यदि कोई प्राविशाख्यसिद्धान्त को लेकर यह आत्तेप करे कि, "वायु: खात्, शटद्स्तत्' इस प्राविशास्य वचन के अनुसार वायु ही शब्दरूप में परिणित होता है। वायु एक मौतिक कारण है। इस अनित्य (मौतिक) वायु की कारणता से सम्बन्ध रखने वाला शब्द भी अवश्य ही अनित्य है" तो इस आन्तेष के सम्बन्ध में भी 'योगस्य प्रस्थाभावात्' यही उत्तर दिया जायगा। शब्दाविर्माव में जो महत्त्व संबोध-विमायादि मावनात्मक अरखों का है, वायु भी (मृत होता हुआ भी) शब्दाविर्माव में अपना वही महत्त्व रखता है। वायु केवल नोदनारूप से निमित्तमात्र बनता है, मृतिका-तन्तुवत् शब्द का उपादान नहीं।

वायु को शन्दोत्पत्ति में कारण मानने वालों से हम पूंछते हैं कि, यदि वायु मृत्तिका-तन्तुवत् शब्द का उत्पादान कारण है, तो शब्द में वायु का सन्निवेश क्यों नहीं उपलब्ध होता । मृत्तिका से उत्पान घट में हमें मृत्तिका उपलब्ध हो रही है । परन्तु देखते हैं शब्द में वायवीय अवयवों का कहीं गन्ध भी नहीं है । यदि शब्द में वायवीय अवयव होते, तो वायुवत् शब्द का भी स्पर्श होता । फलतः सिद्ध हो जाता है कि, वायु शब्द का उपादान नहीं हैं, अपितु शब्दाविमांव का निमित्त मात्र है ।" (५)।

(१६)— - "शब्द्यमाणका वयं, यद्स्माकं शब्द आह, तद्स्माकं प्रमाणम्" इस सिद्धान्त को मानने वालों की दृष्टि में युक्ति-तर्क-हेतु वादों का कोई महत्त्व नहीं है। अब तक हमनें तर्कादि के द्वारा ही शब्द का नित्यत्व व्यवस्थित किया है। परन्तु अब हम उस शब्दप्रमाण को उद्धृत करते हैं, जिसकी प्रामाणिकता आस्तिकजगत् में सर्वमूद्ध न्या मानी जाती है। निम्नलिखित श्रीत-स्मार्च - लिङ्ग (वचन) शब्द को बहा बतलाते हुए, वाग्देवी को अनादिनिधना मानवे हुए इसकी नित्यता का ही समर्थन कर रहे हैं—

१-''वाग् ब्रह्म'' (श्रृतिः)
२-''वाचा विरूपिनत्यया'' (श्रृतिः)
३-''त्राचो वागेवेदं सर्वाम्'' (श्रृतिः)
४-''वाचीमा विश्वाभ्रवनान्यपिता'' (श्रृतिः)
५-''त्राचीमा विश्वाभ्रवनान्यपिता'' (श्रृतिः)
५-''वाचीमा विश्वाभ्रवनान्यपिता'' (श्रृतिः)

## (५)--श्रब्दवाचकचानिरूपण्म्--

"श्रीत्पपत्तिकस्तु॰" (१११५) श्रारम्भ कर "लिङ्गदर्शनाच्च" (१।१।२३) पर्यन्त (१६ सूत्रों से) सूत्रकार ने शब्द की नित्यता, श्रानित्यता का विचार करते हुए सिद्धान्त में शब्दिनित्यत्ववाद स्थापित किया। श्रव "ऋपची वाऽलच्नाः स्युः॰" (१।१।२४) इत्यदि से श्रारम्भ कर "लोके सिन्नयमात्॰" (१।१।२६) पर्यन्त सूत्रत्रयी के द्वारा वाचकत्त्व, श्रवाचकत्त्व के सम्बन्ध में सूत्रकार श्रपना श्रामिशाय प्रकट करते हैं। प्रश्न इस सम्बन्ध में यह उपस्थित होता है कि, 'शब्द श्रीर श्रर्थ का यदि श्रीत्पत्तिक सम्बन्ध है, तो शब्द श्रर्थों के वाचक किस श्राधार पर मान लिए गए'!। बही विषयोत्थानिका करते हुए सूत्रकार कहते हैं \*—

(२०) "शब्द, तथा अर्थ, दोनों का प्रादुर्माव यद्यपि एक नित्य वाक्त्त्व से ही हुआ है। तथापि वे शब्द उन अर्थों के वाचक नहीं माने जा साकते। शब्दार्थ क्योंकि समानप्रभव हैं, अतः इनके औरपत्तिक सम्बन्ध स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं जा सकती। परन्तु एतावता ही शब्दों का वाचकत्त्व सिद्ध नहीं होता। यदि अर्थ का शब्द निमित्त होता, दूसरे शब्दों में यदि अर्थाविर्माव में शब्द का सहयोग होता, तो इस निमित्त-सम्बन्ध से यथाकर्यंचित् शब्दों को अर्थों का वाचक माना जा सकता था। परन्तु ऐसा नहीं

<sup>\*—</sup>विज्ञानदृष्टि से शब्द, तथा ऋर्य, दोनों की उत्पत्ति एक ही वाक्तत्व से हुई है, जो कि वाक्तत्व सर्वथा नित्य है। प्रकृत जैमिनिस्त्र इसी नित्या वाक् को लच्य में रख कर प्रवृत्त हुए हैं। दूसरे शब्दों में जैमिनि ने जिस शब्द को नित्य कहा है, वह यही वाक्तत्व है, जिससे ऋर्य, ऋौर वर्णात्मक ऋनित्यशब्द का प्रादुर्माव हुऋा है। इस विज्ञानदृष्टि का ऋागे के परिच्छेदों में विस्तार से स्पष्टीकरण होने वाला है। ऋभी प्रस्तुत सिद्धान्त का (यथोद्देशपद्धानुसार) स्वीकार करके ही हमें स्त्रत्रयी का समन्वय करना है।

है। शन्द, अर्थ, दोनों के आविर्माव का निमित्त तीसरा वाक्तत्व है, एवं इसी लिए शब्दार्थ का समान-प्रमक्त भी सिद्ध होता है। दो समान प्रमवों में एक दूसरे का परस्पर लिङ्ग (परिचायक ) नहीं बन सकता। वन कि शब्द अर्थ का निमित्त नहीं है, दोनों का आविर्माव समकत्ता में आता हुआ जब स्वतन्त्र है, तो कभी शब्दों को अर्थों का वाचक नहीं माना वा सकता। जब शब्द अर्थ का वाचक ही नहीं, तो ऐसी शब्दलक्का चोदना को सम्में में क्यों कर प्रमास माना जा सकता है" (१)।

(२१) समानप्रमनस्य हेतु के द्वारा वाचकत्व का विरोध छद्धृत कर, इस पद्ध का निराकरण करते हुए आमे वाकर स्त्रकार कहते हैं कि, शब्द की अनिमित्तता के आधार पर ही शब्दों की वाचकता का विरोध नहीं किया वा सकता। जिस किया से, जैसी किया से अर्थों का आविर्माव हुआ है, उसी किया से, वैसी ही किया से शब्दों का आविर्माव, आविर्माव हुआ है। अर्थात् शब्दब्रह्म, अर्थब्रह्म दोनों का आविर्माव, आविर्मावान नुम्निवनी किया समतुलित हैं। जैसी वो व्यवस्था शब्दब्रह्म की है, वैसी वही व्यवस्था अर्थब्रह्म की है। (जैसा कि आमे के परिच्छेदों में "शाब्दे ब्रह्मिंग निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छित" इत्यादि खिद्धान्त के सम्बन्ध मे स्पष्ट किया वाने वाला है)।

तात्पर्यं कहने का यह हुआ कि, यद्यपि स्वयं शब्द अर्थ का निमित्त नहीं है, किन्तु शब्दाविर्भावानु-किस्ती प्रक्रिया अवश्य ही अर्थ का निमित्त वन रही है। शब्दानुवन्धिनी प्रक्रिया एक ऐमा साँचा है, जिसके अनुरूप ही अर्थ का आविर्मान होता है। इसी कियासादृश्यलवृत्त निमित्त के आधार पर (वाचकाभिप्राय से) शब्दों का समामनाय (उच्चारस) करना अन्वर्थ वन रहा है।

उत्पतिकिया के प्रकार का प्रदर्शन (लोकव्यवहार में) उस किया से उत्पन्न अर्थ को व्यक्त करता देखा बाता है। उदाहरख के लिए एक व्यक्ति अपने हाथ को यदि अपनी ओर लाने की क्रिया करता है, तो इस किया से किसी अन्य व्यक्ति को बुलाने का तात्पर्व्य स्चित होता है। यदि हाथ को अपने से विरुद्ध ते बाने की किया करता है, तो इससे उस व्यक्ति को लौटाने का संकेत स्चित होता है। इस हष्टान्त के आधार पर बब इस शब्दार्थ की मीमांसा करने चलते हैं, तो हमें स्वीकार करना पड़ता है कि, शब्दो, तथा अर्थों का समानप्रक्रिया से सम्बन्ध रहने के कारणा एक के प्रदर्शन से अन्य का स्वरूप गतार्थ हो जाता है। प्रत्यद्ध में देखते हैं कि, बक्ता बिस मान को लच्च बनाकर जिस प्रक्रिया से शब्द का उच्चारण करता है, बोला पर इस किया के अनुल्म ही उच्चावच मानों का प्रभाव पड़ता है। सिद्ध होता जाता है कि, शब्द अपनी उत्पत्तिकिया के संकेत द्वारा वैसे ही किया से उत्पन्न अर्थ का बोध कराता हुआ अवश्यमेव उस अर्थ का बाचक बन रहा है (२)"।

(२२)—"उत्पत्ति किया के साहश्य से जहाँ शब्दों का वाचकत्त्व सिद्ध हो रहा है, वहाँ श्रौत्पितिकता मी हृदस्य से प्रमाणित हो रही है। दोनों का प्रमव एक, प्रभवप्रक्रिया समान, इसीलिए दोनों का श्रौत्पिक सम्बन्ध, एवं शब्दार्थ का वाच्यवाचकमाव नि:संदिग्ध बना रहा है। शब्द, श्रर्थ, दोनों सम-सम्बन्धी हैं। श्रतएव एक के द्वारा दूसरे सम्बन्धी का बोब हो पड़ता है, जैसाकि—'एकसम्बन्धिज्ञानमपर-सम्बन्धिकः स्मारकं भवति' इस न्याय से स्पष्ट है। गौ शब्द वाचक है, गौ पदार्थ वाच्य है, दोनो

का मूल एक ही आप्या वाक् है। यही कारण है कि, गौ शब्द सुनने से गौपदार्थ बुद्धि में आ जाता है, एवं गोपदार्थ देखने से गौशब्द हमारे अन्तर्जगत् में प्रकट हो जाता है। इसप्रकार शब्दिनित्यत्व, शब्दार्थ का भौत्पत्तिकत्व, शब्दार्थ का वाच्यवाचकत्व सर्वात्मना सिद्ध हो रहा है।

श्रव इस सम्बन्ध में एक प्रश्न शेष रह जाता है। प्रकृत सूत्र उसी का समाधान कर रहा है। "यच्च यावत् शब्दों तथा श्रथों का मूलप्रभव एक ही वाक्त्व है, यह कहा गया है। यदि ऐसा है, तो सभी खब्दों को सभी श्रथों का चाचक होना चाहिए। सबसे सबका बोध होना चाहिए। परन्तु व्यवहार में ऐसा नही देखा जाता। प्रत्येक शब्द नियत श्रथं का ही स्चक बन रहा है। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि, शब्दार्थ का श्रीत्पत्तिक सम्बन्ध नहीं है, श्रपितु उत्पन्नसृष्टसम्बन्ध है। पीछे से शब्दों की योग्यता के श्रमुसार श्रथों का सम्बन्ध करा दिया गया है।" इसी विप्रतिपत्ति का निराकरण करते हुए स्त्रकार कहते हैं—

"यद्यपि यह ठीक है कि, श्रीत्पत्तिक सम्बन्ध के श्राधार पर सभी शब्द सब श्रयों के वाचक हैं। तथापि व्यवहार की सुविधा के लिए शब्दार्थ के सम्बन्ध का, सम्बन्धानुबन्धी वाचकत्त्व का नियमन किया गया है। यह व्यवस्था की गई है कि, 'श्रमुक शब्द से श्रमुक श्रयं का ही ग्रहण करना चाहिए, श्रन्य श्रयों का नहीं। सिद्धान्तरूप से शब्द का सर्वार्थवाचकत्त्व रहने पर भी प्रयोग करने वाला व्यक्ति स्वप्रबुक्त शब्द से सांकेतिक नियत श्रर्थ का ग्रहण करता हुआ ही शब्द का प्रयोग करता है। तात्पर्य्य यह हुश्रा कि, 'श्रमुक श्रयं के श्रमिप्राय से श्रमुक शब्द प्रयुक्त हुश्रा है, सर्वार्थिभिप्राय से नहीं, इस नियम से प्रयोग के श्राधार पर प्रयोग के श्रमुक्त हो श्रयं का संनिकर्ष होगा।

उद्ह्रिस्ए के लिए 'धूप' शब्द को लीजिए। राजपूताना की प्रान्तीय माषा में धूप शब्द के प्रयोग से स्ट्यांतपलच्चरण अर्थ का प्रहरण होता है। किन्तु शास्त्रमाषा में वही शब्द धूममय गन्धयुक्त द्रव्यविशेष का संप्राहक बन रहा हैं। इस नियमव्यवस्था का एकमात्र हेतु हैं लोकव्यवहार। प्रयोगातमक शब्द को सुनने चाला श्रोता अपनी बुद्धि में लोकव्यवहार संचालन के लिए नियत अर्थ का ही संनिकर्ष प्राप्त करे, एकमात्र इसी हेतु से 'सर्वें सर्वार्थवाचकाः' इस सिद्धान्त पच्च की उक्त व्यवस्था करना आवश्यक समभा गया है। यह व्यवस्था केवल व्यावहारिकी है, सिद्धान्ततः सभी शब्द सब अर्थों के वाचक हैं" (३)।

तीनों सूत्रों की उक्क व्याख्या का निम्निलिखित दृष्टिकीस से भी समन्वय किया जा सकता है। "एक ही वाक्तत्त्व से शब्दार्थ का अप्रविभाव हुआ है। इसिलिए हम मान लेते हैं कि, दोनों का औरपत्तिक सम्बन्ध है। तथापि शब्दार्थ का वाच्य-वाचक भाव नहीं बन सकता। समान उत्पत्ति स्वीकार कर लेने पर भी शब्द अर्थों के अवचन (अवाचक) ही माने जायगे। क्योंकि जो जिसका निमित्त होता है, वही उसका वाचक माना जाता है। इधर शब्द अर्थाविर्माच का क्योंकि निमित्त नहीं है, अत्तएव शब्द अवाचक है" (१)।

"यह ठीक है कि, शब्द अर्थ का निमित्त नहीं है, तथापि शब्दों का वाचकत्व अप्रतिहत है। कारण यही है कि, तचदर्थों के सम्बन्ध में लोकव्यवहारप्रक्रिया के उद्देश्य से संकेतिविधि से क्लृष्ण शब्दों का समाम्नाय किया गया है। निघएड, निर्वचनादि प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्वकाल से आरम्भ कर अद्याविध शब्दो-पदेशपरम्परा सुरिच्चित देखी जाती है। अर्थ काकः, अर्थ पिकः, इत्यादि व्यवहार अविच्छित्र रूप से चला आ

रहा है। आनाल-बृद्ध वनिता-सन काक पिकादि शब्दों से काक-पिकादि अर्थों का बोध कर रहे हैं। इस परम्परासिद्ध शब्दसमाम्नाय के आधार पर कहा जा सकता है कि, अमुक शब्द अमुक अर्थ में ही निरूद है। निरूद है। निरूद मान से शब्द अवश्य ही अर्थों के वचन (वाचक) माने जा सकते है। शब्द अर्थ का निमित्त न सही, परन्तु परम्परासिद्ध समाम्नाय को अर्थ का निमित्त है। वह समाम्नाय क्योंकि शब्दों का है, अतएव शब्द अवश्य ही अर्थों के वाचक हैं। विस अर्थ में जो शब्द अर्थक हुआ। है, तदर्थ में प्रयुक्त वह शब्द अवश्य ही उस अर्थ को बोक्क देखा बाता है। किना वाचकव्य के ऐसा कभी सम्भव नहीं हो सकता था" (२)।

"अमुक राब्द से अमुक अर्थ का ग्रहण करना चाहिए " इस रूप से अर्थविशेष में यदि शब्द-विशेष का संकेत लच्छा समान्नाय है, तो शब्द-नित्यता पर आधात होता है। क्योंकि अर्थिविशेषों के आधार पर शब्दिक्शेषों की कर्यना हमने की है। संस्कृत, ग्रीक, इंगलिश, उर्दू, हिन्दी, मारवाड़ी, आदि-आदि तत्त् माधाशब्दों की कर्यना (अर्थानुसार) तत्त् मनुष्यसमाजद्वारा हुई है। कल्पना करने वाला मनुष्यसमाब स्विकाल की अपेदा सादि-सान्त है। मला इसकी कल्पना से सम्बन्ध रखने वाले शब्द क्योंकर नित्य हो सकते हैं"—इस प्रकार वाचकत्त्व की रह्मा के लिए जिस समाग्नाय-प्रक्रिया का आश्रय लिया जाता है, वह शब्द की नित्यता पर ही प्रहार करने वाली सिद्ध हो रही है। यदि शब्द नित्य हैं, तो वाचक नहीं करने वा सकते। यदि समाग्नायविधि से वाचक हैं, तो नित्यता का व्याघात होता है।

उक्त पूर्वपद्ध के सम्बन्ध में बक्तव्य यही है कि, जिस शब्दसमामनाय से जिन अर्थो का लोकव्यवहार में बोध होता है, वे शब्द मनुष्यों नें नहीं बनाए हैं। शब्दरचना करना मनुष्यव्यापार से सर्वथा बहिर्भृत है। पिहले से (अनिदिक्तल से) ही विद्यमान नित्य शब्दों के सम्बन्ध में मनुष्यसमाज लोकव्यवहार संचालन के लिए अर्थोविशेष का नियमनमात्र करता है। यदि शब्द अनित्य होते, तो मनुष्यसमाज प्रयत्नस्थों से मी शब्दार्थकंत करने में असमर्थ रहता। शब्दानित्यदशा में शब्द से अर्थ का बोध ही न होता। क्योंकि तत्काल उत्पन्न शब्द में संकेत सम्बन्ध सर्वथा अग्रहीत रहता है। अतः मानना पड़िगा कि, अन्दों का काल सिन्नकृष्ट (सादि) नहीं है, अपितु शब्दप्रयोगकाल सिन्नकृष्ट है। इस प्रयोगसनिकर्ष से सम्बन्ध स्वी के केल सिक्कष्ट (सादि) नहीं होती, एवं शब्दों का वाचकत्त्व तथा नित्यत्व भी अद्युग्ण बना रहता है" (३)—( इतिवाचकत्त्वावाचत्त्वप्रसङ्कः )

#### ४-वाग्देवी के चार विवत्त -

बैसाकि पूर्व परिच्छेद के त्रारम्भ में बतलाया गया है, शब्दिनित्यस्वानित्यस्व की मीमांसा करने वाले क्रीत्पिकस्तु॰ द्वादि मीमांसासूत्रों का विज्ञानदृष्टि से सम्बन्ध है। साथ ही सूत्रकार जिस विज्ञानदृष्टि में शब्दिनिस्ता स्थापित कर रहे हैं, सूत्रकार का वह 'शब्द' शब्द त्रनादिनिधना तस्वातिमका नित्यावाक् से सम्बन्ध रखता है। पूर्वपरिच्छेद में मीमांसासूत्रों की सङ्गित लगाते हुए जिस दार्शनिक दृष्टि से शब्दार्थ का न्नोत्पिक सम्बन्ध सिद्ध किया गया है, एवं जिस न्नौत्यिक सम्बन्ध के न्नाधार मर शब्द की नित्यता, तथा वाचकता सिद्ध की गई है, उससे एक वैज्ञानिक तबतक कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता, वब तक कि उसके समने शब्दार्थ की उत्पत्ति का मौलिक रहस्य न रख दिया जाय। इसी लच्यसिद्धि

के लिए वाक्तृत्व का, एवं वाक्तृत्व के सम्बन्ध रखने बाले शब्दार्थ की उत्पत्ति का मौलिक रहस्य विज्ञ पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है।

बिस वाग्देवी से सम्पूर्ण विश्व का, एवं विश्वप्रजा का विकास हुआ है, वैज्ञानिको नें उसके 'परावाक्'- 'अपरावाक्' मेद से दो विवर्त्त मानें हैं। आनन्दमन-विज्ञानमय-मनःप्राणगर्भित नित्य वाक्तत्व ही 'परावाक्' है। आनन्दमन-विज्ञानमय-मनःप्राणगर्भित वाक् ही आत्मा है, जैसा कि 'स वा एष आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः' इत्यादि बृहदारस्थकश्रुति से स्पष्ट है। इसी आचार पर मनःप्राणगर्भिता इस परावाक् को हम 'आत्मवाक्' भी कह सकते हैं। केन्द्र में रहने वाले प्रजापति इसी वाग्विज्ञान के कारण स्वमहिमा में प्रविष्ठित रहते हैं। ''वाग्वा अस्य स्वो महिमा"—''स्वे महिम्न प्रतिष्ठितः'' इत्यादि श्रुतियाँ वाक् को ही उसकी महिमा वतला रहीं हैं।

स्वमहिमा ( त्र्रात्ममहिमा ) लच्चणा यह परावाक् सत्य-त्र्रात्मारूपा होने से 'सत्या' है, त्र्रातएत इसे 'सत्यावाक' भी कहा जा सकता है। इस सत्यावाक के साथ मन, श्रोर प्राण का सम्बन्ध बतलाया है। मन एक त्राधारपात्र है। इस पर प्रतिष्ठित गतिलच्चा प्राण के तपःकर्म से, एवं वाक् के श्रमकर्म से शब्दार्थसृष्टि का विकास हुआ है। गतिलच्ए प्राग्ए ही 'यत्' है, स्थितिलच्एण वाक् ही 'जू' है। प्राग्रात्मक यत् 'वायु' (प्राणवायु ) है, वागात्मक जू 'श्राकाश' है। दोनों की समष्टि 'यज्जूः' है। यही परोच्चिप्रय देवतात्र्यों की परोक्तभाषा में 'यजुः' है, यही तत्त्वात्मक नित्य 'यजुवेंद' है, जो कि वयोनाधलक्त्रण ऋक्-साम नामक आयतनों से नित्य वेष्टित रहता हुआ 'त्रयीवेद' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, जिसका कि भूमिका द्वितीय खरण्ड में अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण किया जा चुका है। सत्यस्वरूपा बह वाक इस वेदमहिमा के कारण 'वेदवाक' नाम से भी व्यवहृत हुई है, जैसा कि 'वागविवृताध्य वेदाः' इत्यादि निगम वचनों से स्पष्ट है। परावाङ्मय यही त्रयीवेद 'ब्रह्मानि:श्वसित' नामक त्र्यपौरुषेय वेद है, जो कि सम्पूर्ण प्रपृश्च का प्रभव-प्रतिष्ठा-परायण बनता हुत्रा 'वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसृतिगु एकर्मतः' (मनुः) - "सर्व वेदान् प्रसिद्धयति" (मनुः ) इत्यादि मनुसिद्धान्तों को अन्वर्थ बना रहा है। यही वह सत्यवेद है, जिसकी त्र्यभिव्यक्ति सर्वेप्रथम प्राराप्रधान, ब्रह्माच्रयुक्त स्वयम्भूमराडल में हुई है। श्रतएव जिसे 'स्वायम्भूववेद' भी कहा जा सकता है। इसप्रकार स्वायम्भुववेद, सत्यवेद, प्राजापत्यवेद, त्रयीवेद, ब्रह्मिन:श्वसितवेद, इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध ऋपौरुषेयवेद के ऋाविर्माव की मूलप्रतिष्ठा बनने वाली सत्यलस्राणा, मनःप्राराणार्भिता, त्र्यात्मवाक् ही 'परावाक्' है।

ब्राह्मप्राण (ऋषिप्राण ) प्रधान स्वयम्भूमण्डल को अपना उनथस्थान बनाने वाली यही परावाक् आगे जाकर "आम्भुणीवाक्", बृह्तीवाक्", सुब्रह्मण्याजाक्", अनुष्टुब्वाक् "," इसप्रकार चार विवर्त्तभावों में परिणित हो जाती हैं। 'परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी'-इन चार लोकों के भेद से ही यह वाग्देवी चार स्वरूपों में परिणत होती हैं। वही अपने विशुद्ध वाग्रूष्य में 'सत्यावाक्' कहलातो है। एवं यौगिकावस्था में आकर आम्भुणी आदि नाम धारण कर लेती हैं, जैसािक अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला हैं। वाक्तत्त्व की इसी रूपचतुष्टयी का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती हैं—

चच्चारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्बोक्षणा ये मनीपिणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वंदन्ति"।। वाक्तल के स्वरूप-स्पष्टीकरण के लिए उक्त मन्त्र एक विशेष महत्त्व रखता है, अतः इसकी व्याक्ष्या कुछ किरतार से की बायगी! 'निगमानुगमपरिभाषाविज्ञान' के अनुसार उक्त मन्त्र का अनुगममाव से सम्बन्ध है, अतएव इसके अनेक अर्थ होते हैं। नियत अर्थ का प्रतिपादन करने वाली श्रुति 'निगमश्रुति' क्लाती है। एवं पदानुगत शब्दों के साहश्य से अनेक अर्थों का प्रतिपादन करने वाली श्रुति 'अनुगमश्रुति' क्लाती है। उदाहरण के लिए—'यज्ञों वे विष्णुः' यह श्रुति केवल विष्णुतत्त्व से सम्बन्ध रखती हुई नियमश्रुति है। एवं 'पाक्को वे यज्ञः' यह श्रुति यज्ञ की अनेक रूपा पाङ्कता का संग्रह करती हुई, उन सब पाक्क मानों को अपने गर्म में स्वती हुई अनुगमश्रुति है।'घोडशकलं वा इदं सर्वम्'-'चतुष्टयं वा इदं सर्वम्'-चतुद्धां विहितो ह वा अग्रेऽग्निरास' इत्यादि श्रुतियां अनुगमभाव से सम्बन्ध रखती है। 'चत्त्वार वाक् परिमिता पदानि॰' इत्यादि मन्त्र वाक की यचयावत् मावचतुष्टयी का सग्राहक बन रहा है। अतएव हमे हम अवश्य ही अनुगममन्त्र कह सकते हैं। वही कारण है कि, स्वय श्रुति ने इसकी अनेक व्याख्या की है। महामाध्यकार मगवान् पत्तिवालि ने इसी की शब्दशास्त्रानुवन्धिनी ब्याख्या की है।

वैदिक विज्ञान का यह सिद्धान्त है कि, प्रत्येक शब्द नियत अर्थ का ही वाचक है। शब्दों का पास्परिक पर्याय सम्बन्ध अशुद्ध है। अत्यप्त अनेकार्थकता विज्ञानविरुद्ध है। यद्यपि अनुगम वचनो के अनेक अर्थ होते हैं, तथापि उक्त सिद्धान्त का कोई विरोध नहीं होता। कारण, अनुगम मन्त्रों के अनेक अर्थ मन्त्रपटित सब्दों की नियतार्थव्याप्ति से ही सम्बन्ध रखते हैं। अपनी कल्पना से मनमाना अर्थ नहीं किया का सब्दों। अपित बहाँ बहाँ बिन बिन अर्थों में उन उन अनुगमशब्दों की नियन व्याप्ति है, उन्हीं का संग्रह होता है। इसिलए विरोध को अक्सर नहीं मिलता। अस्तु, देखना यह है कि, प्रकृत अनुमगमन्त्र कितने स्थानों में अपनी व्याप्ति रखता है!

#### (१)—प्रथमः पत्तः—

#### ५-ग्राम्म्बी-स्करहस्य-

वाक् के चार परिमित पट (स्थान) हैं, जिन्हों मनीधी ब्राह्मण ही जानते हैं। वेद ही ब्रह्म है, इस वेदब्रह्म को बान ने वाला ही 'ब्राह्मण' है। वेदवित विद्वान ही वाक् के इन चार रूपो को जान सकता है। वेदशानश्रून्य साधारण ब्राह्मण, तथा इतर मनुष्य वाग्देवी के इस चातुर्विध्य जानने में असमर्थ है। बाक् के वे चार पद कम्पः 'आम्मृग्गी', सुब्रह्मण्या', बृहती', अनुष्टुप्र' इन नामों प्रसिद्ध हैं। इन चारो में अर्रम्भ के तीन वाक्-विवर्ष गुहानिहित हैं, गुप्त हैं, व्यवहारमर्थ्यादा से अतीत हैं। शेष चौथा अनुष्टुप्-विवर्ष ही वाक् का तुरीय पद है, बोकि तुरीयपद मनुष्यव्यवहार में उपयुक्त हो रहा है।

क-च-ट-त-पादि क्यांतिमका वाक् ही अनुष्टुप् है। यही वर्णावाक् भाषाव्यवहार की मूलप्रतिष्ठा बन रही है। इस क्यांवाक् के गर्म में आघार रूप से जो स्वरातिमका वाक् प्रतिष्ठित है, वही 'बृहती' है। बृहती के गर्म में तदाधारम्ता सुब्रह्मरायावाक् प्रतिष्ठित है, एवं सर्वाधारम्ता वाक् आम्म्र्रेणीवाक् है। आम्म्र्रेणीवाक् चारों लोकों में प्रतिष्ठित रहती हुई सर्वव्यापिनी बन रही है। आम्म्र्रेणी की इसी सर्वव्यापि का स्पष्टीकरण करते हुए निम्नतिखित मन्त्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं—

#### १-''अहंरुद्रे भिर्नासुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वेदेनैः । अहं मित्रावरुगोभा विभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा'' (ऋक्नं० १०।१२५।१।)।

रद्र, वसु, श्रादित्य, विश्वे देव, इन चार देवतार्श्रों के साथ तो वह वाग्देवी विचरण करती है, एवंमित्र, वरुण, इन्द्र, श्राग्नि, नासत्य, दस, इन ६ देवतार्श्रों की प्रतिष्ठा बन रही है। पार्थिव प्राणदेवता वसु
हैं, श्रान्तरीत्त्य प्रारणदेवता रुद्र हैं, दिव्य प्राणदेवता श्रादित्य हैं, चतुर्थलोकस्थ श्राप्यदेवता विश्वे देव हैं।
'पृथिवी-श्रान्तरित्त-द्यो-श्रापः' मेदसे स्तौम्य पार्थिवलोक चार मागों में विभक्त हैं। 'मही' नामक एक ही
महापृथिवी के त्रिवृत् (६), पञ्चदश (१५), एकविंश (२१), त्रिणव (२७), त्रयम्त्रिश (३३) मेद से पाँच
सस्था-विभाग हैं। त्रयस्थिशस्तोमाविच्छन्न पार्थिवलोक स्वयं उप वाग्देवी का प्रतिष्ठा स्थान है। इसी वाक् की
व्याप्ति से पार्थिव वषट्कार (वाङ्मण्डल) लच्चण महिमा का वितान हुन्ना है। 'देवपात्रं वा एव वषट्कारः'
के श्रनुसार इसी वाङ्मण्डल के गर्म में सम्पूर्ण देवता प्रतिष्ठित हैं। वाक् की इसी सर्वव्याप्ति को लच्य में रल
कर 'वाचीमा विश्वा मुवनान्यिपता'-'यावद् ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्'-'श्रथो वागवेदं सर्वम्' इत्यादि
वचन उद्घृत हुए हैं।

महापृथिवो के विदृत्स्तोम प्रदेश में ऋग्निप्राशात्मक ऋाठ वसुदेवताओं का साम्राज्य है। पञ्चदशस्तोम प्रदेश में वायुप्राशात्मक एकादश रुद्रदेवताओं की स्थिति है। एकविंशस्तोमप्रदेश में ऋगदित्यप्राशात्मक हादश ऋगदित्यदेवताओं की प्रतिष्ठा है। एवं सप्तविंशस्तोमप्रदेश में ऋग्वप्राशात्मक त्रयस्त्रिश विश्व देवों का प्रभुत्व है। चार पार्थिवलोकों में प्रतिष्ठित चारों देवताओं के साथ पाँचवे त्रवस्त्रिशलोक में उक्थरूप से प्रतिष्ठित उस ऋगम्मृशीवाक् का सहचर सम्बन्ध होरहा है।

'श्रिमि '—वायु '—श्रादित्य '—विश्वे देव हं ' चारों देवता क्रमशः श्रमंत्र ' (श्रचितन), श्रन्तःसंत्र ' (श्रद्ध चितन), संसंत्र ' (चेतन), सौम्यदिन्यजीलें हे प्रधान श्रारम्भक बने हुए हैं। चारों जोव वाक्पुत्रात्मक शब्द की मर्थ्यादा से श्राकान्त हैं। स्वय वाक् स्थिर है, परन्तु वाक्पुत्र शब्द चर है, गितमान् है। शब्दाविच्छित्रां गिति के द्वारा वाग्देवी ने चारों के साथ सम्बन्ध कर रक्खा है। इसी गितिरहस्य को लच्य में रख कर श्रुतिने 'रुत्तें भिवसुभिरादित्येरुत विश्वेदेवें: (सह) चरामि' यह कहा है। पार्थिवलोक्ष्मगण्डल ही खगोल की इयत्ता है। सूपिएड भूगोल है, भूमिहमा (मही) खगोल है। खगोल का उत्तर-दिल्ण श्रुव से सम्बन्ध रखने वाले याम्योत्तरवृत्त ('उर्वशी' श्रप्तरा नाम से प्रसिद्ध श्रुवप्रोतवृत्त—दिल्णोत्तरवृत्त) द्वारा पूर्व—पश्चिम कपालों में विभाजन हो रहा है। पूर्वकपालाविच्छित्र सौरप्राण श्रागतिधम्मं से मित्र है, पश्चिमकपालाविच्छित्र सौर प्राण् गितिधम्मं से वरुण है। सूपिएडोपलिज्ञत पृथिवीलोक में श्रान्न का साम्राज्य है, भूमिहमोपलिज्ञत श्रुलोक में सौर मधवेन्द्र का शासन है, जैसा कि, 'यथागिनगर्मा पृथिवी, तथा द्यौरिन्द्रेण गर्मिणी' इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है। पृथिवी का 'शवसोनपात्' देवता श्रान्त है, बुलोक का शवसोनपात् देवता इन्द्र है। इन्द्र, श्रौर श्रान, दोनों का विभाजक देवता नासत्य—दस्र नामक सान्ध्य प्राणों का युग्म है। वही लोकव्यापिनी वाक् खगोल का स्वरूत सम्पादन करती हुई मित्रावर्ण की प्रतिष्ठा बन रही है, वही पृथिव्यवच्छेदेन श्रान्त की, द्युलोकावच्छेदेन इन्द्र की, श्रन्बिरिज्ञोपलिज्ञत सन्धिस्थानावच्छेदेन श्रिश्वनीकुमारों की प्रतिष्ठा बन रही है। प्रकृत मन्त्र वाग्वेवी की इसी गिति, तथा प्रतिष्ठा का स्पष्टीकरण कर रहा है'।।।।।

## २-"ग्रहं सोममाहनसं विमर्म्यहं त्वष्टारमुत पूष्णं भगम् । ग्रहं द्वामि द्रविशं हविष्मते सुप्राच्ये यजमानाय सुन्वते" ।(ऋक्सं० १०।१२४।२।)।

"तृतीयस्यां वे इतो दिवि सोम श्रासीत्" इत्यादि श्रुति के अनुसार तृतीय शुस्थान से उपल्रचित पारमेष्टण मरहल सेमतत्व का अपना प्रमव स्थान है। यह स्रोमतत्व सोर सावित्राग्नि में अनवरत आहुत होता हुआ सेर सम्बत्स्यक का सञ्चालक बन रहा है। इसी यज्ञकल से ज्योतिम्मय सौर देवता तमोमय आहुर आस को (अन्यकार को) दूर करने में समर्थ होते हैं। 'त्वं ज्योतिया वितमो ववर्थ' (अनुक्) इस अनुम्यूर्ग के अनुसार दाहा सोम ही दाहक सावित्राम्नि में आहुत होकर प्रकाश का जनक बनता है। तमोमय आहुर प्राण क्योतिम्मय देवपास का शत्रु है, एवं शत्रुनाश (अन्यकारनिवृत्ति) का एक मात्र श्रेय सोम को है। अतएव इस तृतीय श्रुलेम श्रुलेम को हम अवस्य ही 'आह्तनसं' (शत्रुणामाहन्तार) नाम से व्यवहृत कर सकते है। अपिच स्व पारमेन्द्रय सोम आहन्तव्य है, यज्ञार्थ अमिस्रोतव्य है, इस लिए भी इसे 'आहनसं' कहना अन्वर्थ बनता है। पारमेन्द्रय समहत्वस्था वाक् ही आम्प्रणी है। यही इस आहनस स्रोम की प्रतिष्टा बन रही है।

त्वष्टा, पृत्रा, मग, तीनों आदित्यविशेष हैं। वस्तुओं में आकारविशेष प्रतिष्ठित करना त्वष्टाप्राण का काम है, पोष्ण करना पृषामाण का काम है, ऐश्वर्य स्थापित करना भगप्राण का काम है। इस प्राण्ययी को प्रतिष्ठा मी यही वाग्देवी है। आकारविशेष हो छुन्द है, एवं 'वाक्परिमासां छुन्दः' के अनुसार वाक् ही त्वस्यरूप से सीमामावात्मक छुन्द की प्रतिष्ठा बनती हुई त्वष्टा की प्रतिष्ठा बन रही है। वस्तुपिएड की महिमा ही कर्तुष्यह की पृष्टि (वितान) है। इस महिमा का वितान वाग्वितानलच् ण वषट्कास्मएडल से सम्बन्ध रक्ता है। अत्यय पृष्टयवच्छेदेन वाग्देवी को पूषा की भी प्रतिष्ठा माना जा सकता है। ऐश्वर्य, धर्मा, यश, की, जान, वैराष्य, इन ६ ओं भगों की प्रवृत्ति आम्प्रणीवाक् के द्वितीयरूप सरस्वती वाक् (शब्दवाक्) पर ही किर्मर है। सन्दोष्ट्य ही इस पड्वियभगप्यवृत्ति का कारस है, अतएव इसे इस भग की भी प्रतिष्ठा कह

वाकृतन्त के इस मौलिक पारमेष्ट्य रूप को जान कर जो यजमान अपने सम्वत्सरयज्ञ में सोमाहुति प्रदास करता है, उस शोभनहिष्टः प्रदाता यजमान के लिए वह वाग्देवी विपुल सम्पत्ति प्रदान करती है। अर्थात् सोमक्क की मूलप्रतिष्ठारूप वाक् के मौलिक रहस्यपरिज्ञान से सोमयज्ञ यथाविधि सम्पन्न होता है, एवं ऐसा का अवस्य ही द्रविधा (अभिलिषित फल) प्राप्ति का कारण बनता हैं"॥२॥

# ''ऋहं राष्ट्री संगमनी क्यनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् । तां मा देवा व्यद्धुः पुरुता भृरि स्थात्रां भृयविशयन्तीम्'' (ऋक्सं० १०।१२४।३।) ।

"प्रकृत मन्त्र में वाग्देवी की विश्वरूपता का वर्णन हुआ है। वह वाग्देवी राष्ट्री है। राष्ट्र का सञ्चालन करने वाली है। राष्ट्र का प्रधान कल हैं 'वाक्सम्पित'। जो राष्ट्र वाक्तत्व का परिज्ञाता है, वही सुसमृद्ध रह सकता है। क्योंकि राष्ट्र के सम्पूर्ण कर्म्म-कलापों के सञ्चालन की मूलप्रतिष्ठा वाग्वल ही है, जिसे कि विज्ञान- भाषा में 'ब्रह्मबल' कहा बाता है। स्वयं राष्ट्र च्नबल है, कम्भंबल है, वाग्देवी ब्रह्मबल है, ज्ञानबल है। राष्ट्र का तीसरा बल 'ऋर्यंबल' है। ऋर्यंबल भी वाक् से ही सम्बन्ध रखता है। वाक् ही जहाँ ऋपने सरस्वतीरूप से वाग्-बल की ऋषिष्ठात्री बनती हुई राष्ट्री है, वहाँ यही ऋपने ऋमम्रणीरूप से पञ्चभ्तात्मिका बनती हुई 'वस्नां संगमनी' (धनसंगमंयित्री) है। किसी भी विषय पर पूर्ण ऋषिकार प्राप्त करने वाला विद्वान् 'चिकितुट्' कहलाता है, जैसाकि-'चिकितुषे जनाय' (ऋकसं०१।१६४।६) इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। बुद्धि में जो एक प्रकार की धिषणात्मिका वृत्ति (उपज) प्रतिष्ठित रहती है, तद्वृत्तियुक्त मनुष्य ही चिकितुट् कहलाता है, एवं इस वृत्ति की मृलप्रतिष्ठा भी यही वाग्देवी है। ऋतएव वाग्देवी को 'चिकिकुतुषी' कहा जा सकता है। प्राकृतिक जितने भी यज्ञकम्मी हैं, उनके सञ्चालक प्राग्यदेवता ऋाधिदैविक यित्रय देवता हैं। एवं वैध यज्ञकम्मी के सञ्चालक भूगुर ऋाधिमौतिक यित्रय देवता हैं। वेदवाक् ही ब्रह्मिस्तोत्र-शस्त्र कम्मी के द्वारा यज्ञ:-साम-ऋग्रूप से यित्रयों के यज्ञकम्मी की प्रथम भूमिका (उपकमस्थाम) बन रही है।

इसप्रकार विविधरूप से यत्रतत्र व्याप्त, यचयावत् भूतसर्ग में प्रविष्ट ऐसी इस वाग्देवी को प्राक्तत प्राग्रादेवता मुभ में अनेक रूप से प्रतिष्ठित कर रहे हैं। आध्यात्मिक जितने भी कम्मी हैं, सबकी मृलप्रतिष्ठा यही आधिदैविक वाक्तत्व है, यही तात्पर्य्य हैं'।। ३।।

# ४—''मयासो अन्नमत्ति यो निपश्यति यः प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम् । अमन्तवो मां त उपचियन्ति श्रुधि श्रुतः श्रद्धिवं ते वदामि'' (१०।१२४।४। )।

प्रकृत मन्त्र में वाग्देवी के अन्नादमाव का स्पष्टीकरण हुआ है। आधिदैविक प्राणदेवता, आधिमौतिक भ्तान्ति, आधियाज्ञिक यज्ञान्ति, आध्यात्मिक शरीरान्ति इस वाग्देवी के विशेषरूपों से ही अन्नादान करने में समर्थ हैं। प्राकृतिक प्राणदेवता जिस धरातल पर प्रतिष्ठित होकर अन्नग्रहण करते हैं, वह पात्र 'वषट्कार' नाम से प्रसिद्ध है। वषट्कार वह वाङ्मय धरातल है, जिसका ४८ वें अहर्गण पर्य्यन्त वितान होता है। इस वाङ्मय वषट्कार मएडल के २१ वें अहर्गण पर्य्यन्त यज्ञिय ३३ प्राणदेवता प्रतिष्ठित हैं। पार्थववाक् का ६ स्तोमों में वितान ही 'वाक्-षट्कार' लज्ञण वषट्कार है। 'देवपात्र' वा एष वषट्कारः' के अनुसार यही देवताओं का आधारपात्र हैं। इस पात्राघार पर प्रतिष्ठित प्राणदेवता जिस दिव्याग्नि के द्वारा अन्नग्रहण करते हैं, उसे 'आस्पात्र' (आस्य-मुख-रूप पात्र) कहा गया है, जैसाकि—''आस्पात्रं जुहूर्देवानाम्''—''देवपात्रं वा एष यदिग्नः'' (शत० १।४।४।१३।) इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। यह अग्नि भी 'तस्य वा एतस्याग्नेवांगेवोपनिषत्' के अनुसार वाग्रूप ही है। इसप्रकार आधारपात्र—मुखपात्र—रूप से उमयथा यह प्राकृतिक वाक्तत्त्व ही देवताओं के लिए अन्नग्राहक बन रहा है।

प्रत्येक मौतिक पिगड श्रादानिवसर्गात्मिका िक्रया पर ही श्रवलिम्बत हैं। चेतनजगद्दत् ये जड़पदार्थ भी श्रव्नादान से विश्वत नहीं हैं। इन का यह श्रादानकर्म्म पिगडगत वैश्वानर संज्ञक श्राग्न से ही सञ्चालित है। यह वै॰ श्राग्न ही सूतवाक नाम से व्यवहृत हुआ है। इस दृष्टि से यहाँ भी वाक ही श्रव्नग्राहिका बन रही है। एवमेव आध्यात्मिक मंत्र्या में मी मुखरियत वागन्ति ही अन्नग्राहिका बनी हुई है। इसी अन्नग्रहण से वाक्त्त्व आजि' नाम से व्यवहत हुआ है, बैसा कि निम्न लिखित वाजिअति से स्पष्ट है—

# "वागेवात्रिः । वाचा झन्नमद्यते । अतिर्ह वौ नामैतत्-यदत्रिरिति"

(शत० 🕫 ४।४।२।२।)।

अधिका में (पुश्चप्रकलसाध्य वैच यहाँ में) मन्त्रवाक रूप से यही वाक अश्वाहुतिप्रदात्री बन रही है। इस्वकार स्व दृष्टियों से वारदेवी को यह कहने का अधिकार है कि—''सब मेरे द्वारा ही अल खाते हैं'— "मक्सो अञ्चलित"।

प्राकृतिक प्राशानिन (देवानिन-सम् लगानिन) ही वाक है। इस वागनिन के 'श्रानिन, वायु, श्रादित्य' मेद से तीन निवर्त हैं। वे ही तीनों क्रमश्च 'वाक्-प्राण-चत्तु' इन्द्रियों के स्वरूप समर्पक माने गए हैं। श्रन्न क्रूण करने वाली वाक् श्रालोमम्य-श्रानलानेम्यः व्याप्त रहने वाली वेश्वानर्राग्नलत्त्त्या वाक् है, जिस के लिए मंत्राको अञ्चमिति यह कहा गया है। इस का स्वरूप वागिन्द्रिय लत्त्यण वाक् से भिन्न है, जिस का श्रगले मन्त्र में स्थूनिकरण होने वाला है। वागिन्द्रिय के श्रतिरिक्त जो प्राण तथा चत्तुरिन्द्रियों हैं, वे भी वाङ्म्य ही हैं। क्योंकि वायु-तथा श्रादित्य उसी वागमिन की श्रवस्थान्तर हैं। जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ प्राणकमर्म करते हैं, वह भी इसी वाक् का श्रनुग्रह है। शब्द सुनना भी वाक्सपुद्र के बिना श्रसम्भव है। वाक्सपुद्र ही वीचिन्ताय से शब्दश्यक्य का कारण बनता है। इसप्रकार खाना, देखना, कर्म-करना, सुनना-सब कुछ वाक्तत्व पर ही अवलम्बत है।

अथवा मन्त्र के पूर्व माग का दूसरे प्रकार से भी समन्यय किया जासकता है। जीववर्ग-'ग्रसंज्ञ-ग्रन्त:संज्ञ-स्रमंद से तीन श्रेशियों में विमक्त है। ग्रसंज्ञ जीव लोष्ट-पात्राणादि हैं, ग्रन्त:संज्ञ जीव श्रोषधि-वनस्प-स्थादि हैं, एवं स्पंत्र बीव अस्पद्धि हैं। अचेक श्रमंत्र जीवों में न प्राण्व्यापार है, न शब्दमहण्याकि हैं। आप पुकारिए, इनसे कोई उत्तर न मिलेगा। स्वरूप पर दृष्टि डालिए, कोई व्यापार प्रतीत न होगा। केवल ऐसा प्रतीत होगा, जैसे कोई सुका मनुष्य न कुछ करता है, न कुछ सुनता है, केवल देख रहा है। 'यो विपश्यित' से श्रुतिने इन्हीं श्रम्वेतन श्रूतों का संग्रह किया है। श्रद्ध चेतन बचादि में प्राण्व्यापार श्रवश्य है, श्रतएव थे कच्चेंपरोहित होते हैं। परन्तु प्रत्युत्तर देने में ये भी श्रसमर्थ हैं। 'यः प्राणिति' से इन्ही श्रद्ध चेतनों का संग्रह हुआ है। श्रस्पदादि देखते भी हैं, कम्मं भी करते हैं, सुनते भी हैं, प्रत्युत्तर भी देते हैं। 'य ई श्रुणोति' से इन्हीं का संग्रह हुआ है। वाग्देवी तीनों प्रकार के जीवों के श्रन्नादान-कम्मं की श्रुनुग्राहिका बन रही है।

बो व्यक्ति वाक्तत्व के उक्त स्वरूप को नहीं जानते, वे लोकसम्पत्ति से विश्वित रह जाते हैं। वाक ही सर्वेकान, सर्वेकमं की श्रिषिष्ठात्री हैं। ज्ञान-कर्म ही सम्पत्ति के संप्राहक हैं। ऐसे सम्पत्तिकामुक व्यक्तियों से त्रैलोक्य व्यापक वाग्देवी श्रपने मौतिक वैमव को हमारे सम्मुख रखती हुई हमसे मानो यह कह रही है कि, हे मनुष्यो ! तुम मेरे स्वरूप को पहिचानो । मैं श्रद्धे य-श्रद्धाद्वारा प्राप्तव्य-उस ब्रह्म का बखान करती हूँ, जो सर्व-सम्पत्-प्राति का मूलाधार है। वाग्ब्रह्म ही तो 'वाचीमा विश्वामुवनांन्यर्पिता' के श्रनुसार सर्वसिद्धि की प्रतिष्ठा है ॥४॥

#### ५—''श्रहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः॥ यं कामये तं तमुत्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुमेधाम्''॥ १०११२४।४।)।

प्रकृत मन्त्र में वाग्देवी के सौम्यभाव का ही निरूपण हुन्ना है। वही वाग्देवी वागिन्द्रियरूप में परिणत होकर स्वयं बोल रही है। इस का बोलना देवताओं को भी प्रिय हैं। वस्त्रान्ति (भाषणशक्ति) की मूलाधिष्ठान्ती यही वाग्देवी है। इस का बोलना देवताओं को भी प्रिय हैं, एवं मनुष्यों को भी प्रिय हैं। वागिन्द्रिय के 'आग्नेय—सौम्य' मेद से दो विवर्त्त हैं। रूद्धा—कर्कशा वाक् आग्नेयी हैं, स्निग्धा—मधुरा वाक् सौम्या है। जब इस वागिन्द्रिय में अग्नितत्त्व की प्रधानता हो जाती है, यह आग्नेयी बनती हुई रूद्ध बन जाती है। ऐसी वाक् से कोई भी प्रसन्न नहीं होता। परन्तु वागिन्द्रिय में जब आग्म्भूणी—पारमेष्ठिनी—सौम्या वाग्भाग प्रधान रहता है, तो यह सौम्या बनती हुई स्निग्ध बन जाती है। ऐसी मथुरा वाक् सबके लिए प्रिय हैं। देवता, मनुष्य, पशु, गन्धर्व, सब ऐसी वाक् से आकर्षित हो जाते हैं।

त्राम्भृणीवाक् (सौम्यावाक्) के सम्बन्ध से सुर्य्य उप्र बन रहा है, सृष्टि का स्रष्टा (ब्रह्मा) बन रहा है। इसी वाक् के सहयोग से प्राणात्मक ऋषि स्वस्वरूप से सुरिच्चत है। ऐसी इस वाग्देवी की उपासना से हम भी उप्रबन सकते हैं, प्रजापित बन सकते हैं, तत्त्वद्रष्टा बन सकते हैं, स्थिरप्रश्च बन सकते हैं। ॥५॥

## ६—''श्रहं स्द्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ ॥ श्रहं जनाय समदं कृगोमि-श्रहं द्यावापृथिवी त्राविवेश'' (१०।१२४।६। )।

प्रकृत मन्त्र में वाग्देवी के आग्नेयभाव का ही निरूपण हुआ है। सौम्या-आग्नेयी, मेद से वागिद्रिय के दो विवर्च बतलाते हुए पूर्वव्याख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि, सौम्याबक् शान्त है, प्राणिमात्र से जुष्ट है, दिव्यभावसमर्पिका है। ठीक इसके विपरीत आग्नेयी वाक् जिसे 'आग्निवें रुद्रः' परिभाषानुसार हम रीद्री-वाक् कहेगे, कोधाग्निलच्या रुद्र के लिए तत्काल धनुष तान देती है। परस्पर शखों का तनाव इसी वाक् का परिग्राम है। यही वाक् मनुष्यों में परस्पर समद (क्रगड़ा-कजह) कराती है। इसप्रकार द्यावापृथिवी में व्याप्त यह वाग्देवी रुद्ररूप से संहारशिक्त की अधिष्ठात्री वन रही है।।।।

## ७—''श्रहं सुवे पितरमस्य मूर्घन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ॥ ततो वि तिष्ठे भ्रवनातु विश्वोतामूं द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि ॥''॥(१०।१२४।७)।

'पितर' नाम से प्रसिद्ध द्यु लोक का जन्म इसी वाक् से हुआ है। द्यु लोक त्रैलोक्य-त्रिलोकी के सम्बन्ध से तीन संस्थाओं में विमक्त माना गया है, जैसािक—''तिस्नो मातृ स्त्रीन् पितृ न बिश्नन्-नेमवग्लापयन्ति'' इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। इनमें सबसे ऊर्ध्वस्थानीय त्रैलोक्य 'संयती' नाम से प्रसिद्ध है। पृथिवी-चन्द्रमा—सूर्य्य को अपने महिमामगडलगर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाले आपोमय परमेष्ठी इस त्रैलोक्य के पृथिवी हैं, सत्यलोकात्मक स्वयम्भू द्यौ हैं, दोनों के मध्य का अन्तरिद्यात्मक तपोलोक अन्तरिद्य है। यह स्वयम्भूलच्यु द्यौ स्टिष्टिक्यानानुसार विश्वरूप विरार्पुरुष का मस्तक है। इस शिरःस्थानीया स्वायम्भुवी द्यौ का रूप आकाशास्मक है। यह आकाश 'जू' रूप है, जो कि गतिमान् यत् के सम्बन्ध से 'यङ्जु' नाम से व्यवहत

होता हुआ 'यतु:' नाम मे प्रसिद्ध है। यही आकाश वाक् है, जिसे अपौरुषेया, अनादिनिधना सत्यावाक् मी कहा बाता है, जिसकी कि विवर्त्तमावत्रयी को 'अपौरुषेयब्रह्मनि:श्विसतवेद' कहा जाता है। इसी वाक्तस्व को लच्च में रम्बकर श्रुति ने कहा है कि, मैं उस पितर (द्यु) की जननी हूँ, जिसके मस्तक में सब कुछ प्रतिष्ठित है। अर्थान् वही वाक् आकाश रूप से विश्वरूप जननी बन रही है।

क्वि सृष्टिकमानुसार स्वयम्भू का पहिले प्राहुर्माव हुन्ना है, परमेष्ठी का न्नन्तर । इधर प्रकृत में उस आन्म्स्थीं ' वाक् का यशोगान हो रहा है, बिसका परमेष्ठी से सम्बन्ध है । न्नापोमय परमेष्ठी ही न्नाम्म्यणी वाक् की बोनि है, बैसा कि मन्त्र के—'मम योनिरस्प्वन्तः' इत्यादि वर्णन से स्पष्ट है । तथापि लोकसृष्टि की क्षेत्रा से इस पारनेष्ठिनीवाक् को स्वायम्मुवी न्नाकाशात्मिका द्यौ की जननी मान लिया है । ''त्रापो वे सर्वासि मृतानि'' के अनुसार पार्चो मूर्तो की प्रतिष्ठा न्नप्रत्व ही माना गया है । न्नाप हिष्ट से यहाँ वाग् हारा वो का प्रमव मान लिया गया है ।

अपने अप्ममुद्रान्तर्वर्तीरूप से यह आपोमयी आम्म्यणीवाक् साती मुबनो में प्रतिष्ठित है, जेसाकि— वाचीमा विश्वा मुबनान्यर्पिता' इत्यदि तैतिरीयश्रुति से भी प्रमाणित है। उस स्वायम्भुवी द्रु का इस वाग्देवी ने अपने शरीर से स्पर्श कर रक्खा है। तात्पर्य्य श्रुति का यही है कि, प्रथिवी—स्यर्थ—चन्द्रमा आदि अवांक् कितने भी मुबन हैं, उन सक्को तो इस पारमेष्ठिनीवाक् ने अपने गर्म में ले स्कला है, एवं स्वयम्भू का इसने स्पर्श कर रक्खा है। परमेष्ठी के ऊपर स्वयम्भू है। परमेष्ठी की सीमा स्वयम्भू से संस्थुष्ट है।।।।

# ८—"श्रहमेव वात इव प्र वाम्यारभमाणा भ्रवनानि विश्वा ॥ परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना सम्बभूव" ॥ (१०।१२४।८)

प्रकृत मन्त्र में वाग्देवी की महिमालक्षा साइसी का स्पष्टीकरण हुआ है। लोकस्ष्टि की रचना करते समय यही वाग्देवी गतिशील 'वात' वायु की माँति आगे बढ जाती है। द्यावाप्टिश्वी को अपने गर्म में स्वने वाली यह वाग्देवी ऐसी महामहिमा से युक्त होकर प्रकट हुई है। प्रत्येक मौतिक पिग्रड के 'पदं—पुनःपद' मेद मे दो विमाग माने गए है। कित्याग्निमय स्प्रय पिग्रड 'पटं' हैं, चितेनिधेयाग्निमय दृश्यमग्रडल 'पुनःपदम्' है। इस 'पुनःप्दं' में 'आगिः—आपः—वाक्' इन तीन अमृत गुको का मोग हो रहा है। २१ पर्यन्त अगि है, ३३ पर्यन्त आपः है, ४८ पर्यन्त वाक् है। पिग्रडकेन्द्र से आग्रम कर ४८ पर्यन्त वाक्तत्व वितत है, यही महिमालक्षण वाक्साइसी है, यही उस हुद्य प्रकापित की स्वमहिमा है, जिसके गर्म में 'स्वे महिगिनः' के अनुसार स्वयं प्रकापित प्रतिष्ठित है। इस वाङ्मय महिमामग्रडल के २१ वे अहर्गण पर्यन्त पृथिवी है, ३३ पर्यन्त अन्तरित्व है, ४८ पर्यन्त द्यौ है। तीनों अवारपारीण वाड्मग्रडल के गर्म में हैं, जैसा कि निम्न लिखित मन्त्रवर्णन से मो प्रतिपादित हैं—

सहस्रघा पञ्चदशान्युक्या यावद्यावापृथिवी तावदित्तत् । सहस्रघा महिमानः सहस्रं यावद्ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक् ॥ —ऋक्सं॰ १०।११४।=।

#### त्राठवें मन्त्र ने इसी महीना का स्पष्टी करण किया है।

प्रसङ्गवश त्राम्ध्णी वाक् के सम्बन्ध में क्राम्ध्णीस्क उद्धृत हुत्रा। त्रव पुन: प्रकृत की क्रोर पाठकों का ध्यान त्राकर्षित किया जाता है है। 'चस्वारि वाक्॰' मन्त्र का प्रथम पत्त प्रकान्त है। इस सम्बन्ध में विषयारम्भ करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि, वाक् के चार पटों में से तीन पट गुहानिहित हैं, एवं तुरीय पद व्यवहार्थ्य है। पार्थिववाक्पट ही तुरीय पद है। इस वाक् का स्वरूप है—'क्रानुष्टुप्'। इस मर्त्यावाक् से ही क च-ट-त-पाटिलच्चणा व्यग्जनवाक् का प्रादुर्भाव हुन्ना है। यही वाक व्यवहार्थ्य मानी गई है।

इति-प्रथमः पत्तः

#### (२)-द्वितीयः पत्तः—

#### ६-चत्वारि वाक् परिमिता पदानि' के ११ रहस्यार्थ-

उक्त पत्त में 'परमेष्ठी-चन्द्रमा-सूर्य्य-पृथिवी' इन चार लेकों के सम्बन्ध से 'आम्भृणी, सुब्रह्मण्या, बृह्ती, त्रानुष्टुप्' मेद से वाक् के चार पद बतलाए गए हैं। त्राव इस द्वितीय पत्त में 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-पृथिवी' इनके सम्बन्ध से वाक् के चार पदों का विश्लेषण किया जाता है। 'वाचस्पतिं विश्वकर्म्माण्मृत्ये' के त्रानुसार विश्वकर्मा स्वयम्भू ही 'वाचस्पति' नाम से प्रसिद्ध है। यही 'वाचस्पत्य' नामक वाक् का प्रथम पद है। परमेष्टी का सोम 'ब्रह्मणस्पति' नाम से प्रसिद्ध है। इसी के सम्बन्ध से पारमेष्टिनी सौम्यात्मक् का पद 'ब्राह्मणस्पत्य' नामक द्वितीय पद है। सूर्य्यगत ब्राण 'इन्द्र' नाम से प्रसिद्ध है। यही सौरी वाक् का 'ऐन्द्र' नामक तृतीय पद है। पार्थिव वाक् पद चौथा 'मौम' पद है।

रोदसी-त्रैलोक्याकाश 'पुराणाकाश' कहलाया है, क्रन्दसी-त्रेलोक्याकाश अनन्त शेषशायी विष्णु के सम्बन्ध से 'अनन्ताकाश' कहलाया है, एवं संयती-त्रेलोक्याकाश 'परमाकाश' कहलाया है, जिसके लिए- 'योऽस्याध्यद्धः परमे व्योमन्०' इत्यादि स्कि प्रिषद्ध है। स्वयम्भू संयती त्रिलोकी का घुलोक है, यही परमाकाशस्वरूप है। परमाकाशात्मिका स्वायम्भुंवी वाक् ही 'वेकुरावाक्' नाम से प्रसिद्ध है, जिसे हम 'वाचरपत्यपद' कहेंगे। आपोमय पारमेष्ठय सरस्वान् समुद्र में व्याप्त मौम्या वाक् ही 'सुब्रह्मएया' वाक् है। यही वाक् का 'ब्राह्मणस्पत्य' पद है। सौरमण्डलात्मक महाब्रह्माण्ड में व्याप्त रहने रहने वाली वाक् ही 'गौरवीता' किंवा 'गौरीविता' नाम से प्रसिद्ध है। यह वाक् का 'एन्द्र' पद है। एवं पार्थिवमण्डलान्तर्भु कि चान्द्रमण्डलोपेत सोमण्डल में व्याप्त वाक् 'आम्मुणीवाक्' है, यही वाक् का 'भौम' पद हैं। ये चारों वाक् अपने-अपने लोकों की प्रभव-प्रतिष्ठा-परायण बन रही हैं। चारों में से पूर्व की तीन वाक् गुहानिहित हैं। चौथी आम्मुणी पार्थिवीवाक् पार्थिव-प्रजा ( अस्मदादि ) की स्वरूपनिम्मापिका बन रही हैं। वाङ्मय भौतिक शरीरों के निम्माण में भी इसी वाक् का उपयोग हुत्रा है, एवं यही वाक् व्यवहार्य्या भी बनी है। वाक् के उक्त चार पदों में से पूर्व के तीन पद गुहानिहित हैं, यही बात निम्न लिखित मन्त्र से सिद्ध हो रही है—

# बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत् प्रैरत नामधेयं दधानाः। यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेसा तदेषां निहितं गुहाविः॥ (१०।७१।१।)

बिस वाक् का हम आज उच्चारण कर रहे हैं, उस बाक् का मूलरूप पहिले से ही हमारी अध्यातम-मस्या में प्रतिष्ठित रहता है। वही प्रथमप्रितिष्ठता बाग्देवी (वेकुरावाक्) ऋक्सामयजुरातिमका बनती हुई वेदवाक् नाम मे प्रसिद्ध है। वह बद्यपि मूलोपादानरूप से प्रकटतम है, परन्तु व्यवहारहिष्ट से सर्वथा गुहानिद्धित है। अत्राप्त उसका हमें सम्यक् परिज्ञान नहीं होता, वहीं मन्त्रतात्पर्य्य है।

- १-वेकुरावाक् वाचस्पत्यपदम् (स्वायम्भुवे परमाकाशे प्रतिष्ठिता)।
  २- छुनद्वारस्यावाक् नद्वास्पत्यपदम् (पारमेष्ठ्ये महासमुद्रे प्रतिष्ठिता)।
  ३-गौरवीतावाक् ऐन्द्रपदम् (सौरेमहान्नह्वार्ग्डे प्रतिष्ठिता)।
- ४- श्राम्प्रसीवाक् भौम्पद्म् (पार्थिवमस्डलानुगत-सौम्यमण्डले प्रतिष्ठिता )। इति—द्वितीयः पत्नः

# (३) चृतीयः पन्नः—

केवल प्रियविलोक के सम्बन्ध से भी इस पार्थिवी आम्म्रणीवाक के चारों पदों का समन्वय किया बा सकता है। पार्थिवसंस्था में पिराइ, महिमा, रूप से दो विवर्त हैं। जिस पर अस्मदादि प्रजावर्ग प्रतिष्ठित है, वह चिरयपिराइ भूपिराइ है। पूषाप्रारणात्मक यह भूपिराइ मर्त्यांग्नि से सम्बन्ध रखना हुआ 'पशु' है। मर्त्यमाग ही वैदिक परिमाधा में पशु कहलाया है। इस प्रशुलच्या भूपिराइ के आधार पर भूमहिमा प्रतिष्ठित है। इस मुमहिमा को ही चितिनिषय पार्थिव मंगडल कहा जाता है। इस पार्थिवाग्मिमगडल के त्रिवृत् (६) प्रवास्थ (१५) एकविश्व (२१) स्तोम मेद से तीन विभाग हैं। ये ही महिमामयी प्रथिवी के क्रमशः प्रथिवी, अन्तरिद्ध, बौ, नामक तीन स्तौम्य-लोक हैं, जिनमें क्रमशः अग्नि-वायु-आदित्य, नामक तीन अतिष्ठाव देवता प्रतिष्ठित हैं। यही स्तौम्य पार्थिव त्रिलोकी है। इसप्रकार पार्थिवसंस्था में पिग्रड-महिमारूप से चार पर हो बाते हैं।

श्रवन्त रोद्द्यी त्रैलोन्य दृष्टि से भी उक्त चार संस्थाओं का समन्वय किया जा सकता है। सेद्सी त्रिलोकी में म्पिस्डसिता पृथिवी पृथिवीलोक है, स्ट्यं द्यु लोक है, दोनों के मध्य का त्राकाश अन्तरिक्तलोक है। इसम्बार स्पिर्ट, पृथिवी, अन्तरिक्, स्ट्यांत्मक द्यु लोक मेद से चार संस्था हो जाती है। भूपिएड में मर्त्यान्म प्रतिक्रित है, पृथिवी में अप्ति का साम्राज्य है, अन्तरिक् में वातवायु का आधिपत्य है, एवं स्ट्यांत्मक वृक्षोक में स्तमित्तलाक्च दिव्य मधवेन्द्र का साम्राज्य है, जैसा कि— "यथागिनगर्भा पृथिवी, तथा द्योरिन न्द्रे स गर्भिसी" इत्यादि यनुःश्रुति से प्रमासित है। आग्नेयी पृथिवी का 'रथन्तरसाम' माना गया है, वायव्य अन्तरिक् का 'वासदेव्य' साम माना गया है, एवं ऐन्द्र द्यु लोक का 'वृहत्साम' माना गया है। अतएव गर्थिवी वाक् को 'राथन्तरी', आन्तरीक्या वाक् को 'वासदेव्य', दिव्या वाक् को 'बृहत्ती', तथा पशुराक्त्या

भूपिग्डानुगता वाक् को 'पराव्या' कहा जायगा। राथन्तरीवाक् श्रग्नि समवन्ध से 'ऋक्' है, वामदेव्या वाक् वायु सम्बन्ध से 'यजुः' है, एवं बृहहतीवाक् इन्द्रात्मक श्रादित्य सम्बन्ध से 'साम' है। यही त्रयीवाक् है। पराव्यावाक् लौकिकी वाक् है। चारों में त्रयीवाक् गुहानिहिता है, चौथी लौकिकी पराच्या वाक् ही मनुष्यादि पराुद्यों के लिए व्यवहार्य्व है। निम्नलिखित मैत्रायखी श्रुति से इसी पच्च का समर्थन हो रहा है--

"वाजस्येमां सुषुवेऽग्रे सोमं राजानमोषधीस्वप्सु ।
स विराजं पर्येतु प्रजानन् प्रजां पुष्टिं वर्धयमानो असमे ॥
बाजस्येमां प्रसवः ग्रिश्रिये दिवं स अरोषधीः समनक्तु घृतेन ।
ता अस्मभ्यं मधुमतीर्भवन्तु वयं राष्ट्रे जागृयामा पुरोहिताः ॥
बाजस्येदं प्रसव आवभूवेमा च विश्वा भ्रवनानि सर्वतः ।
आदित्सन्तं दापयतु प्रजानन् रियं च नः सर्ववीरं नियच्छतु ॥"
(मैत्राव सं० शारशाश)

"वाग्धि वाजस्य प्रसवः । सा वै वाक् सृष्टा चतुर्धा व्यभवत् लोकेषु त्रीसि, तुरी-यासि । पशुषु तुरीयं, या पृथिव्यां—साग्नौ सा रथन्तरे (सा राथन्तरी), यान्तरिन्ने—सा वाते—सा वामदेव्ये (सा वामदेव्या) या दिवि—सा बृहती—सा स्तनयित्नौ (सा बृहती)। अथ पशुषु । ततो या वागितरिच्यत, तां ब्राह्मणे न्यद्धुः। तस्माद् ब्राह्मण उभयीं वाचं बद्ति यश्च वेद, यश्च न । बृहद्रथन्तरयोः—यज्ञादेनं (वाजं) तबा गच्छिति । या पशुषु तय ऋते यज्ञम् ।" (मैत्रा० सं० १।११।४।) स्तौम्यत्रैलोक्यात्मके पार्थिवसंस्थाने—'चन्चारि वाक्परिमिता पदानि'—

१-एकविंशस्तोमः—द्यौः (आदित्यः) बृहत्—बृहती——सामवाक्
२-पञ्चदशस्तोमः—अन्तरिक्तम् (वायुः) बामदेञ्यं—वामदेञ्या—यजुर्वाक् वेदः
३-त्रिवृत्स्तोमः—पृथिबी (अगिनः) रथन्तरं—राथन्तरी—ऋग्वाक् (पार्थिवः)
४-अस्तोमः ——भूषिएडः (चित्थाग्निः) पशवः——पशञ्या—लौकिकी वाक्

# रोदसीत्रेलोक्यात्मके रोदसीत्रह्माएडे--- 'चत्वारि वाक्परिमिता पदानि ---

१-सूर्य्योत्मिकायोः (इन्द्र ) —बृहन् —बृहती —सामवाक्
२-अन्वरिक्तम् (वायुः) —वामदेव्यं —वामदेव्या —यजुर्वाक्
३-महिमाष्ट्रविवी (अमृताग्निः) -रथन्तरं —रथन्तरी — ऋग्वाक्
४-मूपिस्टः (मर्त्योग्निः) -पशवः —पशव्या —तौकिको वाक्

#### इति-तृतीयः पद्यः

<del>---3---</del>

#### (४)—चतुर्धः पदः—

कमृतावाक, दिञ्यावाक, वायञ्यावाक, ऐन्द्रीवाक, भेद से भी वाग्देश के चार पदों का समन्वय किया वा एकता है। इनमें से एक्प्रयम अमृतावाक के ही स्वरूप पर दृष्टि डालिए। आत्मा अमृत तस्व है, विश्व मत्वं है, दोनों के समन्वय से प्राजापत्यसंस्था का उदय हुआ है, जैसा कि—'आई ह वे प्रजापते-रास्थनों सर्यमासीदर्ध ममृतम्' इस निगम से स्पष्ट है। मर्त्यविश्व का मूल अमृतात्मा वाग्रूप में ( च्रारूप में ) परिशित हो कर ही मर्त्य-विकारच्रस्थ विश्व का उपादान बनता है। जो वाक्तस्व विश्व का उपादान बनता है, उसमें काम-तप-अम नामक तीनों व्यापारों का समन्वय है। आत्मा की मनः-प्राण-वाक्कलाओं से कमशः काम-तप-अम का उदय होता है। फलतः वाक् का 'मनःप्राणगिनतावाक' यह तात्पर्य निकलता है। मन की आधारमूमि विज्ञान है, सर्वाधारमूमि आनन्द है। आनन्दिवज्ञानधन वही आत्मा मुक्तिप्रवर्ष क है, आनन्दिवज्ञानधनमनोमयपार्धगर्मिता वाक् की दृष्टि से वही आत्मा सृष्टिप्रवर्ष क न रहा है।

उक्त मनःप्राणवाग्गर्मिता श्रात्मवाक् का पहिला विवर्तभाव ऋग्-यजुः-साममय ब्रह्मनिःश्वसित अपीक्षेय तत्त्वात्मक वेद हैं। वाग्देवी इस वेदमाव में परिणत होकर ही विश्वका उपादान बनती हैं। वाक को प्राण से युक्त बतलाया है, साथ ही मन से भी। यह वाक् श्रियतितत्त्व हैं, प्राण गतितत्त्व हैं। स्थिति-लक्षण वक् 'ब्' नामक श्राकाश हैं, गतिलच्चण प्राण 'यत्' नामक प्राणवायु हैं। दोनो की समाष्टि 'यज्जुः' लच्च क्वेंद हैं। वहीं 'वयः' नामक वस्तुतत्त्व हैं। मनोमय श्रालम्बन 'वयोनाघ' लच्चण ऋक्—साम है। 'ऋक्सामे यजुरपीतः' के श्रनुसार वयोनाघ (सीमामाव) लच्चण ऋक्साम में यज्ज ह्वा हुश्रा है। इस-प्रकार वयीक्षण वह श्रमृतावाक् ही श्रपने स्थिति—गतिमाव से सम्पूर्ण विश्व की जननी बन रही है। इसी से सब कुछ उत्पन्त हुश्रा है, इसी पर सब कुछ प्रतिष्ठित हैं, श्रन्त में इसी में यह सम्पूर्ण प्रपञ्च विलीन हो जायगा। श्राकाशाहिनका प्रास्थानयी यह वाक् ब्रह्माग्निरूपा है। ब्रह्माग्नि ही इस की उपनिषत् है। यही परमाकाशलच्न्या स्वायम्भुवी सत्यावाक् है। इसी श्रमृतावाक् के विविध कम्मों का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है—

#### गौरीर्मिमाय सलिलानि तद्यती एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । अष्टापदी नत्रपदी बभृवुषी सहस्राद्यरा परमे व्योमन् ॥

( ऋक्सं० १।१६४।४१ )।

वाङ्मय प्राण ही अर्कदृष्टि से 'गौ:' कहलाया है। स्वयम्भू प्रसिष्ठी-सूर्य्य मेद से यह वाङ्मय प्राणा-त्मक गौतन्व शुक्ल-कृष्ण-पृश्चिन, तीन स्वरूपो में परिणित हो रहा है। संयती त्रेलोक्य का स्वयम्भू ब्रह्मा से, क्रन्दसी त्रेलोक्य का पारमेष्ट्य विष्णु से, तथा रोदसी त्रेलोक्य का सौर महेश्वर से सम्बन्ध माना गया है। स्वायम्भु वी शुक्ला गौ ब्रह्मप्रिया है, जिस के लिए 'गौरीर्मिमायट' कहा गया है। पारमेष्टिनी कृष्णागौ विष्णुप्रिया है, जिस के लिए-'गोसवो देवनिर्मितः' यह प्रसिद्ध है। सौरी पृश्चिगौ महेश्वरिप्रया है, जिसके लिए-'आयं गौं: पृश्चिरक्रमीत्' यह वचन विहित है।

| १-शुक्ला गौः ब्रह्माणी ब्रह्मप्रिया ज्ञानशक्तिवर्द्धिनी | ( स्वायम्भुवी ) । |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| २-कृष्णगौःवैष्णवी।वष्णुप्रियाक्रियाशक्तवर्द्धिनी        | ( पारमेष्ठिनी )॥  |
| ३-पृष्निर्गोःमाहेश्वरोरुद्राप्रयाश्चर्थशक्तिवद्धिनी     | ( सौरी )।         |

उक्त तीनों गोविवत्तों में मूलाधार विवर्त्त प्रथम विवर्त्त ही माना गया है। बिश्वाधिष्ठात्री, विश्वमूला, परमाका-शात्मिका स्वायम्भुवी अमृता वेदवाकु ही प्रकृत मन्त्र में ''गौरी' शब्द से अभिप्रोत है। गौरी का अर्थ है-'श्वेता'। श्वेत से यहां श्वेतवर्णं अभिप्रेत नहीं है । वर्णदृष्टि से तो यह स्वायम्भुवी वाक् अप्रज्ञाता-अलच्नणा ही बन रही हैं। यहाँ ज्ञानज्योति के सम्बन्ध से ही इसे श्वेता (गौरी) कहा गया है। इस गौरीवाक् का पहिला काम है पार-मे ठय त्रप्तस्व का विच्छेद करना । विभागकरण ही तत्तरण है । 'सोऽपाऽसृजत वाच एव लोकात-सो-ऽनया त्रय्या विद्य<mark>या सहापः प्राविशत्'</mark> के श्रनुसार वह वाक् पारमेष्ठय समुद्र को उत्पन्न कर श्रपने त्रयीरूप से इस समुद्र में प्रविष्ट हो नाती हैं। यहाँ प्रविष्ट होकर ब्रह्माग्रङसीमा का उदय करना इस का पहिला तन्नग कर्मी है, जिसके लिए-'तत त्राएडं समवत्त त' यह कहा जाता है। त्रागे जाकर इसका यह तज्ञ एकर्म-सम, विषम, ऋपरिमित, भेद से तीन भागों में विभक्त हो जाता है। १-२-४-८ संख्याओं से वाक के सम-विभागों का, 'नवपदी' शब्द से विषम विभागों का, तथा 'सहस्राच्चरा' से अपरित विभागों का स्पष्टीकरण हुआ है। त्रिवृत्-पञ्चदश-सप्तदश-एकविंश-त्रिणव-त्रयस्त्रिश नामक ऋयुग्मस्तोम उसी वाङ्मय वषटकार के निषम विभाग हैं। चतुर्वि श, चतुरचत्वारिश, एवं ऋष्टाचत्वारिश नामक युग्ममस्तोम सम विभाग है। इसी प्रकार 'एका च मे तिस्रश्च मे पछा च मे सप्त च मे नव च म एकाद्श च मे ' इत्यादि मन्त्र विषम विभाग का उदाहरण है। 'चतस्रश्च मेऽष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे०' इत्यादि मन्त्र सम विभाग का उदाहरण है। एवं-'श्रसंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा श्रधिभून्याम्' इत्यादि मन्त्र ऋपरिमित विभाग का उदाइरण है।

त्र्राधिदैवतसंस्था के ऋतिरिक्त ऋधिभृतसंस्था में बीज से श्रङ्कार, श्रङ्कार से कर्णकरी, कर्णकरी से शाखा प्रशाखा, इन से ऋसंख्य पत्र वाग्विभिक्तयों के उदाहरण बन रहे हैं। ऋध्यात्मपत्त्व में ब्रह्मरन्त्र, कर्ण्ड. इटब, नामि, गुट, मुख आदि 'एकपदी' के उदाहरण हैं। इस्त-पाद-चत्तु-त्नोत्र-नासाछिद्र-श्रोणी-क्लोम-पृष्कृम-पार्श्व-आग्रह-मूत्ररेतची-इत्यादि 'द्विपदी' के निदर्शन हैं। शिरोगुहा, उरोगुह्य, उदरगुहा, बस्तिगुहा 'चतुष्पदी' के उदाहरख हैं। आठ प्रादेश 'श्रष्टापदी' का उदाहरण है। नवप्राण 'नवपदी' का उदाहरण है। अग्रंक्य अपरिमित सुन्माणु 'सहस्राद्या' के उदाहरण है।

तारपर्य मन्त्रश्रु ति का यही है कि, अनाघार पर वाक् के विभिन्तिकरणालत्त्रण व्याकरण-व्यापार से ही स्टिंट में निमक्त पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। परमाकाश में प्रतिष्ठित त्राकाशात्मिका गौरीवाक् ही अनाघारण तत्त्वणकर्म्य करती हुई-'सर्विमिदं जनयिन, सिद्दं किञ्च', जैसा कि 'नासदीययस्कृतिज्ञान-माज्य' की उक्त मन्त्रव्याख्या में विस्तार से प्रतिपादित है।

दूसरी दिन्या वाक् है। अपमृता वेदत्रयीचाक् सत्यात्मक-ब्रह्मानिमावापन्ना बनती हुई जहाँ 'सत्या' थी, वहाँ वह दिन्या वाक् ऋतात्मक-सुब्रह्मसोममावापन्ना बनती हुई 'ऋता' है। सत्यावाक् का प्रथमावतार यही ऋतावाक् है। बागाधार पर प्रतिष्ठित यज्ञःप्रास्त के संघर्ष से बो वाक्माग द्रुत हो जाता है, वही आपोप्पय परमेष्ठी-मस्डल है। पारमेष्ट्य समुद्र की बननी वही सत्या असता वाक् है, जिसकी गौरी-रूप से पूर्वमन्त्र में स्तुति हुई है, एवं निम्न लिखित मन्त्र से विसका समुद्रोपादानत्त्व उपवर्णित हुआ है—

"तस्याः समुद्रा अविविद्यरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्र : । ततः चरत्यवरं तद् विश्वमुपजीवति" (ऋक्सं० १६४।४२)।

"सोऽपोऽस्जत वाच एव लोकात्, वागेव साऽस्डयत"—"श्रप एव ससर्जादों" इत्यादि श्रुवित्मृतियां मी यही स्पष्ट कर रहीं हैं। स्त्यावाक् से उत्पन्न यह श्रायोमयी श्रुता वाक् ही दिव्यानाक् है, यही सम्बन्ध है, एवं वह श्रुवित्मृतियां मी यही स्पष्ट कर रहीं हैं। स्त्यावक् से उत्पन्न यह श्रायोमयी श्रुता वाक् ही दिव्यानाक् है, यही सम्बन्ध है, एवं वह श्रुवित्मृत्य है। इसी श्रुवा वाक् से सम्पूर्ण भूत, तथा देवताश्रों का प्रावुर्माव हुश्रा है, वेस कि-श्रापो वे सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि' (शत० १०।५।४।४४) इत्यादि बाह्मणश्रुति से प्रमाणित है। क्षंश्रापो स्वाहित्प्रस्प्रं इत्यादि गोपयश्रुति के श्रुनुसार यह श्रुप्तत्व मृग-श्रुङ्गरामय है। मृगुत्रयी स्वेहत्यस्य है। श्रुङ्गरामित मृगु नामक श्रुप्तत्व से भूतसृष्टि हुई है, एवं मृगुग-मित श्रुङ्गरा नामक श्रुप्तत्व से देवसृष्टि हुई हैं। इसी दिव्यसृष्टि के सम्बन्ध से इसे 'दिव्यावाक्' कहना श्रुन्वर्थ का स्वाहित नामक श्रुप्तत्व से देवसृष्टि हुई हैं। इसी दिव्यसृष्टि के सम्बन्ध से इसे 'दिव्यावाक्' कहना श्रुन्वर्थ का स्वाहित नामक श्रुप्तत्व से देवसृष्टि हुई से इसी दिव्यसृष्टि के सम्बन्ध से इसे 'दिव्यावाक्' कहना श्रुन्वर्थ का स्वाहित का स्वाहित का स्वाहित का स्वाहित वाक् का शान्त रूप है, श्रुक्त साक्ष स्वाहित का से स्वाहित का सामर्थन का समर्थन का समर्थन इसते हुए निम्निकित मन्त्र हमारे सामने श्राते हुई—

<sup>#</sup> मापो मृन्वित्तरोरूपमापो मृन्वित्तरोमयम् । अन्तरैते त्रयो वेदा भृगूनिङ्गरसः श्रिताः" (गोपथन्ना० १।१।२६)

इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता (स्वयम्भूसंशिता)
भेनैव ससृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः ॥ (अथर्वसं० १६।६।३।)।
वागचरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माता अमृतस्य नाभिः।
सा नो जुषाणोपयज्ञमागद्भवन्ती देवी सुहवा मे अस्तु ॥
—तै० ब्रा० २।नाम्रश

स्वायम्भु वी त्रयीवाक् (त्रमृतावाक् ), पारमेष्टिनी ऋयर्ववाक् ( दिव्यावाक् ) दोनों में त्रयीवाक् ऋने-जदेजल्लस्णा योनि है, ऋयर्ववाक् रेत हैं । दोनों के समन्वय से ही विश्वविभृति का उदय हुआ है, जैसािक-"ऋनेजदेकं मनसो जवीयः" इत्वादि ईशिवज्ञानभाष्यमें विस्तार से प्रतिपादित हैं । इन दोनों वेद-वाग्विवत्तों में 'ध्वनि' नहीं है । ऋतएव ये श्रोत्रग्राह्य भी नहीं हैं । भगवान् पत्तञ्जलि की 'तस्माद् ध्वनिः शब्दः' (महा-भाष्य) इस उक्ति के ऋनुसार ध्वनि ही शब्द है । ऋतएव ध्वनि के ऋभाव से इन दोनों को शब्द नहीं कहा जासकता । ऐसी स्थितिमें 'वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निम्ममे" (मनु०१।२१।) इस कथन के 'शब्देभ्यः' पद को ऋौपचारिक मानते हुए इसका 'वेदवारभ्यः' यही ऋर्यं करना चाहिए । ऋथवा 'शब्द-तन्मात्रा' नामक प्रथम गुणभूत की दृष्टि से इस पद का समन्वय कर लेना चाहिए।

श्रोत्रग्राह्मा ध्विन दो प्रकार की मानी गई है। प्रज्ञानेन्द्र भिन्तिविरिहता, श्रतएव अर्थ प्रकट करने में असमर्था ध्विन एक प्रकार की ध्विन है। एवं प्रज्ञानेन्द्र से समन्विता वर्ण-पद-वाक्यादि से विभक्तावयवा, श्रतएव अर्थ प्रकट करने में समर्था ध्विन एक प्रकार की ध्विन है। इसी दूसरे प्रकार को लद्द्य में रखकर आचार्योंनें कहा है--

"ध्वनि-र्वाणाः-पदं-वाक्य-मित्यास्पदचतुष्टयम् । यस्याः स्रूच्मादिभेदेन वाग्देवीं ताम्रुपास्महे ॥"

इन्द्र-शक्त्यभावात्मिका-अनर्थभावप्रधाना ध्विन की प्रतिष्ठा 'वायु' है, दूसरे शब्दों में वायु ही इस की उपनिषत् है। अतएव इसे हम 'वायव्या' कह सकते हैं। यद्यपि इस वाक् में स्वतः गित का अभाव है, तथापि वायु सम्बन्ध से इस का इतस्ततः गमन होता रहता है। इस वाक् में होने वाले नाद-श्वासादि व्यापार इसी वायु का अनुग्रह है। नादश्वासात्मिका, किन्तु अर्थावबोधन में असमर्था इसी वावव्या वाक् को 'सरस्वती' भी कहा जासकता है। यही वाक् का तृतीय पद है।

इसी वायव्या वाक् के साथ जब इन्द्र का सम्बन्ध हो जाता है, तो इन्द्रकृत विभिक्तभाव से इस में वर्गा-पद-बाक्यादि भावों का उदय हो जाता है। श्रोर उस श्रवस्था में श्रार्थावबोध में समर्थ होती हुई यह ध्वनिवाक् 'ऐन्द्री' वाक् नाम से व्यवहृत होने लगती है। वायव्या वाक् जहाँ श्रव्याकृता है, वहाँ यह ऐन्द्री वाक् व्याकृता है। पशुश्रों में श्रव्याकृत्रां वायव्या वाक् ही प्रतिष्ठित है। श्रतएव इन की वाक् में वर्गा-पदादि का श्रभाव है। मनुष्यों में ऐन्द्री वाक् का प्राधान्य है। प्रज्ञानज्ञानघन प्राज्ञ इन्द्र के प्रवेश से इस श्रवराह धरात-

लासक बाग्विवर्त के ज्ञानप्रवेश में खरड—खराड हो जाते हैं। यही ऐन्द्रव्याकरण है। इसी विभक्तिकरणलच्चण ऐन्द्रव्याकरण से व्याकृता करती हुई यह मानुषी ऐन्द्री वाक् वर्णाटि खराड भावों में परिणत होती हुई अर्थजननी का बाती है। इसप्रकार वायव्या वाक् से सम्बन्ध रखने वाला 'वायव्यप्रह' इन्द्र के समावेश से व्याकृत बनता हुआ 'ऐन्ट्रवायवप्रह' का बाता है, बिसका विशद वैज्ञानिक विवेचन 'शतपथविज्ञानभाष्य' के चतुर्थकाएड में कुआ है। मानुषी वाक् कैसे व्याकृता बनती है?, इसी प्रश्न का उक्त समाधान करती सुई ब्राह्मणश्रुति कहती है—

''वाम्नो पराची अव्याकृताऽवदन्। तद् देवा इन्द्रमञ्जुवन् 'इमां नो वाचं न्याकुरुत' इति । योऽत्रवीत्-'वरं ऋषै, यहां चैनौष, वायवे च सह गृह्याता (तै)' इति । तस्मादैन्द्रवायवः सह गृह्यते । तामिन्द्रो मध्यतऽपक्रम्य न्याकरोत् । तस्मादियं न्याकृता वागुद्यते" इति ।।

बायन्या बाक् को सरस्वती बतलाया गया है। इस का यह तात्पर्ध्य है कि, यह वायु शिवभावप्रधान करता हुआ आप्य है। अप्तत्व का आपोमय परमेष्टी से सम्बन्ध है, एवं पारमेष्टिनी वाक् ही 'सरस्वान्' समुद्र के सम्बन्ध से 'सरस्वाती है। वहाँ का आप्य वायु 'हंस' नाम से भी प्रसिद्ध है। पशुत्रों में इसी 'हंस' नामक शिववायु का प्राधान्य रहता है। अतएव साम्बसदाशिव को 'पशुपित' कहा गया है। आपोभावात्मिका इसी सम्बन्ध बाक् से आपोमय मृमिग्ड का उदय हुआ है, जैसाकि—'आद्भयः पृथिवी' इत्यादि तैतिरीय श्रुति से भाषित है। क्यांत्मिका अनुष्टुप् वाक् को ही पार्थिवी वाक् कहा गया है। इस वर्णात्मिका वाक् के साथ इन्द्र का सस्व है। इन्द्रसस्य मे ही यह वर्णात्मिका बन पाई है। इसप्रकार पूर्व ब्राह्मणश्रुति ने जिस अर्थ का ऐन्द्रवाववग्रह' रूप से स्पष्टीकरण किया है, उसी अर्थ का प्रकारान्तर से निम्न लिखित मन्त्र ने स्पष्टीकरण किया है, उसी अर्थ का प्रकारान्तर से निम्न लिखित मन्त्र ने स्पष्टी-करण किया है—

"वीमन्यनां सयुजं इंसमाहुर्पां दिव्यानां सख्ये चरन्तम् । अनुष्टुममनु चर्चु र्य्यमासमिन्द्रं निचिक्युः कवयो मनीषा ॥" \_\_\_\_\_\_\_\_सं० १०।१२४।६।

वाक्वा वाक् का इन्द्र से मोल होता है। इंसी आधार पर इन्द्रयुक्ता व्याकृता वाक् को 'इन्द्र पत्नी' मान लिया गया है। 'इन्द्रपत्नी' नाम से प्रिक्ट यही व्याकृता वाक् ( तृतीय वाक्पद ) वेद लोक-व्यवहार की मुलप्रतिष्ठा कन रही है। विश्व के वाचिक कर्म्मकलाप इसी वाग्देवी पर प्रतिष्ठित हैं, जैसा कि निम्न लिखित मन्त्रवर्शन से स्पष्ट है।

"वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः । वाचीमा विश्वा भ्रुवनान्यर्पिता सा नो हवं जुषतामिन्द्रपत्नी" ॥

--तै० बा० शहाहाश

इसप्रकार अमृता (सत्या त्रयीनाक्), दिन्या (ऋता अथर्ननाक्), वायन्यावाक्, ऐन्द्रीवाक्, भेद से भी बाक् के चार पद मानें बा सकते हैं। चारों में पूर्व के तीन पद अर्थविज्ञान से असम्बद्ध रहते हुए गुहा-निद्धित हैं। मनुष्य जिस बाक् का प्रयोग करते हैं, जिस प्रयुक्त वाक् में अकार-ककारादि वर्ण प्रविभक्त -प्रज्ञात प्रतीत होते हैं, वही चौथी व्याकृता वाक् है, जिसे हमने 'ऐन्द्री' कहा है। जैमा कि पूर्व में कहा गया है, प्रज्ञातमक प्राण ही इन्द्र है। इसी प्रज्ञान ज्ञानमय प्राणेन्द्र के समावेश से अख़राड-वायव्य वाग्धरातल खराड-खराडातमक बन जाता है। अनाहतनाद में, वायु-अगिन-जल-पृथिनी में, पशुक्रों में, सरीसपो में, सद्योजात बालक के घदन में जो वर्णविभक्त्यभावात्मिका वाक् प्रतिष्ठित है, वह प्रज्ञानेन्द्र से अव्याकृत रहती हुई विशुद्धा वायव्या वाक् है। शेष चौथा ऐन्द्र पद ही मनुष्य में अद्धा बन रहा है।

१-श्रमृता वाक्—स्वायम्भुवी सत्यावाक्—त्रयोवाक् २-दिञ्या वाक्—पारमेष्ठिनी ऋतावाक्—श्रयवेवाक ३-वायञ्या वाक्-श्रञ्याकृता ध्वनिर्वाक् ४-ऐन्दी वाक्—ञ्याकृता ध्वनिर्वाक् इति चतुर्थाः पदः

#### (५)-पश्चमः पद्यः---

पूर्वोक्त वाग्विवर्त्त में जो चौथी व्याकृता ऐन्द्री वाक् है, उसका, अध्यात्मदृष्टि से विचार करने पर हमारी अध्यात्मसंस्था में भी 'चत्त्वारि॰' मन्त्र का समन्वय सिद्ध हो रहा है। आध्यात्मिक वाक्तृत्व 'परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी' मेद से चार मागों में विभक्त है। चारों का मूल कर्मात्मा है। वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञ की समष्टि ही कर्मात्मा है। प्राज्ञ से प्रज्ञानेन्द्र अविनाभृत है। अतएव कर्मात्मा को इन्द्रथुक्त कहा जा सकता है। इसीलिए इन्द्र को आत्मा माना गया है, जैसाकि-'सहोवाच-प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा, तं मामायुरमृतमित्युपास्व'' (कौ॰ उ॰ ३।२।) इत्यादि से स्पष्ट है। इसी आधार पर उक्त चारों वाक्त्वों को व्याकृता ऐन्द्रीवाक् के विवर्त्त मानें जा सकते हैं। संसार में कोई भी ज्ञान ऐना नही है, जिसका शब्द से सम्बन्ध न हो। शब्द ही प्रत्यय ही अनन्य प्रतिष्ठा है, जैसाकि निम्न लिखित हरिकारिका से प्रमाणित है —

#### न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वो शब्देन भासते ॥ (वाक्यपदी)

'विज्ञानात्मा' नाम से प्रसिद्ध बुद्धि में प्रतिष्ठित वाक् हो 'परावाक्' है। मनोयोग पूर्वक चुपचाप पुस्तक पढ़ते हुए को अन्तश्चर्वणात्मिका शब्दानुगता वाक् है, वही 'परखन्तीवाक्' हैं। नाद व्विन किए बिना श्वासमात्र के आधार पर बोली जाने वाली वाक् (कानाफूंसी वाली वाक ) 'मध्यमावाक्' है। एवं नाद व्विनियुक्ता, दूरतोऽपि श्रोताग्राह्या वाक् 'वैखरीवाक्' हैं। इन चारों में पूर्व के तीनों विवक्तों का बोध नहीं होता। वैखरी नाम की चौथी वाक् ही 'वदन्ति' का समर्थन कर रही हैं। इन्ही चारों आध्यात्मिक विवक्तों का स्पष्टी-करण करते हुए अभियुक्तों नें कहा है—

#### "नैखरी-शब्दनिष्पत्ति, म्मध्यमा श्रुतिगोचरा। बोतितार्श्वातुपश्यन्ती, द्वन्तमावागनपायिनी"।

१-पराबाक् - बुद्धिस्था-अन्तर्लीना-सूदमा।
२-परक्तीबाक्-प्रन्थात्तरातुगता-उपांशुवाक्।
३-मध्यमावाक् नाद्ध्वनिश्र्न्वा श्वासमात्राभुगता।
४-वैस्तरीवाक् नाद्ध्वनिश्रुका श्रोत्रश्राह्य।
इति पञ्चमः पत्नः

वृद्ध रचनाः रक्षः

#### (६)-षरः पदः-

उक्क चारों वाग्विवर्तों में से बो चौथी वैखरीवाक् है, उसके अध्यातम में चार विवर्त मानें जा मकते हैं, एवं इस दृष्ट से मी 'चर्त्वारिं' इत्यादि मन्त्र का समन्वय किया जा सकता है। वैखरीवाक् वह है, विस्का उच्चारस होता है। पूर्व में यह कहा गया है कि पश्चादि में जो ध्वनिवाक् हैं, उसमें इन्द्र का समावेश नहीं है, अतएव उनकी वाक् अव्याकृता है। इस कथन का यह तात्पर्व्य सममन्ता चाहिए कि—इन्द्र की मात्रा के सिववेश में तारतम्य है। पश्वादि में इन्द्र का आत्यन्तिक अभाव हो, यह बात नहीं है। 'नेन्द्राहते पवते घाम किछवन' (ऋक् सं•हाइहाइहाइ) के अनुसार संसार का कोई भी पदार्थ इन्द्रसम्पत्ति में विश्वत नहीं है। फिर चेतनप्रास्थियों की आत्म-संस्था का स्वरूप तो इसी आयु:स्वरूपसमर्पक इन्द्रप्रास्थ के समक्ष्य पर निर्मर है। हाँ कहीं वह अनिरुक्तरूप से प्रतिष्ठित है, कहीं निरुक्त रूप से। निरुक्तानिरुक्तरूप से प्रतिष्ठित इन्द्रसम्बन्ध से पश्चादि की वाक् भी व्याकृता मानी जायगी। साथ ही इसे भी वैखरी ही कहा वासमा।

इस वैस्तरीताक् का उच्चारण करने वाली प्रजा को 'मसुख्य, पशु, पत्ती, सुद्रसरीस्प' मेद से जार श्रेषिकों में विमक्त किया जा सकता है। चारों में इन्द्रमात्रा का चतुर्था श-चतुर्था श रूप से क्रमशः हास माना गया है। इस्प्रकार 'निरुक्तमनुष्यवाक् , अनिरुक्तपशुवाक् , अनिरुक्तपहिवाक् , अनिरुक्तसुद्र-सरीस्प्रकाक्' मेद से इस वैसरी वाक् के भी चार पद हो जाते हैं। चासे में उत्तर के तीन विवर्त अस्पष्ट बनते हुए गुहानिहित हैं। चौया निरुक्त वाग्विवर्त 'वदन्ति' मर्य्यादा से युक्त है। इसी पदचतुष्टयी का स्पष्टी-करण करती हुई वाजिश्र ति कहती है—

'धृन्द्रो ह वा ईचाञ्चके-वायुर्वे नोऽस्य यञ्चस्य भृयिष्ठभाक्। 'हन्त-ग्रस्मिन्नपित्त-मिष्ट्यां हति । स होवाच-'वायवा मास्मिन् ग्रहे भज' इति । किं ततः स्यात्-इति, निरुक्तमेव वाग्वदेत् , इति । निरुक्तं चेद् वाग्वदेत्-ग्रा च्वाभजामीति । तत एष एवैन्द्र-वायवो ब्रहोऽभवत् । तदेतत् तुरीयं वाचो, यन्मनुष्या वदन्ति । ग्रथौतत् तुरीयं वाचोऽनि- रुक्तं, यत् पशवो वदन्ति । अधौतत् तुरीयं वाचोऽनिरुक्तं, यद् वयांसि वदन्ति । अधौ-तत् तुरीयं वाचो यदिदं चुद्रसरीसृयं वदति" (.....)।

१-अनिरुक्ता अद्रसरीसृब्वाक् 🕆 इन्द्रयुक्ता अपूर्णा २-त्रानिरुका पत्तिवाक : इन्द्रयका त्रपूर्णा ३-त्रानिरुक्ता पशुवाक्—ः इन्द्रयुक्ता त्रपूर्णा ४-निरुका मनुष्यवाक् — पूर्णेन्द्रयुक्तापूर्णा अति षष्ठं: पद्मः

#### (७)-सप्तमः पन्नः---

उक्त चारों वैखरी-विवर्तों में से मनुष्य जिस निरुक्ता-वैरवरी-वाक् का प्रयोग करता है, उसके भी चार पद मानें जा सकते हैं, एवं इस सम्बन्ध से भी 'चत्त्वारि॰' का समन्वय किया जा सकता है। मानुषी निरुक्ता वैखरी वाक् के उन चारों पदों को क्रमशः—'प्राण, स्वर, वर्ण, ध्वनि' भेद से चार भागों में विभक्त किया जा सकता है। वर्णोत्पत्तिविज्ञान का स्पष्टीकरण करने वाले शिद्धाशास्त्र ने यह सिद्धान्त बतलाया है कि-मनुष्य जव कुछ बोलना चाहता है, तो सर्वप्रथम इस कामना में 'त्रात्मा-बुद्धि-मन' तीनों का सहयोग होता है। संकल्पित वाच्य श्रर्थ को स्पष्ट करने की कामना रखने वाले श्रात्मबुद्धिसहकत मन की इस कामना का कायाग्नि (शरीराग्नि) पर आघात होता है। आहत कायाग्नि से शारीर वायु को प्रेरणावल मिलता है। कायाग्नि से धक्का खाकर प्राणवाय उरास्थान में टकरा कर मन्द्रस्वर का बनक बनता है। वह स्वर शिरः प्रदेश में टकरा कर मुखविवर में त्राता हुन्ना वर्णरूप में परिएत होता है # !

कायाग्निके त्र्याचात से नाभिप्रदेश से ऊपर की ख्रोर उठा हुत्रा वायु उर:स्थान से टकराने से पहिले पहिले अपनी विश्रद्ध प्राग्णवस्था में परिग्णत रहता है । यही 'प्राग्ध' नाम की पहिली अवस्था है । मुखस्थान में त्राने से पहिले-पहिले यह प्राणवाय क्रमश: उर:-क्र एठ-शिर: प्रदेश में विचरण करता हन्ना स्वरावस्था में परिएत रहता है। यही 'स्वर ? नाम की दूसरी अवस्था है। वही स्वर मुखस्थान में आता हुआ स्वरतः, कालतः. स्थानात्, प्रयत्नानुप्रदानात् भेद से पाँच भागों में, ५० विभागों में, किंवा ६४ रूपों में परिखत होता हुआ 'क्फ्" नाम से प्रसिद्ध होता है। यही 'क्फ्" नाम की तीसरी अवस्था है। यही वर्ण आगे जाकर

<sup>&</sup>quot;ग्रात्मा बुद्धचा समेत्यर्थान् मनो युङ्को विवन्तया ॥ मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मास्तम् ॥१॥ मास्तस्तूरसि चस्न मन्द्रं जनयति स्वरम्॥ सोदीर्गो मुर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमायद्य मास्तः ॥२॥ वर्णान्-जनयते, तेषां विभागः पश्चधा स्मृतः ॥३॥ (पाणिनीयशिचा)

पह्च, ऋषम, गान्वार, मध्यम, पञ्चम, धैवत, निषाद (सा-रे-ग-म-प्र-ध-नी) इन नामों से प्रसिद्ध सात श्रुतिमूलक स्वरों से युक्त होता हुआ श्रुति से ग्रहीत बन कर 'ध्विनि' रूप में परिणत हो जाता है। यही 'ध्विन' नाम की चौथी अवस्था है। इसप्रकार कायाग्नि से आहत वायु ध्विनरूप में आता हुआ प्राणादि चार अवस्थाओं में परिणत रहता है। चारों में प्राणावस्था एक वाक्त्तर है, अन्य स्तरयोग ये स्वरावस्था द्विस्तरा है, अन्य स्तरयोग से वर्णावस्था त्रिःस्तरा है, एवं अन्य स्तरयोग से ध्वन्यवस्था चतुःस्तरा है। पूर्व पूर्व के वाक्त्तर को आधार बना कर ही उत्तर-उत्तर के वाक्तर का स्वरूप सम्पन्न हुआ है। इसप्रकार हम जिस ध्वन्यात्मका वैखरी वाक् का उच्चारण करते हैं, उसके चार स्तर हो जाते हैं, यही 'चत्त्वारि वाक् परिमिता पदानि' है।

चतुर्थ, किंवा चतुःस्तरात्मिका जो ध्विन है, उसके सम्बन्ध में कुछ विशेषताएँ प्रसङ्गोपात श्रीर जान लेनीं चाहिएँ। 'कः पुनिर्द् ध्विनिर्गाम' इत्यादि रूप से ध्विन के सम्बन्ध में प्रश्न उठाते हुए श्रिभियुक्तो ने यह समाधान किया है कि—

वर्णसमृहलच्या किसी वाक्य का हमनें उच्चारण किया, दूरस्थित श्रोता ने उसे सुना। परन्तु विदूरमाव के कारण उसे वर्णविवेक तो हुआ नहीं, केवल उसके कर्णपथ में आघात हुआ। यह आघात ही 'व्यनि' मानी गई है। यदि कोई हमारे समीप बैठा है, तो वह विस्पष्टलप से वर्णों का बोध कर लेता है। वह विस्पष्टलप सानी गई है।

उच्चारित वर्ण ध्विन के सहयोग से सम्बन्ध भी रखते हैं, एवं असम्बन्ध भी। अर्थात् कभी ध्विन के बिना उच्चारित वर्ण बोध के जनक बन जाते हैं, कभी ध्विन के साथ। एकान्त में बैठे हुए दो आदमी कानार्फ सी कर रहे हैं। यही उपांशुवाक् है। दोनों में बातचीत चल रही है, परन्तु तीसरा नही सुन रहा। ऐसी उपांशुवाक में ध्विन नहीं हैं, परन्तु क्योंच्चारण सुव्यवस्थित है। जब यह बातचीत उच्चस्वर से नलने लगती है, तो वे ही उच्चारित वर्ण ध्विनमाव से सुक्त हो जाते हैं। इससे यह भी निष्कर्ष निकला कि, ध्विन का स्वर से प्रधान सम्बन्ध है, न कि कर्णों से।

उक स्वरानुगामिनी ध्विन को स्वरध्विन, स्फोटध्विन, मेद से दो भागों में विभक्त माना जा स्वता है। श्रवारों वे सर्वा वाक्, सेपा स्पर्शोध्मिभिव्यंउयमाना बह्वी नानारूपा भवित' (ए॰श्रा॰) इत्यादि ऐतस्य श्रु ति के अनुसार स्पर्श, तथा ऊष्मा (संकोचन्तथा विकास) प्रतियोगिनी जो वाक् है, वही स्वर है, एवं क्वात्मिका ध्विन ही स्वरध्विन है। 'लघु—गुरु' मेद से दो भागों में विभक्त यही वाक् स्वर श्रवार कहलाया है। इसके अतिरिक्त वर्ण-पद—वाक्य-एलोकादि श्रवण से जो हमें एक समृहालम्बनात्मिका अर्थप्रतिपत्ति होती है, इस अर्थपरिचायक भाव को ही व्याकरण ने 'स्फुटत्यर्थों येन' से स्कोट कहा है। इस स्कोट का नम्यप्राण से प्रधान सम्बन्ध है। अपलग्ड धरातलात्मक नम्यप्राण के आधार पर प्रतिष्ठित रहने से हो वर्षा परस्पर संश्लिष्ट नहीं होने पाते। इस स्कोटप्राण से अनुग्र हीत ध्विन ही 'स्कोटध्विन' कहलाई है, बो क्यांघार के साथ-साथ समूहालम्बनात्मक अर्थबोध की बननी बन रही है।

स्वर-प्राण-स्कोटादि के अविरिक्त देवतामेद से भी वाग्देवी के विभक्त स्वरूपों का समन्वय कर लेना चाहिए। व्यन्यात्मिका वाक् अपनीषोमदेवता से सम्बन्ध स्वती हुई, अतएव 'अपनीषोमीया' नाम से व्यवहृत होती हुई आग्नेयी वाक् हैं। अग्निसम्बन्ध से ही यह ध्वनिवाक् गायत्रीछन्दा हैं। वर्णित्मिका वाक् वायव्या है, साथ ही इसका अनुष्टुप्छन्द से सम्बन्ध हैं। क्योंकि—'वाचमष्टापदीमहम्' इत्यादि श्रुति के अनुसार वर्णवाक् आठ विन्दुओं से सम्बन्ध रखती हुई अष्टापदी है, एवं अष्टाच्र्रछन्द ही अनुष्टुप् हैं। गायत्रब्रह्म के सम्बन्ध से ध्वनिवाक् ब्रह्म हैं, अनुष्टुप् के सम्बन्ध से वर्णवाक् वाक् हैं, जैसा कि—'ब्रह्म वे गायत्री, वागनुष्टुप्' इत्यादि श्रुति से स्पष्ट हैं। स्वरवाक् को ऐन्द्री कहा गया हैं, एवं नवाच्र्र बृहतीछन्द का इससे सम्बन्ध हैं। 'वागिन्द्रः' इत्यादि श्रुति से बृहदीछन्दस्का यही ऐन्द्रीवाक् (स्वरवाक्) अप्रिप्त हैं। वर्णित्मका अनुष्टुप् की व्याप्ति जहाँ आठ विन्दुओं में मानी गई हैं, वहाँ इस स्वरात्मिका बृहतीवाक् की व्याप्ति नौ विन्दु पर्यन्त मानी गई हैं। बृहतीछन्द नवाच्र्र हैं, अतएव तत्समतुिलता स्वरवाक् को अवश्य ही बृहती कहा जा सकता है। नम्यप्राणात्मिका स्कोटवाक् अव्ययवाक् (आत्मवाक्) हैं। यही इतर तीनों वाग्विवचों का कोष्र हैं। इसप्रकार आत्मदेवतानुग्रहीता अच्छन्दस्का स्कोटवाक् (प्रास्प), इन्द्रदेवतानुग्ता बृहतीछन्दस्का ऐन्द्रीवाक् (स्वर), वायु-देवतानुगता अनुष्टुप्छन्दस्का वायव्यावाक् (वर्ण), अग्निदेवतानुगता गायत्रछन्दस्का आग्नेयीवाक् (ध्विन) चारों की समष्टि ही 'वाक्संहिता' हैं, जिसके 'प्राण—स्वर–वर्ण—ध्विन' मेद से चार पद हैं, जिसके कि चारों पदों में से चतुःस्तरात्मिका ध्वनिवाक् का ही अद्या अवण होता है।

१—प्राणः--नभ्यप्राणात्मका स्फोटरूपा अखग्डा आत्मवाक्-अच्छन्दस्का।

२—स्वरः—इन्द्रदेवतानुगता ऐन्द्रीवाक्--बृहतीछन्दस्का।

३—वर्गः-वायुदेवतानुगता वायव्यावाक्-ऋनुष्टुप्छन्दस्का।

४--ध्वनिः--अग्निदेवतानुगता आग्नेयीआक्-गायत्रीछन्द्का ।

इति-सप्तमः पद्मः

#### (=)-श्रष्टमः पत्तः---

बिस वैखरीवाक का हा उचारण करते हैं, उसके सम्बन्ध में भी 'चत्त्वारि वाक परिमिता-पदािनट' का समन्वत्र किया जा सकता है। मानुषीवाक के 'वर्ण-श्राचर-पद-वाक्य' भेद से चार विभाग किए जा सकते हैं। मानुषी वाक के ये चार विभाग ही इन्द्र के सम्बन्ध से 'ऐन्द्रव्याकरण' नाम से व्यवहृत हुए हैं। व्यञ्जन 'वर्णवाक्' है, इसका श्रानुष्टुप् से सम्बन्ध है। स्वर 'श्राचरवाक्' है, इसका बृहतीछन्द से सम्बन्ध है। वर्णार्गित श्राचरमाष्टि से जिस वाक का स्वरूप सम्पन्न होता है, वह 'पदवाक्' है, एवं पदसमिष्टिरूपा वाक् 'वाक्यवाक्' है। वाक्य पदों से, पद श्राचरों से, श्राचर वर्णों से स्वस्वरूप विकास में समर्थ हुए हैं।

वाक्य के गर्भ में पद-श्रद्धर-वर्ण तीनों क्रमशः श्रन्तगर्भित होते हुए स्वतन्त्ररूप से शब्दबोध में श्रसमर्थ रहते हैं। वाक्य ही श्रर्थबोध की प्रतिष्ठा है। इसी श्रर्थव्यवहार-सञ्चालन के लिए मनुष्यों के द्वारा वाक्यों का प्रयोग होता है, एवं इसी सम्बन्ध से तीनों के लिए जहाँ-'गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति' यह कहा जा सकता है, वहाँ वाक्य के लिए 'तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति' यह कहना श्रन्वर्थ बन रहा है।

- १-वर्शवाक् व्यञ्जनवाक्
- २--- अन्नरवाक्-स्वरवाक्
- ३-पद्वाक् -व्यञ्जनस्वरसमष्ट्रिह्पा वाक्
- ४<del>- वाक्यवाक् वर्णाद्धरपदगर्भिता वाक्-शब्दवोधजननी</del>

#### इति-अष्टमः पद्यः

#### (⊃)-नक्मः पद्यः--

पूर्वोक्त ऋष्टम पद्ध में वाक् के बो चार विवर्त्त बतलाए गए हैं, उनमें प्रत्येक वाग्विवर्त्त चार चार विक्तंमावों में परिखत हो रहा है। पहिले वर्णवाक् को ही लीबिए। "अस्पृष्ट—ईषत्स्पृष्ट—रपृष्ट—ऋद्धं स्पृष्ट" मेद से वर्ष चार मानों में विमक्त माना गया है।

दूसरी अन्दरवाक् है! अन्दर स्वर है, एवं बृहतीछुन्द के सम्बन्ध से इसकी व्याप्ति ६ बिन्दुपर्यन्त रहती हैं। ६ बिन्दुओं में ५-६ इन दो मध्य किन्दुओं पर तो स्वयं अन्दर उक्थरूप से प्रतिष्ठित रहता है, एवं ४ बिन्दु धूनं में, ३ बिन्दु उत्तर में, इन ७ बिन्दुओं में इस उक्थान्दर के अर्क (प्राग्णात्मिका रिश्मयाँ) व्याप्त रहते हैं। वे सात बिन्दु अन्दर का व्यापारचेत्र है। यदि पूर्व-अपर दोनों स्थानो की बिन्दुओं में कोई व्यञ्चन नहीं है, तो अन्दर पूर्वापर-उमयविध व्यापार शून्य है, यही अन्दर का पहिला विवर्त है। जिसका उदाहरण 'अ' माना ना सकता है। यदि पूर्व में व्यञ्चन हैं, उत्तर में व्यञ्चन नहीं हैं, तो पृष्ठव्यापारविशिष्ट, पुरतोव्यापारशून्य अन्दर का दाहरण 'स्म' माना ना सकता है। यदि पूर्व में व्यञ्चन नहीं हैं, उत्तर में व्यञ्चन हैं, तो पृष्ठव्यापारविशिष्ट, पुरतोव्यापारशून्य अन्दर का तीसरा विवर्त्त हैं, जिसका उदाहरण 'स्म' माना ना सकता है। यदि पूर्व में व्यञ्चन नहीं हैं, उत्तर में व्यञ्चन हैं, तो पृष्ठव्यापारशून्य, पुरतोव्यापारविशिष्ट अन्दर का तीसरा विवर्त्त हैं, जिसका उदाहरण 'क्स' माना ना सकता है। यदि दोनों ओर व्यञ्चन हैं, तो उमयव्यापारविशिष्ट अन्दर अन्दर का नीसरा विवर्त्त हैं। वीस विवर्त्त हैं, जिसके उदाहरण 'वाक्'-'स्त्र्यकं द' आदि माने ना सकते हैं।

# १—पूर्वापरोमयविभव्यापारशून्यावस्था—'ग्र' इति—

## २---पृष्ठन्यायारविशिष्टा-पुरतोन्यापारशून्यावस्था-'स्म' इति---



# ३--पृष्ठव्यापारशून्या-पुरतोव्यापारविशिष्टावस्था-'ऊर्क्' इति--

| <b>ર</b> | 8 | } *       | Ę        | Ş                  | •       | 5            | 3             |                 |
|----------|---|-----------|----------|--------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|
| 0        | 0 | ۶ ـ       |          | ī                  |         |              |               |                 |
|          | • | 5 o       |          | \$                 | 0       | 0            | 0             | _6(-            |
| ×        | × | र्डे<br>इ |          | ż                  | ₹       | क            | ×             | 1               |
|          | × | ××        | × × } 3, | × × { <del>3</del> | E S × × | X X & 35 } £ | × × { 3 } { 4 | × × { 3 } ₹ ₹ × |

# ४--उभयतोच्यापारविशिष्टावस्था-'वाक्'-'स्त्र्यक् ट्' इति--

| ۶<br>°<br>× | २<br>°<br>× | ३<br>o<br>× | % o ब् |         | . 9<br>०<br>क | 5 ° × | ٤<br>× | ''वाक्'' |
|-------------|-------------|-------------|--------|---------|---------------|-------|--------|----------|
|             |             |             |        | Emminis | 45            |       | ×      |          |

| - |    |    |   |    | m       | ~~~ | ~-<br>~~ |   |    |    | _        |
|---|----|----|---|----|---------|-----|----------|---|----|----|----------|
|   | १  | 2  | 3 | 8  | ર્ક પ્ર | ફ   | Š        | 9 | 5  | 3  |          |
|   | 0  | C  | 0 | •  | } o     | 0   | Ś        | 0 | 0  | 0  | -"12162" |
|   | स् | त् | Ţ | य् | र्रे ऋ  | ī   | Ş        | ₹ | क् | ट् | tradic.  |
| 1 |    |    |   |    | m       | ~~  | ~~       | _ |    |    | 1        |

तीसरी पदवाक् के भी चार ही विवर्ता मानें गए हैं, जो कि—"नाम-श्राख्यात-उपसर्ग-निपात" नामों से प्रसिद्ध हैं। चौथी वाक्यलच्एा वाक् है। कहा गया है कि, अर्थजनकरवेन यही वाक् शब्दबोध की प्रतिष्ठा है। वही वाक् हमारे प्रज्ञानमन से युक्त होती हुई अर्थजननी बनती है। नाभिस्थान इसका प्रथम पद है, उरः-क्रस्ट-शिरोरूप प्रक्रमत्रयस्थान इसका द्वितीय पद है, मुखस्थान तृत्रीय पद है, एवं श्रोत्रस्थान चतुर्थ पद है। प्रज्ञान मन से प्रेरित यह वाक् नाभि से उठकर दूसरे की श्रोत्रेन्द्रिय से सम्बन्ध करती हुई चार पदों में परिएत होती हुई, श्रोता के प्रति स्वानुरूप प्रज्ञान ज्ञान का उदय करती हुई स्वप्रमव अग्न्याकाश में विलीन हो जाती है।

# इति नवमः पत्तः

(१०)-दशमः पत्तः---

महर्षि-ऐतरेयोक्त महदुक्थविज्ञान के अनुसार भी 'चत्त्वारि वाक्' का समन्वय किया जा सकता है। उनके मतानुसार वाक्तत्त्व का परम विकार 'महदुक्थ' है, जिसका वैज्ञानिक विवेचन 'उपनिषद्धिज्ञान-भाष्यभूमिका' द्वितीयखराड से गतार्थ है। "मित-अमित-स्वर-सत्यानृत" भेद से महदुक्थल इस्सा वाक् के चार पद हैं।

वाक् के पद्य-गद्य-गेय-मेट से प्रधानतया तीन विवर्त मानें गये हैं। छन्दोबद्धा, अतएव सीमाभावयुक्ता वाक् 'पद्यवाक्' है। इसी सीमामाव के कारण पद्यात्मिका वाक् को 'मितवाक्' कहा जा सकता हैं।
वैदिक साहित्य में यह मितवाक् 'म्हक्-गाथा-कुन्च्या' मेद से तीन भागों में विभक्त है। 'अगिनमीडे
पुरोहितम्' (ऋक् सं० १।१।१।) यह ऋकवाक् है। जिन सकलित मन्त्रों से लोकप्रसिद्ध अर्थों का
प्रतिपादन होता है, साथ ही जिनका कर्म्म में विशेष विनियोग नहीं है, ऐसे पद्यात्मक मन्त्र 'गाथा' मन्त्र
कह्लाए हैं। इन्हें 'मन्त्र'न कह कर 'तदेष: श्लोको-भवित' इत्यादि रूप से 'श्लोक' कहा जाता है।
"प्रतः प्रातरनृतं ते वद्नित' यह गाथावाक् का उदारहण है। जिनसे आचारशिद्धा दी जाती है, वे
'कुम्न्या' नाम से प्रसिद्ध हैं। ''ब्रह्मज्यार्थस्यपोऽशानकर्म्म कुरु मा सुषुप्थाः'' यह कुम्च्यावाक् का
उदाहरण है। 'नारशंसीवाक' का तथा 'रैभीवाक' का भी इसी में अन्तर्भीव है।

दूसरी गन्यात्मिका वाक् है। यह असीमित है, अतएव इसे 'अमितावाक' कहा जाता है। इस अमिता वाक् के 'यजुः, निगद, वृथावाक' भेद से तीन विवर्त्त हैं। इसे त्वोर्जेन्दा०' ( यजुः सं० १।१) इत्यादि यजुरात्मिका अमितावाक् का उदाहरण है। ब्राह्मग्राप्न में पठित अर्थवादात्मक वचन 'निगद्मन्त्र' हैं। 'अम्ने महां असि ब्राह्मण् भारत" इत्यादि निगदात्मिका अमितावाक् का उदाहरण है। परिहासादि स्पा निर्यंक-वाक् वृथावाक् है। नियतपरिमाणमावन्त्व ही इन तीनों का अमितन्त्व है।

तीसरी गेयात्मिका वाक् है। यह सीमित होती हुई भी अपने स्वरूप से वितत है, फैली हुई है। सममन्त्रात्मिका तथा गेयात्मिका (लौकिकगेयात्मिका) वाक् स्वरात्मिका वाक् है। स्वरवितान ही सङ्गीत की मूलप्रतिष्ठा है। अति तभावात्मक 'त्रोम्' प्रत्यय ही सत्यावाक् है, नास्त्रिभावात्मक 'न' प्रत्यय ही अन्तावाक् है। सत्य अन्तताकार पर प्रतिष्ठित है, अन्त सत्याघार पर प्रतिष्ठित है। अन्तत से प्रकृत में अनृतभाव ही अमिप्रेत है। एवं 'सत्यं ऋते ऽधायि, ऋतं सत्ये ०' के अनुसार दोनों अविनाभृत हैं। अतएव दोनों का 'स्वयन्त' नामक एक वाग्विवर्त माना बा सकता है। यदि पृथक निवन्ता अपेद्यित है, तो पाँच विवर्त्त हो बाते हैं। महदुक्यात्मिका वाक् के इन्हीं विवर्त्त का स्पष्टीकरण करते हुए महिष् ऐतरेय कहते हैं—

'स वा एप वाचः परमो विकारो, यदेतन्महदुक्थम् । तदेतत् पश्चविधं मितममितं-स्वरःसत्यानृते । ऋग्गाथा-कुम्ब्या-तन्मितम् । यज्ज-निगदो-वृथावाक्-तदमितम् । साम, अय यः कश्च गेष्यः, स स्वरः । श्रोमिति सत्यं, नेत्यनृतम्'' ।।

( ऐ॰ ऋा॰ २।३।६।१६। )। इति ।

#### इति दशमः पद्यः

#### (११)-समष्टिपद्याः---

विश्वविकान ही स्वीविकान है। एवं इसे-"१-श्रध्योत्म, २-श्रधिदेवत, ३-श्रियमूत, ४-श्रियक, ४-श्रियक,

से वाग्विवर्त्त का विचार करने पर निष्कर्ष वही निकलता है, जो पूर्व के १० पत्तों में निरूपित है। केवल दृष्टिकोण में थोड़ा सा अन्तर है। प्रसङ्गोपात्त उसका भी समन्वय कर लेना अनुचित न होगा—

'सर्ने सिल्यदं ब्रह्म'—'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' के अनुगार ब्रह्म ही इस विज्ञानात्मक विश्व का मूल है। एवं वह ब्रह्म सिद्धानन्द लच्चण माना गया है। ब्रह्म की आनन्द, चेतना, सत्ता, तीनों कलाएँ मनः प्राणवाक के सहज सिद्ध निष्टद्माव के कारण तीन-तीन मावों में परिणत हो रही है। आनन्द, निज्ञान अन्तर्मन, तीनों आनन्दकत्ता हैं। बहिर्मन, प्राण, वाक, तीनों चिन् कला है, एवं वाक्-आपः-अपिनः, तीनो सत्कला हैं। आनन्दत्रयी की दृष्टि से वही ब्रह्म ज्ञानप्रश्च का अधिष्ठाता बनता हुआ, 'ज्ञानात्मा'-'ब्रह्मात्मा' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध होता हुआ, प्रविविक्तब्रह्म (विश्वातीतब्रह्म) बन रहा है। चित्त्रयी की दृष्टि से वही ब्रह्म क्रियापपञ्च का अधिष्ठाता बनता हुआ, 'क्रामात्मा'—देवात्मा' इत्यादि नामों चे प्रसिद्ध होता हुआ, 'प्रविष्टब्रह्म' (विश्वचर) बन रहा है। एवं सन्त्रयी की दृष्टि से वही ब्रह्म अर्थप्रपञ्च का अधिष्ठाता बनता हुआ, 'कर्मात्मा'—'भृतात्मा' इत्यादि नामों से व्यवहृत होता हुआ स्टब्रह्म (विश्व) वन रहा है। तीनों में उसका विश्वरूप वागारूघ होने से वाड्मय है, ब्रत्निय विवर्च ब्रह्मत्रयी है, तृतीय विवर्च श्रुति अन्वर्थ बन रही है। प्रथम विवर्च अमृतत्रयी है, द्वितोय विवर्च ब्रह्मत्रयी है, तृतीय विवर्च श्रुति अन्वर्थ वही विश्वनिमित्त वन रहा है, एवं अमृतावच्छेदेन वही विश्वालम्बन वन रहा है। इसी त्रयीगर्मित त्रयीलच्छ अश्वर्थब्रह्म का निरूपण करती हुई उपनिषच्छ्रति कहती है—

उद्धीम्लोऽत्राक्शाख एवोऽरक्त्यः सनातनः।
तदेव शुक्रं, तद्ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते।
तिस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्गे तदु नात्येति कश्चमः॥ एतद्वेतत्॥
सर्वो खिल्वदं ब्रह्म-सत्यं ज्ञानमन्तं ब्रह्म — —कठोपनिषत् ६११।
१-न्रानन्दः
१ २-विज्ञानम् - न्रानन्दत्रयी-ज्ञानात्मा-ब्रह्मात्मा-अमृतम् (ज्ञानप्रपञ्चाध्यद्यः)
३-न्रान्तर्मनः
२ २-प्राणः - चित्त्रयी-कामात्मा-दैवात्मा-ब्रह्म (क्रियाप्रपञ्चाध्यद्यः)
३-वाक्

```
१-वाक्

३ २-द्रापः

३-द्रापः

३-द्राप्तः
```

तीसरे शुक विवर्ष का 'वाग्विवर्ष' वाक —वायु:—शब्दः' मेद से तीन भागो में परिणत हो रहा है। वाक मौलिक तत्व है, विसके गर्म में मनोगर्मित प्राण प्रतिष्ठित है। वायु के द्वारा वाक्समुद्र में वीचियाँ (लहरें) उत्पन्न होतीं हैं, वे लहरें हमारी कर्णशम्कुली पर प्रतिष्ठित प्रज्ञानमन पर श्रावात करती हैं। इसप्रकार वाग्वीचियों के श्राधार पर वायु के सहयोग से शब्द का प्राहुर्माव हो जाता है, जैसा कि—'वायु: खान्त् शब्दस्तत्' इत्यादि प्राविशास्य वचन से स्पष्ट से। इस दृष्टि से हम तीनो को श्रावश्य ही वाग्विवर्ष कह सकते हैं।

परा, परक्ती, मध्यमा, वैखरी, ये चार विवर्त आध्यातिमक माने जायंगे। प्रशाप्राणमय मन के विश्वद प्रशामाग से सम्बन्ध रखने वाली वाक परावाक्? है। प्रशायुक्त प्राणव्यापारावस्था शब्दवाक् (देखते हुए खिखना, तथा गाँचना) परयन्तीवाक है। नाद्र्यत्या श्वासातिमका उपाशुवाक (कानाफूँ सी) मध्यमावाक है। एव नादातिमकावाक वैखरीवाक है। आतमा मनःप्राणवाड्मय है। परा, और परक्ती में आतमा की मनःकला का प्राधान्य है, मध्यमा में प्राणकला का प्राधान्य है, एव वैखरी मे वाक कला की प्रधानता है। दूसरे शब्दों में आतमवाक परावाक है, हृदयवाक पश्यन्ती है। बुद्धिवाक मध्यमा है, एवं वक्त \* वाक वैखरीवाक है। यही सामान्यरूप से व्यवहियमाणा वाक का तुरीय पद है।

**<sup>\*</sup>** 'यतो वक्ति, तद् वक्त्रम्'।

अधिदैवतसंस्था में इस वाक्चतुष्टयी के चार विवर्च हैं। इन चारों विवर्चों को क्रमशः प्राजापत्या-वाक्, लोकवाक्, व्याहृतिवाक्, ब्रह्मवाक्, इन नामों से व्यवहृत किया गया है, । जैसाकि परिलेख से सपष्ट है-१—सत्यावाक (स्वायम्भुदी)—श्रुति जननी २-- श्राम्भृणीवाक् (पारमेष्ठिनी)-ध्वनिजननी -तदित्थमेकधा-(प्राजापत्यवाक्चतुष्ट्यी)। ३—गौरिवीतावाक (सारी)——स्वरजननी ४-गायत्रीवाक (पार्थिवी -- वर्णजननी १—दिञ्यवाक—जागती —श्रादित्यानां प्रतिप्ठा २--- श्रान्तरीच्या-- त्रैष्ट्रभी-रुद्रागां प्रतिष्ठा न्तदित्थं द्विधा (लोकवाक्चतुष्टयी )। 2 ३—पार्थिवी——गायत्री—वसूनां प्रतिष्ठा ४--पशव्यावाक्-न्रानुष्टुभी-पशूनां प्रतिष्ठा १---श्रोम्---श्रद्धं मात्रात्मिकावाक-श्रमृता २--स्वः - --मात्रात्मिकावाक् मर्त्या 3 -तदित्थं त्रिधा ( ब्याहृतिवाक्चतुष्ट्यी ) ३--भुवः---मात्रात्मिकावाक मर्त्या ४--भू:----मात्रात्मिकावाक् मत्या १--श्रोम्---तुरीयमात्रा २-सामानि--तृतीयमात्रा तदित्थं चतुर्द्धा ( ब्रह्मवाक्चतुष्ट्रयी )। 8 -यज् पि----द्वितीयमात्रा ४—ऋचः——-प्रथममात्रा



#### ७-'गौरीर्मिमाय सलिलानि' मन्त्ररहस्यार्थ-

४-मनुष्याखां वाक्

इस्प्रकार 'चत्त्वारि वाक् परिमिता पदानि ॰' इस अनुगममन्त्र के अनेक अर्थ हो जाते हैं। इन सम्पूर्ण वाग्विवर्तों की मूलप्रतिष्ठा वही आम्म्रणी वाक् है, जिस का पूर्व के प्रथमपत्त में 'आम्म्रणीस्क्र' द्वारा स्वक्रित्स हुआ है। आम्म्रणीवाक् का स्पष्टीकरण करते हुए यह बतलाया गया है कि, 'गौरी' नाम की स्वाय-म्मुवी सत्यावाक् का प्रथमावतार यही आम्म्रणी वाक् है। आम्म्रणी आदि वाग्विवर्त जहाँ 'अपरावाक्' नाम से

प्रसिद्ध हैं, वहाँ गौरीवाक् स्राकाशात्मिका बनती हुई स्रात्मकोटि में स्राकर 'परावाक्' कहलाई हैं, जैसािक प्रकरणारम्भ में ही स्पष्ट कर दिया गया है। 'गौरीिर्मियाय सलिलािन तत्त्वती•' इत्यािक्मन्त्र की व्याख्या करते हुए गौरी-स्वायम्भु वी वाक् के द्वारा सम-विषम-स्रमन्तमेद से त्रेषा तत्त्व्या बतलाया गया है। स्रव एक दूसरी दृष्टि से इस तत्त्व्यकम्में का स्पष्टीकरण किया जाता है। स्रवधान के लिए मन्त्र यहां भी उद्धृत कर दिया जाता है–

# गौरीर्मिमाय स्राललानि तच्चतौ एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । अष्टापदी नवपदी बभृवुषी सहस्राचरा परमेच्योमन् ॥

स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्यं, तीनों पदों (पिएडों) के पुन:पद (मिहमामगडल-सामगडल-साहसीमगडल-वषट्कार) क्रमशः परमाकाश, परमसमुद्र, परमाण्ड, नामों से प्रसिद्ध हैं। प्रस्वलित अङ्गार रक्त है, दग्धाङ्गार कृष्ण हैं, भूति (भस्म) श्वेत हैं। तीनों सामगण्डलों के ये ही रूप हैं। सावित्राग्नियन सौर परमाण्ड रक्त है, ज्योतिरभावात्मक पारमेष्ठय परमसमुद्र कृष्ण हैं, एवं ज्ञानज्योतिर्घन स्वायम्भु व परमाकाश श्वेत है। इसीलिए स्वायम्भु वी आकाशात्मिका वाक् को उक्त श्रुति ने 'गौरी (श्वेता) कहा है, जो कि गौरीवाक्, परमवाक्, सत्यावाक, ब्राह्मीवाक्, वेटवाक्, इत्यादि किविध नामों से व्यवहृत हुई है। अपने प्रातिस्विक परमाकाश-लक्षण एक आयतन के सम्बन्ध से विशुद्धा गौरीवाक् एकपदी है।

इस एकपदी गौरीवाक् से ही-'सोऽपोऽस्जत वाच एव लोकात, वागेव सास्ज्यत' इत्यादि वाजिश्रुति के अनुसार परमसमुद्ररूप परमेश्री का जन्म हुआ है। यहाँ आकर इस वाक् के दो रूप हो बाते हैं। पारमेश्रय अप्तत्त्व के सम्बन्ध से वही 'आप्यावाक' है, जिसे 'आम्भृणी' कहा जाता है। एवं पारमेष्ठ्यसोम के सम्बन्ध से वही 'सौम्यावाक' है, जिसे 'सरस्वती' कहा जाता है। दोनों वाग्धाराएँ एक ही स्थान से विभिगंत है। आम्भृणी-वाग्धारा अर्थप्रपञ्च की जननी बनती है एवं सरस्वती–वाग्धारा शब्दप्रपञ्च की जननी बनती है। दोनों का मूलस्त्र एक है, और यही शब्दार्थतादात्म्य का मोलिक रहस्य है। इसप्रकार पारमेष्ट्य समुद्र की जननी बनती हुई आप्य-सौम्य-आयतन भेद से एकपदी गौरी वाक् द्विपदी बन जाती है।

श्रागे जाकर श्राम्मृणी वाग्रूप में परिणत इसी गौरीवाक के श्राम्मृणी, सुब्रह्मण्या, बृहती, श्रनुष्टप् ये चार विवर्त हो जाते हैं। श्राम्मृणी का प्रधान श्रायतन परमेष्ठी है, सुब्रह्मण्या का प्रधान श्रायतन चन्द्रमा है, बृहती का प्रधान श्रायतन स्र्य्य है, एवं श्रनुष्टुप् का प्रधान श्रायतन प्रियेवी है। इसप्रकार परमेष्ठी, स्र्यं, चन्द्रमा, पृथिवी, इन चार श्रायतनों के मेदसे वह द्विपदी चतुष्पदी वन जाती है। इन चारों के साथ कमशः प्राया—इन्द्र—वायु—श्रामिन, इन देवताश्रों का सम्बन्ध है।

'श्रापोमयः प्राणः' के अनुसार आपोमयी आम्मृणीवाक् प्राणात्मिका है। सोमतत्व (अम्मः नामक ब्रह्मणस्पतिसोम) भी यही प्रतिष्ठित है। अतएव इसे हम आपोविधा, सोमविधा, प्राणविधा कहते हुए अन्ततः प्राणात्मिका कहेंगे। सौम्यावाक् सुब्रह्मण्या है। चान्द्रसोम भास्वरसोम है। अन्तरिन्न में चन्द्रमा—वायु दोनों की सत्ता मानी गई है अतएव इसे हम सोमविधा, वायुविधा कहते हुए अन्ततः वाय्वात्मिका कहेंगे। सूर्य्यापिष्ड द्वाद्श आदित्य प्राणों की समष्टि है। साथ ही इस का मुख्य प्राण इन्द्र ('मधवा' नामक दिव्य इन्द्र ) है। इन दोनों के सम्बन्ध से सौरी बृहतीवाक को आदित्यविधा, इन्द्रविधा कहते हुए अन्ततः इन्द्रात्मिका कहेगे।

मूपिस्ट-'क्याग्निगर्मा पृथिवी, तथा दौरिन्द्रेण गर्भिणी' के अनुसार अग्निप्रधान है। अतएव पार्थिवी अनुस्टुप्नाक्को अन्यात्मिका कहा बायगा। इसप्रकार चारों गाग्विवर्त्त प्राण-वायु-इन्द्र-अग्नि-से भुक्त मार्ने बायगे।

१-म्रापोनिषा, सोमिनिषा, प्राग्णनिषा नेयमाम्मृग्णीनाक् "प्राग्णः" । (स्वयम्भः)
२-सोमिनिषा, नायु निषानेयं सुन्नसम्यनाक् — "वायुः" । (चन्द्रमाः)
३-मादित्यनिष्ठां, इन्द्रनिषा नेयं नृहतीनाक् — "इन्द्रः" । (स्र्र्यः)
४-म्रामिनिष्ठा नेयं —म्रानुष्टुन्नाक् — "म्राग्नः"। (पृथिनी)

वायुविधा सुन्नस्यावाक् का यद्यपि हमने लोकसंस्थानक्रम से चन्द्रमा से सम्बन्ध बतलाया है। परन्तु क्व इसके मूलस्वरूप की दृष्टि से विचार किया जाता है, तो इसे भी पारमेष्ठिनी ही माना जायगा। पारमेष्ठिय शिववाय्वात्मक सौम्य वाकृत्व ही 'सुन्नझएया' वाकृ है। यही वाकृ सप्तस्वरोत्पादिका है, यही सप्तश्रुति—भेद से श्रुत्वात्मिका है। इसी के मेद से पशु—पद्यी—मनुष्यादि की चाकृ विभिन्नरूप से प्रतीत होती है।

श्राम्स्णीवागाधार पर प्रतिष्ठित वायुविघा इस सौम्या मुन्नहाग्या श्रुत्यात्मिका वाक् के श्राधार पर सौरी इन्द्रात्मिका वृहतीवाक् प्रतिष्ठित है। यही त्मक् स्वरात्मिका वनती हुई श्रपनी नौ बिन्दुश्रों के सम्बन्ध से 'बृहती' कहलाई है। स्प्यं जिस छुन्द के केन्द्र में प्रतिष्ठित है, वह 'बृहतीछुन्द' है, जिसे ज्यौतिष में विष्वद्वृत्त कहा गया है! श्रद्मविद्यानानुसार बृहती नवाद्मरछुन्द है। इसी नवाद्मरछुन्द: सम्बन्ध से सौरीवाक नविबन्द्रात्मिका कनती हुई 'नवपदी' बन स्ही है। श्रारम्म में नवपदी बनने की इच्छा रखती हुई (बनती हुई—नवपदी बभू-षती) यही वाक् सहस्रारिम—सम्बन्ध से 'सहस्राद्मरा' बन जाती है। इसी सहस्राद्मरावाक के सम्बन्ध से स्टर्य-देक्ता सहस्राप्त कहलाए हैं। सौरी वागात्मक स्वर नविबन्द्रात्मक के से है १, इस प्रश्न का उत्तर पूर्व में 'त्र्यर्क ट्रं उदाहरखद्रारा दिया जा मुका है।

नविन्द्रात्मिका = स्व बृह्तीवाक के आधार पर पार्थिवी आग्नेयी अनुष्टुप्वाक प्रतिष्ठित है। यही वाक क्यांत्मिका है। स्वर यदि नविन्द्रात्मक है, तो वर्ण अष्टिबिन्द्रात्मक है। अनुष्टुप्छन्द क्योंकि अष्टाचर है, अतप्य इस अष्टिबिन्द्रात्मिका पार्थिवीवाक को अनुष्टुप् कहा जाता है। यही वाक का 'अष्टापदी' रूप है। इस्प्रकार एक ही सत्यावाक (गौरी—स्वायम्भुवी अव्याकृतावाक) लोकायतनभेद से एकपदी—द्विपदी—चतुष्पदी—अष्टापदी-नवपदी बनती हुई सर्वत्र व्याप्त हो रही है। यही उस वाक का चतुर्द्धा व्याकरण (विमक्किकरण—व्याकृति) है।

चारों वाग्विक्त उस अनादिनिधना-सत्या-स्वायम्भुवी-नित्या वाक के ही विवर्त हैं। एवं इस दृष्टि से यदापि चारों हों वाग्विवर्तों को 'नित्य' कहना चाहिए था। तथापि चारों में से जो चौथी पार्थिवी वर्णात्मिका अनुष्टुप्वाक है, उसे नित्य नहीं माना जा सकता। कारणा स्पष्ट है। वर्णात्मिका (शब्दात्मिका) वाक संबोधिकी वाक है। वाक समुद्र में वीचि उत्पन्न होती है, तत्काल शब्द उत्पन्न हो जाता है, साथ ही तत्च्रण विकीन मी हो जाता है। इस यौगिकमाव से, तथा उत्पन्न-प्रध्वस्त-मर्थ्यादा से, उभयथा वर्णुवाक का अनि-

त्यत्व ही स्वीकार करना पड़ता है। तात्पर्व्य इस अनित्यता का यही है कि, इस वाक् का जितना सा श्रोत्रप्राह्मगुणात्मक धर्म्म है, वही अनित्य है। सत्या नित्यावाक् के मिति सम्बन्ध से सम्बद्ध जो वाग्भाग है, वह तो इसका भी नित्य ही भाग है। निष्कर्ष यह निकला कि मनःप्राणगिभिता वाक् प्रत्येक दशा में नित्य है, वही
आकाशात्मिका है, आकाशरूपा है। सम्पूर्ण भूत, सम्पूर्ण देवता. यत्किञ्च जगत्यां जगत्, इसी वागाकाश से
उत्पन्न हुए हैं, इसी पर प्रतिष्ठित हैं, इसी में प्रतिसञ्चरावस्था में सबका विलयन है। 'आकाशो वे नामरूपयोनिवहिता' के अनुसार वही वागाकाश नामरूपात्मक विश्वप्रपञ्च का सर्वेस्वां है। वाग्देवी की इसी सर्वव्याप्ति
का स्पष्टीकरण करती हुई श्रृति कहती हैं—

# वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे, ऋचं गन्धर्वाः, पश्र्वो, मनुष्याः । वाचीमा विश्वा भ्रुवनान्यर्पिता सा नो हवं जुपतामिन्द्रपत्नी ॥

इस त्राकाशात्मिका वाक् से उत्पन्न सम्पूर्ण विश्व वाङ्मय है। वाक् से [वाक् के त्राप्यरूप त्राम्ध-णीविवर्त से] ही सम्पूर्ण त्रार्थ उत्पन्न हुए हैं, एवं वाक् से ही [वाक् के सौम्यरूप सरस्वतीविवर्त्त से ही] सम्पूर्ण शब्द उत्पन्न हुए हैं। यचयावत् त्रार्थ भी वाक् हैं, यचयावत् शब्द भी वाक् हैं। इसप्रकार यद्यपि दोनों का वाङ्मयत्व—वागरूपत्व निर्विवाद है। तथापि जो वाक् वागिन्द्रिय से उचारण का विषय बनत है, एवं जो श्रोत्रेन्द्रिय से सुनी जाती है, उसे त्रार्थवाक् से पृथक् कर बतलाने के लिए, साथ ही उसके त्राक्रोशघर्मां को व्यक्त करने के लिए उसे 'शब्द' नाम से व्यवहृत कर दिया जाता है।

वाग्देवी के उक्त स्वरूप को लच्य में रखते हुए ही हमें जैमिनिस्त्रों की वैज्ञानिक व्याख्या करना है। बिना वाक के तास्विक स्वरूप परिचय के स्त्रार्थसङ्गति श्रासम्भव थी, श्रातएव स्त्रव्याख्यान से पहिंले वाक का तास्विक स्वरूप बतलाना पड़ा। श्राव जैमिनिस्त्रों की श्रोर पाठकों का ध्यान श्राकर्षित किया बाता है। प्रकान्त प्रकरणानुबन्धी प्रथम स्त्र निम्मलिखित है—

# द्र—ञैज्ञानिक दृष्टि, श्रीर मीमांसा सृत्र — ''श्रीत्त्पत्तिकस्तु शब्दस्थार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानग्रुपदेशोऽव्यति─ रेकश्चार्थेऽनुपलब्धे तत् प्रमार्णं बादरायणस्थानपेत्तत्त्वातृ"।

प्रश्न हमारे सामने यह है कि, शब्द श्रोर ऋर्थ का परस्पर क्या सम्बन्ध हैं ? हमारी श्रोत्रेन्द्रिय के साथ जब भी किपल-कणाद-गोतम-विस्तिद्रिश व्यों का सम्बन्ध होता है, तभी श्रव्यहितोत्तरकाल में इन शब्दों से पञ्चभूताकाराकारित किपलादि व्यक्तियों का बोध हो जाता हैं। मानना पड़ेगा कि, इन शब्दों का उन व्यक्तिरूप ऋर्थों के साथ श्रवश्य ही कोई ऐसा सम्बन्ध हैं, जिसके प्रभाव से इनके द्वारा उनका बोध होता जाता है। श्राप्तमहर्षियोंनें उस सम्बन्ध का श्रन्वेषण किया। श्रन्त में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शब्द-श्रीर श्रर्थ का परस्पर श्रीत्पत्तिक सम्बन्ध है। जो सम्बन्ध सहोत्पन्न-एकद्र व्योत्पन्न शरीरावयवों का है, वही सम्बन्ध शब्दार्थ का है। दोनों का उपादान एक ही वाग्बहा है। एक ही वाग्बहा से एक ही समय में एक

<sup>\* &#</sup>x27;शप' त्राकोशे । शपम्-त्राकोशं-ददाति- इति शब्दः ।

ही साथ एक ही दोत्र में अर्थ, तथा शब्द, दोनों घाराओं का उद्गम हुआ है। अर्थ स्वतन्त्ररूप से किसी अन्य तन्त्र में उत्पन्न हुआ हो, एवं शब्द स्वतन्त्ररूप से किसी अन्य तन्त्र से अन्य दोत्र में उत्पन्न हुआ हो, और पीछे से विद्वानों ने अपनी सुविधा के अनुसार तत्तव्छ्व्दों के साथ तत्तदर्थों के सम्बन्ध की कन्पना कर ली हो, ऐसा नहीं है। उस दशा में तो इस सम्बन्ध को हम और पितक (उत्पत्तिसृष्ट) न कह कर उत्पन्नसृष्ट सम्बन्ध ही कहते।

स्पष्ट किया वा चुका है कि, स्वायम्मुव वाग्ब्रहा ही पारमेष्ठिनी वाग्र्लप में परिणत होकर शब्दार्थ का बनक बन रहा है। मौरीवाक से आप्यावाक का उदय हुआ है। यह अप्तस्व ही घन-तरल-विरलावस्था मेर से आप्या-वायु:-सोमः रूप में परिस्त हो रहा है। आप्यमाग आप्या आम्भ्रणी वाक है, सौम्यामाग सौम्या सरस्वती वाक है। मध्यस्य वायु का दोनों से सम्बन्ध है। वायु की प्रेरणा से आम्भ्रणी वाक अर्थजननी बन रही है, इसी वायुधे रखा से सरस्वती वाक शब्दजननी बन रही है। दोनों एक ही परमेष्ठी चेत्र में एक ही तत्त्व में उत्पन्न होते हुए परस्पर अविनाभृत हैं। दोनों का क्योंकि औत्पत्तिक सम्बन्ध है, अत्यद्भ जो विवर्त अर्थज्ञ के हैं, वे ही विवर्ष शब्दब्रहा के हैं। अर्थलच्चण परब्रहा के अव्यय-अर्च्चर-च्चर मेट से तीन विवर्ष हैं, तो शब्दब्रहा के मी स्फोट-स्वर-वर्ण मेद से तीन विवर्ष हैं। अर्थब्रहा के अच्चर विवर्ष की ब्रह्म-विचर्ष इत्य-अपन-सोम नाम की पांच कलाएँ हैं, तो शब्दब्रहा के स्वर्थब्रहा के ज्ञान से शब्दब्रहा के साम की पांच ही कलाएँ हैं। सब्दब्रहा के ज्ञान से अर्थब्रहा के ज्ञान से शब्दब्रहा का स्वर्थव्यक्ष के ज्ञान से शब्दब्रहा का साम की पांच ही कलाएँ हैं। सब्दब्रहा के ज्ञान से अर्थब्रहा गतार्थ है, अर्थब्रहा के ज्ञान से शब्दब्रहा कार्य है। इसी वादारस्यमाव का स्पष्टीकरण करते हुए उपनिषच्छ ति ने कहा है—

#### द्वे वाव ब्रह्मसो रूपे शब्दब्रह्म परं च यत्। शाब्दे ब्रह्मसि निष्सातः परं ब्रह्माधिगच्छति।।

क्योंकि उसी वाक् से शब्द, अर्थ दोनों उत्पन्न हुए हैं, अतएव कभी दोनों एक दूसरे के बिना उपलब्ध नहीं होते । अन्दार्थ का यह पारस्परिक सम्बन्ध उपादानेक्य-दृष्टि से औत्पित्तिक बनता हुआ सर्वथा नित्त ही माना बाक्या । दोनों का मूल क्योंकि एक ही वाक्तत्व है, यही कारण है कि, सम्पूर्ण शब्दों से सब अर्थ उत्पन्न किए वा सकते हैं, एवं सम्पूर्ण अर्थों से सम्पूर्ण शब्द उत्पन्न किए वा सकते हैं । घट-पट-क्बादि कितनें भी अर्थ हैं, उनके पारस्परिक संयोग-विमाग से शब्दोत्पि प्रत्यव्ह्ह है । आकाश में अनाहतनादात्मक शब्द विद्यमान है, वायु में सनस्नाहटरूप शब्द विद्यमान है, असि में ध-क-धक रूप रूद विद्यमान है, बल में कल-कल शब्द विद्यमान है, पृथिवी में संयोगविभागव्यापारजनित-शब्द विद्यमान है । विश्वस्वरूपम्प्यदक पाँचों महाभूत (अर्थ) शब्दमय बनते हुए-'न ह्यशब्दमिवास्ति' को चित्तार्थ कर रहे हैं । इसीप्रकार निगमागमोका प्रयोगों में पठित वत्तव्छ्व्यों से उत्पन्न तत्त्व्यों का आर्थहि से सादान्कार किया वा सकता है । शब्द से अर्थोत्पत्ति, अर्थ से शब्दोत्पित' इस हिट से भी हम दोनों का क्रीत्पिक सम्बन्ध मानने के लिए तय्यार है । इक्यकार समानोपादाननिमित्त से, तथा पारस्परिक कार्य-कारक हिट से दोनों का औरपतिक सम्बन्ध ही व्यक्त हो रहा है ।

विश्वप्रपञ्ज को 'नाम-रूप-कर्मा' मेद से तीन विवर्तों में विमक्त किया जा सकता है। नामरूप-कर्मात्मक इस विश्व का त्रात्मा कौन !, इसका उत्तर है-मनः प्राणवाहमय सृष्टिसाचीब्रह्म। 'यस्य यदुक्थं सत्, त्रह्म सत् साम स्यात्, स तस्यात्मा' इस लच्चण के अनुसार जो तत्व जिस वस्तु का उक्थ ( उपादान-रूप प्रभव ) होता है, ब्रह्म ( प्रतिष्ठास्थान ) होता है, तथा साम ( उत्पन्न वस्तुमात्र में समान, एवं विलयन-स्थान ) होता है, वही तत्व उस वस्तु का आत्मा कहलाया है। जितनें मी रूप हैं, सबका प्रभव मन है, उत्पन्न रूप मन पर ही प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं परस्पर सर्वथा भिन्न रूपों के लिए मन समान है, अतएव रूपों का उक्थ-ब्रह्म-साम बनका हुआ मन रूपों का आत्मा है। जितनें भी कर्मों हैं, सबका प्रभव प्राण् है, उत्पन्न कर्मों प्राण् पर ही प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं परस्पर सर्वथा विभिन्न कर्मों के लिए प्राण् समान है, अतएव कर्मों का उक्थ-ब्रह्म-साम बनता हुआ प्राण् कर्मों का आत्मा है। एवमेव जितनें भी नाम हैं, सबका प्रभव वाक् है, उत्पन्न नाम वाक् पर ही प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं परस्पर सर्वथा विभिन्न नामों के लिए क्षक् समान है, अतएव नामों का उक्थ-ब्रह्म-साम बनता हुआ वाक् तत्त्व नामों का आत्मा है। एक ही आत्मा के मन:-प्राण-वाक् ये तीन विवर्त्त हैं। मन:-प्राण-वाक्, तीनों की समष्टि एक आत्मा है। आत्मतत्त्व के इसी त्रिपुटीमाव का स्पष्टीकरण करनी हुई वाजिश्र ति कहती है—

त्रयं वाऽइदं-नाम, रूपं, कर्म्म । त्तेषां नाम्नां वागित्येतदेषामुक्थम्, अतो हि सर्वाणि नामान्युत्तिष्ठिन्ति, एतदेषां साम, एतद्धि सर्वोगि नामान्युत्तिष्ठिन्ति, एतदेषां साम, एतद्धि सर्वोगि नामानि विभक्तिं । (१) । तदेतत् त्रयं सद्देकमयमात्मा, आत्मा उ एकः सन्नेतत् त्रयम्"

( शतः ना० १४।४।४ ) ।

उक्त त्रात्मप्रतिपत्ति से प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि, शब्दात्मक नामप्रपञ्च का त्रात्मा वाक्त्त्व ही है। एक ही त्रात्मवाक् से जक्ष वयपयिद सम्पूर्ण त्रार्थ उप्पन्न हुए हैं, एवमेव उसी त्रात्मवाक् से घयपयिद सम्पूर्ण शब्द उत्पन्न हुए हैं। फलतः वागुत्मन्न यचयावत् त्रार्थों, तथा शब्दों का पंरस्पर नित्य—सम्बन्ध मलीमांति सिद्ध हो जाता है। यही कारण है किं, सन्न शब्द सर्व त्रायों के परिचायक वन स्कृतीपादिमत्-घय नामक विशेष पदार्थ का संग्राहक मान रक्ष्या है, वह घय शब्द पयलतु—सूत्र-पृथिवी—जल—तेज—वाधु त्रादि-त्रादि यच यावत् पदार्थों का बाचक बन रहा है। कारण यही है कि 'घट' शब्द जिस वाक्तत्त्व से उत्पन्न हुत्रा है, एवं घय त्रार्थ जिस वाक्तत्त्व से उत्पन्न हुत्रा है, उसी वाक्तत्त्व से इतर सन त्रार्थ उत्पन्न हुए हैं। इसी वाक् के सम्बन्ध से घयशब्दात्मका वाक् इतर सन त्रार्थात्मका वाक् के संग्रह में समर्थ है। यह तो हमें व्यवहारसौकर्य के लिए चुद्धों ने सिखा स्वला है किं, इसे घय ही कहा करो , इसे पय ही। यदि त्रारम्भ में घोड़े को हाथी शब्द से, तथा हाथी को घोड़े शब्द से व्यवहार करने का सङ्कोत कर दिया जाता, तो निश्चयेन त्राज हम घोड़े को हाथी कह कर, एवं हाथी को घोड़ा कह कर पुकारते। राइस, त्राच्नत, तन्तुल, चाँवल, त्राखा, त्रादि शब्द पृथक्-पृथक् हैं। परन्तु इसी त्रीत्पत्तिक सम्बन्ध से सब समानार्थ के ग्राहक बन रहे हैं। इसी सर्वता के त्राधार पर वैज्ञानिकों का 'ब्रह्मिच्याह वे सर्व भविष्यन्तो मन्यन्ते' यह सिद्धान्त स्थापित हुत्रा है।

जिसे हम मनुष्य कहते हैं, उसकी उत्पत्ति भी उसी वाक तत्त्व से हुई है। जिसे हम श्रश्व कहते हैं, उसकी उत्पत्ति भी उसी वाक तत्त्व से हुई है। वागा धारपर प्रतिष्ठित वाङ्मय सब प्रायाविशेष सर्गत्र हैं। जो

वाहमय विशेषप्राया विसमें अधिक रहता है, उसका स्वरूपसंघठन तदनुरूप बन जाता है। फलतः तदादन्याय से वह उसी नाम से व्यवहृत होने लगता है। यदि एक प्रायाविज्ञानवित् विद्वान् मनुष्य में से मानवप्राया का अमिमन करता हुआ उसी में पहिलों से ही प्रतिष्ठित अध्यप्राया को विकसित कर देता है, तो मनुष्य अधाकार में परियात हो सकता है। सब मात्राएँ गौया-प्रधान रूप से सबमें प्रतिष्ठित हैं। अतएव सब सब शब्दों से यहीत हैं। एवं यही-'सर्वे सर्वार्थवाचका दृःची-पुत्रस्य पाण्यिनेः' का मौलिक रहस्य है। सब्दार्थ के इसी सहबस्दि-नित्य औत्पिक सम्बन्ध का दिगदर्शन कराते हुए स्त्रकार ने कहा है—

### ''त्रौत्यत्तिकस्तु शब्दस्थार्थेन सम्बन्धः"

शब्द का अर्थ के साथ को औत्पत्तिक सम्बन्ध है, वह अतीन्द्रिय है। यही कारण है कि, विना उपदेश के अस्मादादि सामान्य व्यक्तियों को नित्य विद्यम्बन भी उस सम्बन्ध का तबतक परिज्ञान नहीं होता, कारक कि उपदेश उस सम्बन्ध का परिचय न करा दे। केवल सम्बन्ध ही बोध का कारण नहीं है, अपित सम्बन्ध का कार का परिचाय न करा दे। केवल सम्बन्ध ही बोध का कारण नहीं है, अपित सम्बन्ध का कार का परिचाय कार का माना गया है। 'एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिनः स्मारकं भवित्र' इस न्याय के अनुसार सम्बन्धितानलच्यात्रान ही वाचक शब्द से त्रेय ज्ञान का परिचायक बना करता है। कारक यह सम्बन्ध नहीं हो बाता, तबतक 'गवादिशब्द घटादि पदार्थों के बोधक हैं' यह परिज्ञान नहीं होता। तास्पर्यों कहने का यह है कि, औत्पत्तिक सम्बन्ध से सब शब्द सब अर्थों के बोधक हैं, कलतः गवादि शब्द घटादि के भी बोधक हैं, इस प्रकार के नित्य सम्बन्ध का ज्ञान उन शास्त्रद्वश महर्षियों के उपदेश पर निर्मर है, जिन्होंनें अपनी आर्षहिष्ट से उस अतीन्द्रिय सम्बन्ध का साचात्कार कर शब्दोपदेश के द्वारा हमें बोध कराया है। उन आप्तपुरुषों नें जहाँ हमें इस अतीन्द्रिय सम्बन्ध का ज्ञान कराया, वहाँ साथ ही लोकव्यवहार की सुनिधा के लिए यह भी नियम बनाना आवश्यक समन्मा कि, यद्यपि तत्त्वतः औत्पत्ति सम्बन्ध से समी शब्द समी अर्थों के बाचक हैं, तथापि ब्यवहार—सञ्चालन के लिए अमुक शब्द को अमुक नियत अर्थ का ही वाचक मानना चाहिए। यही न्यायशास्त्र का सुप्रसिद्ध 'संकेत' पदार्थ है। इस संकेत का मूल रहत्य वही तद्वादन्याय' है, बिसका पूर्व में स्पष्टीकरण कर दिया गया है। औत्पतिक सम्बन्ध के हिंस का का हें बत्तलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

#### ''तस्य ज्ञानमुषदेशः"।

बन तक हमें न तो यही बोध है कि, सन एक्ट एन अर्थों के वाचक हैं, साथ ही न यही बोध है कि, व्यवहार में अपन शब्द से अपन अर्थ का प्रहण होता है, तनतक घट-पटादि शब्दों से हमारे ज्ञानीय धरासल में पट पटादि अर्थों की उपलब्धि नहीं होएकती। परन्तु जन सम्बन्धज्ञान हो जाता है, तो उस दशा में उस शब्द से ओत्प्रोत सा वह अर्थ तत्काल उपस्थित होजाता है। जन हमें यह विदित है कि, गौ शब्द का गौ अर्थ के साथ औरपिक सम्बन्ध है, तो उस दशामें वक्ताके मुख से गौशब्द निकलते ही उसे सुन कर सामने गौव्यिक के उपस्थित न रहने पर भी तत्व्या गौव्यिक पर बुद्धि पहुँच जाती है। गौशब्द के अवस्थमात्र से गौ अर्थ पर बुद्धि का चला जाना तभी सम्भव हो एकता है, जब कि दोनों का नित्य सम्बन्ध हो। इसी अर्थोपलिध का स्पष्टी-करण करते हुए स्त्रकार कहते हैं—

"अव्यतिरेकमचार्थेऽनुपलव्ये" (इति पश्यामि)

'तस्य झानमुपदेशः'—'श्रव्यतिरेकश्चार्थेऽनुष्तव्यो' इस प्रकार विमाग करने पर सूत्र का उक्त अर्थ होता है। इन दोनों का 'तस्य झानम्'-'उपदेशोऽव्यतिरेकश्चर्थेऽनुप्तव्यो' यह विमाग मानते हुए भी श्रर्थसमन्वय किया जास्कता है। पूर्वकथनानुसार यद्यपि तत्त्वतः शब्दार्थ का ज्ञान श्रपेद्धित है—'तस्य झानं' (श्रपेद्धते)। जब सम्बन्धज्ञान का उपदेश हो जाता है, तो इस उपदेश के श्रव्यविक्षित्तरकाल में हीं श्रनुपत्तव्य श्रर्थ (सामने न रहने वाले श्रर्थ) की श्रोर बुद्धि दोड़ पड़ती है—'उपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थे ऽनुपत्तव्ये'। मगवान् वेदव्यास, मगवान् श्रीराम-कृष्णादि श्रवतारपुरुष श्राज हमें भौतिक शरीररूप में सर्वथा-श्रनुपत्तव्य हैं। परन्तु व्यास—राम-कृष्णादि शब्दों के साथ रहने वाले उन श्रर्थों के नित्यसम्बन्ध का हमें परिज्ञान है, श्रतएव इन नामों के सुनते ही उन के स्वरूपों पर हमारी बुद्धि चली जाती है \*।

त्रथवा—'तस्य ज्ञानसुपदेशोऽन्यतिरेकश्चार्थेऽनुपत्नच्चे' को एक भिक्त मानते हुए भी स्त्रार्थ का समन्वय किया जासकता है। असुक शब्द असुक अर्थ का बोधक है, किंवा शब्द अर्थ का बोधक है, शब्दार्थ का ख्रौत्पत्तिक सम्बन्ध है, एवंविध अर्थज्ञान शब्दोपदेशाकाराकारित ही माना जायगा। उपदेशकाल में ही अर्थज्ञान हो बाता है। इस ज्ञान से अनुपलब्ध भी अर्थ के सम्बन्ध में अर्थज्ञान का अव्यतिरेक (महण्) देखा जाता है। यही इस विषय में हद प्रमाणहै कि, शब्दार्थ का परस्पर औत्पत्तिक सम्बन्ध है।

त्रब इस सम्बन्ध में यह जिज्ञासा बनी रह जाती है कि, राब्दोपदेश को प्रमाण किस आधार पर माना जाय। प्राचीनों नें कह दिया कि, शब्दार्थ का श्रोत्पत्तिक सम्बन्ध है, क्या एकमात्र इसी आधार पर हम इस उपदेश को प्रमाण मान लें। श्रोमित्येतत्। प्रमाण श्राप्त-श्रनाप्त मेद से दो भागों में विभक्त है। सामान्य मनुष्यों का वचनप्रमाण श्रान्त प्रमाण है। श्रातिन्द्रयार्थद्रष्टा महर्षियों का वचनप्रमाण श्रातप्रमाण है। श्रोत यह प्रमाण किसी श्रन्य प्रमाण की श्रपेद्धा न रखता हुआ श्रसंदिग्ध स्वतःश्रमाण है। श्रातमहर्षियों नें श्रपनी श्रतीन्द्रिय दृष्टि से जिस सम्बन्ध का साद्धात्कार किया, उन की वह प्रत्यद्धप्रमाणात्मिका दृष्टि ही हमारे लिए प्रत्यद्धप्रमाणस्थानीया श्रुति है। श्रुति उन श्राप्त पुरुषों की दृष्टि है। वह एकान्ततः निर्मान्त है, जैसाकि श्रुतिशब्दमीमांसा, एवं एकेश्वरवाद पर एक्टुछि नामक प्रकरण में विस्तार से बतलाया जाने वाला है। श्रीतश्रमाण निर्मान्त प्रमाण है। ऐसे शब्दोपदेशप्रमाण पर कोई श्रापित नहीं उठाई जासकती। लोक में भी तो लौकिक श्रथों के पूर्ण परीद्धक लौकिक पुरुष का श्रांद्रोपदेश की तत्त्व्वीकिक विषयों में श्रनपेद्धप्रमाण माना जाता है। इसप्रकार शास्त्रीय श्रलौकिक श्रथों के सम्बन्ध में श्रवर्य ही श्रुति को प्रमाण माना जावगा।

'शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः'' (योगदर्शन १।६।)

Acon, No. 691

22

THE ACADEMY OF SANSKET TESEARCH.

MELHOTE-57.1431.

(KABNAJAKA STATE)

स्त्रनिष्कर्षं यही निकला कि, वाक नित्य है। इस नित्यावाक से उत्पन्न शब्दार्थ का सम्बन्ध भी नित्य, तथा स्रोतपतिक है। अथ हो नित्यसम्बन्धाविच्छन शब्द भी नित्य है।

### ( इति प्रथमसत्रसङ्गतिः ) ॥१॥

इस्प्रकार 'श्रीत्पत्तिकस्तुः' इत्यादि सूत्र से सूत्रकार ने शब्दार्थ का श्रीत्पत्तिक सम्बन्ध बतलाते हुए **रिदान्ततः शब्दों का** नित्यत्व स्थापित किया । त्रागे जाकर-१'-कम्मैंके तत्र दर्शनात्' २-'त्रप्रस्थानात्' ३-'करोति शञ्दात्', ४-'सत्त्वान्तरे च यौगपद्यात्', ४-'प्रकृतिविकृत्योश्च', ६-वृद्धिश्च कर्त्र भूम्ना Sस्य' इन ६ सूत्रों से परपद्ध (शब्दानित्यत्त्व) का उद्घाटन करते हुए-१-'समं तु तत्र दर्शनम्' २-'सतः परमदर्शनम्', ३-'प्रयोगस्य परम्', ४-'त्रादित्यवद्यौगपद्यम्', ४-'वर्णान्तरमविकारः', ६-'नादवृद्धि-परा' इन ६ सूत्रों से परपचिद्वारा शब्दों की अनित्यता सिद्ध करने वाले ६ काकणों का क्रमशः निराकरण किया । अन्ततः १-'नित्यस्तु स्यात्, दर्शनस्य परार्थत्वात्', २-'सर्वत्र यौगपद्यात्', ३-'संख्याभावात्', ४- मनपेच त्वात्', ४- प्रस्थानाच योगस्य', ६- 'लिङ्गदर्शनाच', इन ६ सूत्रों से प्रथम स्त्रद्वास प्रतिपादित स्विधिदान्तवन्त्रण शब्द-नित्यत्व का समर्थन किया। परपत्तोद्घाटन 'कम्मैंके तत्र दर्शनात'. इत्यादि ६ सत्रों की प्रशासिक एत्रात्मक "समं त तत्र दर्शनम्" इत्यादि ६ सूत्रों की, एवं स्वपन्न समर्थनात्मक 'नित्यस्य स्वात्॰' इत्यादि ६ सूत्रों की, सम्भूय इन १८ सूत्रों की व्याख्या पूर्व परिच्छेद में की जानुकी है। उस व्याख्या का दार्शनिकमान से केवल इसी दृष्टि से सम्बन्ध है कि, व्याख्यातात्रों नें सूत्रकार के नित्यशब्द-बाद से प्रयोगलच्या शब्द का प्रहणा कब्दे हुए ही शब्दनित्यता का समर्थन करने का प्रयास किया है, जोकि स्वकार के ऋमियाय से सर्वया विपरीत है। यदि शब्दनित्यता से वागलक्तरण नित्य शब्द अभिप्रेत है. तो प्रवंपरिन्केदान्यता ऋष्टादश-सूत्रव्याख्या वैज्ञानिक व्याख्या मानी जायगी । केवल इसी संशोधन से इन रूप सूत्रों की वैज्ञामिक व्याख्या क्योंकि गतार्थ कन रही है, अत्रतएव उसका इस वैज्ञानिक परिच्छेद में विवेचन करना इयनें निष्ययोजन स्पामन है। इस सम्बन्ध में केवल इसी प्रश्न की मीमांसा कर लेना पर्याप्त होगा कि. महासन्दर्भ के साथ अन्दर्भ का औरपविक सक्त्य जनवाते हुए सूत्रकार ने जिन शब्दों को नित्य बतलाया है. वे शब्द कीन से हैं !!

प्राचीनों की दृष्टि में तो नित्यशब्द से वे ही शब्द ग्रहीत हैं, जिनका हम अपनी वागिन्दिय से व्यवहार में प्रयोग किया करते हैं। वेदग्रन्थों का क्योंकि इन प्रयोगातमक शब्दों से सम्बन्ध है, दूसरे शब्दों में वेदग्रन्थ प्रयोगशब्दात्मक हैं, एवं प्रयोगशब्द क्योंकि नित्यशिक्ष हैं, अत्वएव प्रयोगशब्दसंवातलत्त्वण वेदग्रन्थ अत्रश्य ही नित्यक्र्यस्य, तथा अपौर्ष्येय हैं। इसप्रकार वैमिनि—सूत्रों के द्वारा प्रतिपादित शब्दिनत्यता से प्रयोगशब्दों का ग्रहण करते हुए प्राचीनों ने प्रयोगशब्दात्मक वेदग्रन्थों की नित्यता, तथा अपौर्ष्येयता सिद्ध करने का वृथा प्रयास किया है, जबिक वाक्-लत्त्वण शब्दों के नित्य रहने पर भी प्रयोगलत्त्वण शब्द सर्वथा अनित्य हैं। इस सम्बन्ध में निम्न लिखित शब्दगीमांसा पर विशेषरूप से लत्त्य देना चाहिए।

#### **८-शब्द्**नित्यानित्यच्वमीमांसा-

नित्यवाक् से प्रादुर्भृत अर्थ-तथा शब्द, दोनों हीं वाड्मय हैं, वाग्रूप हैं। फलतः शब्दप्रपञ्च को मी इम वाक् नाम से व्यवद्वत कर सकते हैं। यह शब्दात्मिका वाक्, किवा वागात्मक शब्द 'चत्त्वारि वाक् परिमिता पदानि॰ इत्यादि पूर्वेप्रतिपादित अनुगममन्त्र के अनुसार "वाक्-शब्द, ध्वनिः शब्द, नादशब्द, प्रयोगशब्द" भेदसे चार भागों में विभक्त माना गया है।

- (१)-'शब्द करो, शब्द न करो' (शब्दं कुरु, मा शब्दं कार्षीः) इत्याकारक शब्द ब्रयोगभावात्मक बनता हुन्ना प्रयोगलच्या शब्द है। साथ ही 'त्र्यग्निवीग् भूत्त्वा मुखं प्राविशत्'-'मनःकाशिनमाहन्ति॰' इत्यादि श्रुति-स्मृति के त्र्रनुसार यह प्रयोगलच्या शब्द 'त्र्याग्नेय' है।
- (२)-निर्गतिलज्ञ् वायव्य शब्द 'नादशब्द' है। हमारे मुख से (वागिन्द्रिय से) विनिर्गत शब्द ही नादशब्द माना जायगा, जिस की मुलप्रतिष्ठा वायवीयसंयोगविभाग माने गए हैं। तात्पर्य कहने का यही है कि जिसप्रकार त्र्याकाशप्रदेश में इतस्ततः संचार करने वाला वायु त्रपने धरातल पर पुष्पादि गन्धमात्रात्रों का वहन करता हुन्ना इन्हें इतस्ततः ले जाया करता है. एवमेव यही सदागतिधम्मी वायु शब्दमात्रा का वहन करता हन्ना शब्दों को इतस्ततः ले जाया करता है। शब्दवका की वागिन्द्रिय से आरम्भ कर शब्दश्रोता की श्रोत्रेन्द्रिय पर्य्यन्त शब्दका वीचिन्याय से व्याप्त होना इसी वायु का अनुग्रह है। इस उरु अन्तरिक् में सर्वत्र वाक समुद्र भरा हुआ है। यह वाक्तत्त्व स्राकाशात्मक है, जैसा कि पूर्व में विस्तार से स्पष्ट किया जाचुका है। 'वागिन्द्रः' के अनुसार यह त्राकाशात्मिका वाक 'शुन' नामक व्यापक इन्द्र से त्राभिन्न है। शुन-इन्द्र के कारण ही त्रावकाशात्मक प्रदेश को 'शून्य' कहा जाता है। 'नेन्द्राहते पवते धाम किञ्चन' (ऋकसं ०६।६६।६।) इत्यादि मन्त्रवर्णन के त्रमुसार इस वागुरूप (त्राकाशास्मक) इन्द्र से कोई भी प्रदेश विञ्चत नही है। 'इन्द्रतुरीया पहा गृह्यन्ते' इस निगम के अनुसार इन्द्र में एक चतुर्थांश वायुतत्व प्रतिष्ठित रहता है । जहाँ वायु है, वहाँ इन्द्र है । जहाँ इन्द्र है वहाँ वायु है। जहाँ वायु नहीं रहता, वहाँ का आकाशप्रदेश (इन्द्रतस्व) इन्द्रविरोधी वारुण प्राण से युक्त हो बाता है। पाश्चम्मीविष्ठुन्न वारुण प्राण से दम घुटने लगता है, बैसाकि-'यह्रे वातो नाभिवाति, तत सर्व वरुणदैवत्यम्' इत्यादि निगम से स्पष्ट है । 'खुली हवा-खुला आकाश्' जीवनके आनन्द का मुख्य कारण है। क्योंकि आकाशात्मक इन्द्र ही हमारा आत्मा है। अतएव आकाश को आनन्द माना गया है, जैसा कि-- 'को ह्ये वान्यात, कः प्राप्यात, यदेष त्राकाश त्रानन्दो न स्यात्' इत्यादि उपनिषच्छ ति से प्रमाशित है।

तात्पर्यं यह हुन्ना कि इन्द्रात्मिका वाक् (त्राकाश), त्रीर प्राणात्मक वायु, दोनों त्रविनाभृत हैं। 'यथाकाशस्थितों नित्यं वायुः सर्वत्रगों महान्' (गीता ६।६।) हत्यादि स्मान्तीं उपनिषत् भी इसी स्थिति का दिगदर्शन करा रही है। वाक्समुद्र के स्नाधार पर प्रतिष्ठित यह वायु हो शब्द का जनक बनता है, जैसािक 'वायुः खात्, शब्द्स्तत्' इत्यादि प्रातिशाख्य सिद्धान्त से स्पष्ट है। वक्ता की वागिन्द्रिय का संयोग–विभागात्मक स्नाधातस्य व्यापार होता है। इस स्नाधातप्रक्रिया के स्नुरूप वायु में संयोग–विभाग उत्पन्न होते हैं। इन संयोग–विभाग से वाक्समुद्र में उत्तरन्त बीचियाँ उत्पन्न होती हैं। इस वीचियों के नैरन्तर्थ्य से उत्पन्न वायवीय संयोग–विभाग स्रोता की कर्णशाकुली पर स्नाधात करते हैं। स्नाधातजनक यह वायवीय संयोगविभाग ही 'नाद' है। सयोग-विभागात्मक नादाधात से श्रोत्रेन्द्रिय में शब्दश्रुति का स्नुनुभव होता है। यह शब्द नादिनबन्धन बनता हुन्ना 'वायव्यशब्द' ही माना गया है। दूसरे शब्दो में यो कह लीजिए कि, प्रयोगलच्चण शब्द जहाँ 'न्नाग्नेय' हैं, वहाँ नादलच्चण शब्द 'वायव्य' हैं। वागिन्द्रिय से बोला गया शब्द 'न्नाग्नेय' हैं, श्रोत्रेन्द्रिय से सुना गया शब्द 'वायव्य' हैं। यही वाक् का दूसरा विवर्त्त है।।।।।

(३)-तीलरा विवर्त 'ध्वन्यात्मक शब्द' का है। क-च-ट-त-पादिलच्च्या ऐन्द्रशब्द 'ध्विन शब्द' है। कोनेन्द्रिय में नाटरूप से प्रविष्ट शब्द क-च-ट-त-पादिल्प से विभक्ताववव बनता हुआ प्रतीत होता है। ५०, किंवा ६४ वर्गीवभिन्तियाँ ध्वन्यात्मिका मानीं गई हैं। एक ही शब्द स्पर्शोध्मा के तारतम्य से इन ध्विनयों के किंवा ६४ वर्गीवभिन्तियाँ ध्वन्यात्मिका मानीं गई हैं। एक ही शब्द स्पर्शोध्मा के तारतम्य से इन ध्विनयों के किंवा ६० विभिन्तयों में परिशात हो जाता है, जैसाकि निम्नलिखित ऐतरेयश्रुति से प्रमाशित है--

यो नै तां वेद, यस्या एष विकारः—स सम्प्रतिवित् । अकारो नै सर्ना वाक् । सैदा स्पर्शोष्ममिर्व्यज्यमाना बह्बी नानारूपा भवति (ऐतरंय आरएयक २।३।६। )।।

बो निमित्त अर्थात्मिका विमित्तवर्यों का है, वही निमित्त शब्दात्मिका विमित्तवर्यों का है। अर्थात्मिका विमित्तव में 'श्रीस—सोम' तत्वों का व्यापार निमित्त है, एवं यह व्यापार तेजः—स्नेह मेद से दो भागों में विमित्त है। तेबोलच्या अपिन विकासधर्मा है, स्नेहलच्या सोम संकोचधर्मा है। संकोच—विकास—लच्या सम्बन्ध के तारतम्य से ही अपिन—सोम के समन्वय से अर्थिवमित्तवर्यों का विकास हुआ है। वही नियम शब्द-विमित्तियों में है। अपिनव्यापार 'ऊष्मा' है, सोमव्यापार 'स्पर्श' है। ऊष्मा विकास है, स्पर्श संकोच है। एक है 'अकार' शब्द स्थानादि के स्पर्शलच्या सोमव्यापार, तथा ऊष्मा—लच्या अपिनव्यापार के तारतम्य से प्रिकानिय व्याकरण के अनुसार ६४ वर्षा विमित्तियों में, एवं वैदिकवर्णमात्रिका के अनुसार २६८ वर्णों में विमन्त हो रहा है।

इस वर्णविमनित का मूलकारण प्रज्ञान इन्द्र है। कर्णशष्कुली पर प्रतिष्ठित प्राज्ञेन्द्रमूर्ति प्रज्ञान के संयोग से ही नादास्मक वाक्यश्र्य के 'क—ख—गादि रूप ध्वन्यात्मक विमाग होते हैं। शब्दविमनितकरण-लच्या व्याकरण इन्द्र का व्यापार है, यही ऐन्द्रव्याकरण है। श्रविच्छित्र नादशब्द को वर्णरूपसे विमक्त करना ज्ञानरूप इन्द्र का ही कार्य्य है। पशुश्रों में प्रज्ञामात्रा (ज्ञानमात्रा) श्रनुद्बुद्ध है, श्रतएव उनके वाक्-प्रयोग में वर्ण-विमनित का श्रमाव है। क्यों में प्रज्ञान श्रम्फुट है, श्रतएव इनका वाक्प्योग भी श्रालग्ल (श्रस्कुट-सम्मिलित का श्रमाव है। क्यों में प्रज्ञान श्रम्फुट है, श्रतएव इनका वाक्प्योग भी श्रालग्ल (श्रस्कुट-सम्मिलित का श्रमाव है। क्यों में प्रज्ञान श्रम्कुट है, ख्रतएव इनका वाक्प्योग भी श्रालग्ल (श्रस्कुट-सम्मिलित का श्रमाव है। क्यों है कि, क्योंतिमका वाक् ही ध्वनिः शब्द है, एवं यही ऐन्द्रशब्द' है। श्रीर यही वाकं का कृतीय पद है ॥३॥

प्रयोगलद्या आम्नेयशन्द, नादलद्या वायव्यशन्द, ब्वनिलद्या (वर्यालद्या) ऐन्द्रशन्द, तीनो वाक्पद उस सर्वव्यापक वाक्तत्व (वाक्समुद्र) के ही विकार हैं। वही तीनों का प्रकृतिभाव है। मुखोपाधिरूप से वही आकाशात्मिका वाक् आम्नेयी वाक् की, अन्तरिद्योपाधिरूप से वही वायव्यवाक् की, एनं कर्णोपाधिरूप से वही ऐन्द्रीवाक् की प्रतिष्ठा कन रही है। इसप्रकार एक ही प्रकृतिम ्ता नित्यावाक् मूलप्रकृति, अनिन, वायु, इन्द्र, भेदसे वाक् अयोग नाद व्यनिंश इन चार विवर्ष मार्वों में परिणत हो रही है।।४।।

# चचारि वाक्परिमिता पदानि-

१-वाक् शब्दः - सर्वभू लभूता नित्या प्रकृतिलक्त्सा वाक् २-प्रयोगशब्दः - वागिन्द्रियानुबन्धिनी श्राग्नेयी वाक् ३-नादशब्दः - श्रोत्रेन्द्रियानुबन्धिनी वायव्या वाक् ४-ध्वनिः शब्दः - कर्णशष्कुल्यनुबन्धिनी ऐन्द्री वाक श्रव हमें यह देखना है कि, उक्त चार वाग्विवर्तों में कौन तो नित्य है, एवं कौन श्रनित्य है। विचार करने पर हमें इस तथ्य पर पहुँचना पड़ता है कि, वागिन्द्रिय से सम्बन्ध रखने वाला प्रयोगलच्च् वाग्-विवर्त्त सर्वथा श्रनित्य है। कारण इसका यही है कि, मीमांसा के जिन ६ स्त्रों से शब्द की श्रनित्यता बतलाई गई है, वे ६ श्रों हेतु प्रयोगलच्च् श्राग्नेय शब्द के सम्बन्ध में चिरतार्थ बन रहे हैं। श्रीर इसी दृष्टिकोण के माध्यम से शब्द-श्रनित्यवादी दार्शनिकों का मत सर्वथा सुरच्चित है।

नादात्मक वायव्य शब्द, तथा ध्वन्यात्मक ऐन्द्र शब्द, इन्हें हम 'नित्यानित्य' कह सकते हैं। प्राग्णवायु, प्राग्णेन्द्र, दोनों देवता बहाँ नित्य हैं, वहाँ इनके अनुबन्ध अनित्य हैं। देवताहिष्ट से नाद-ध्वनिशब्द नित्य हैं, तो अनुबन्ध-दृष्टि से अनित्य हैं। चौथा वाक्-लच्चण शब्द सर्वथा नित्य हैं। मनः-प्राण-वाङ्मय आत्मा सर्वथा नित्य है। इस नित्य आत्मा की नित्या वाक् कला ही यद्य:-रूप से प्रयोग-नाद-ध्वनि-नामक तीनों वाग्विवर्तों की प्रतिष्ठा बन रही हैं। यही अनादिनिधना नित्या वेदवाक् हैं। सिद्धान्तपद्यीय जैमिनि-स्त्र इसी नित्यावाक् की, किंवा वाग्लच्चण नित्य शब्द की स्वतःसिद्ध नित्यता का समर्थन कर रहे हैं। प्रयोगादि लच्चण शब्द सर्वथा नित्य है, यही जैमिनिस्त्रों का विज्ञानसम्मत अर्थ हैं।

वेदवाक् की नित्यता स्त्रकार सिद्ध करना चाहते हैं। वादी प्रयोगलच्या वाक् को लच्य में रखता हुआ 'कम्मैंके तत्र दर्शनात्' (१।१।६। ) से आरम्भ कर 'वृद्धिश्च कर्ट भूम्नाऽस्य' (१।१।११) इन ६ सूत्रों से शब्दों की ऋनित्यता सिद्ध कर रहा है। सूत्रकार-प्रकृतिभूता नित्यावाक को लच्य में रखते हुए पहिलो तो 'समं तु तत्र दर्शम्' (१।१।१२) से आरम्भ कर 'नादवृद्धिपरा' (१।१।७।) इन ६ सूत्रों से अनित्यता-हेतुत्रों का निराकरण करते हुए अपना यह भाव प्रकट करते हैं कि, परपच्ची जिन ६ हेतुत्रों से शब्द की अनित्यता सिद्ध करना चाहता है, वे ६ अर्घे हेतु प्रयोगलच्या, अतएवं सर्वथा अनित्य शब्दों में घटित होते हुए भी वाक लच्चण नित्य शब्दों से असम्बद्ध हैं। फलतः इन ६ हेत्वाभासरूप हेतु आं से वाग्-लच्च्या नित्य शब्द की अनित्यता कथमपि सिद्ध नहीं की जा सकतो। इसप्रकार परपच्च का निराकरण कर ब्रागे बाकर स्त्रकार-"नित्यस्तु स्यात्, दर्शनस्य परार्थत्त्वात्" (१।१।१८८) से ब्रारम्म कर "लिङ्गदर्शनाच" (१।१।२३।) इन ६ सूत्रों से नाग्लच्या नित्य-शब्दों की नित्यता का समर्थन कर रहे हैं । इसप्रकार पूर्वमीमांसा के 'श्रोत्यक्तिकस्तु०' (१।१।५) सूत्र से श्रारम्भ कर'लिङ्गदर्शनाच' (१।१।२३) पर्य्यन्त १६ सूत्र क्रमशः १-६-६-६- इन विभागों में विभक्त होते हुए स्वसिद्धान्तोद्घाटन (१), परपच्चीद्घाटन (६), परपच्चिनराकरण (६), स्वपच्चसमर्थन (६) इन चार श्रेणियों में विभक्त होकर शब्द-नित्यत्त्व, स्रानित्यत्त्व विचार का विश्वेषण करते हुए अन्त में (वाग्लच्चण नित्य- शब्द की त्रपेद्धा से ) 'शब्दनित्यता' का ही स्थापन कर रहे हैं, जैसाकि दार्शनिक प्रकरणारम्भ में उद्ध त सूत्र-प्रतरागपाठ में स्पष्ट कर दिया गया है।

१६ सूत्रों से शब्दिनित्यत्वानित्यत्व का विचार करने के अनन्तर सूत्रकार ने १।१।२५,१।१।२५,१।१।२५, इन तीन सूत्रों से शब्दों के वाचकत्व का समर्थन किया है, जैसा कि दार्शनिक प्रकरण में बतलाया जा चुका है। इन तीन सूत्रों के विज्ञानसम्मत अर्थ के सम्बन्ध में अभी कुछ, कहना शेष रह जाता है। शब्दार्थ के औत्पत्तिक सम्बन्ध स्वाकार कर लेने पर प्रश्न यह उपित्थत होता है कि, अर्थोत्पत्ति में शब्द निमित्त नहीं है, अवः शन्द को अर्थ का वाचक कैसे माना जाय! 'उत्पत्ती वाऽचनाः स्युः, श्रार्थस्यातिन्निमित्तत्वात्' (शशर४) यह सूत्र इसी प्रश्न का स्पष्टीकरण कर रहा है। सूत्रकार ने इस प्रश्न का यह समाधान किया है कि, यद्यपि श्रीत्पितिक सम्बन्ध युक्त शब्दार्थों में श्रार्थोंत्पिति में शब्द निर्मित्त नहीं है, तथापि शब्दानिमांवानुवन्धिनी प्रक्रिया श्रावश्य ही अर्थोंत्पिति में निमित्त बन रही है। जिस क्रिया से जैसी क्रिया से अर्थों का आविमांव हुआ है, उसी क्रिया से, वैसी ही क्रिया से शब्दों का आविमांव हुआ है। दूसरे शब्दों में शब्दांविमांवानुवन्धिनी प्रक्रिया परस्पर समतुलित है। यही इन दोनों का औत्पत्तिक सादृश्य है। एवं इसी समहम्य में शब्दों को अर्थों का वाचक मानना सुसङ्गत बन रहा है। 'तद्भृतानां-क्रियार्थेन समामनायः- अर्थस्य तिन्निमित्तवान्' (शशरू ) यह सूत्र इसी समाधान का स्पष्टीकरण कर रहा है।

### <--शन्दन्नस एवं अर्थन्नस का समतुलन----

अब इस सम्बन्ध में बिज्ञासा यह शेष रह बाती है कि, शब्द, तथा अर्थ के अौत्पत्तिक क्रिया— साहश्य का क्या स्वरूप है ! इसी प्रश्न का समाधान कर यह वाचकत्व-प्रकरणा समाप्त किया जाता है ।

वैदिक-विज्ञान के त्रानुसार सृष्टिधारा शब्द, त्रार्थ, भेद से वो भागों में विभक्त मानी गई है। सूर्य्य-चन्द्र-मह-नच्त्रादि पदार्थ अर्थसृष्टिघारा है, एवं स्टर्थ, चन्द्र-नच्त्रादि नाम शब्दसृष्टिघारा है। दोनों के कि यासमतुलन से पहिले अर्थस्रष्टिघारा का स्वरूप अवगत कर लेना उचित होगा। विश्व के जितनें भी पाञ्चमौतिक पदार्थ हैं, वे 'चरः सर्वािंग भूतािंन' के अनुसार 'चरात्मक' हैं। 'चरात्मक' कह देने मात्र से पदार्थ के पदार्थन्व का पूरा पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो रहा। इसके लिए हमें उस वैकारिक सृष्टिधारा-क्रम पर दृष्टि डालनी पड़ेगी, बों गुण, त्राणु, रेखु, महाभूत, सत्त्व, भेद से पाँच भागों में विभक्त है। वैदिक विज्ञान में 'विश्वस्टर' नाम से प्रसिद्ध, सांख्यदर्शन में 'पञ्चतन्मात्रा' नाम से व्यवहृत तास्विक भूत 'गुराभूत' हैं। गुराभूतों से अग्रुप्रस्तों का, अग्रुप्र्तों से रेग्रुप्तों का, रेग्रुप्तों से महाभूतों का, एवं महाभूतों से सत्व नामक अपर्यों का विकास हुआ है, जिनका कि विराद वैज्ञानिक विवेचन ईशादि भाष्यों में किया जा चुका है। इस-प्रकार प्रत्येक ऋर्य गुणा–ग्रु–रेखु–महा–<del>गर</del>व–मेद से पञ्चात्मक वन रहा है। ये पाँचों च्चरविवर्त्त हैं। ऋतएव प्यात्मक इस ऋर्यं को हम अवश्य ही 'च्रर' कह सकते हैं। इस च्रत्कृट को एक स्त्र से बद रखने वाला, नियतकालपर्यन्त च्रक्टात्मक अर्थ को स्वस्वरूप से सुरिच्चत रखने वाला 'कूटस्थ' नाम से प्रसिद्ध, विषत्ती-प्राणात्मक तत्त्वविशेष ही 'त्राचर' है। यही त्रार्थ का दूसरा विवर्त्त है। च्रविवर्त्त उपादानात्मक है, अच्चित्रकारियात्मक है। चर कार्य्य है, अच्चर कार्य है। कार्य-कारसातीत सर्वालम्बन तत्त्व 'म्रव्यय' नाम से प्रसिद्ध है, यही त्रर्थसृष्टि का तीसरा विवर्त्त है। इसप्रकार प्रत्येक त्रार्थ 'त्र्राब्यय-ग्राज्ञर-चर' मेद से त्रिपर्वा बन रहा है।

च् र अच्र को आधार बनाकर ही स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। अच्र के बिना च्रस्वरूपावस्थान असम्मन है। अच्र अव्ययाधार पर प्रतिष्ठित है। च्र 'स्व' लच्च्ण (वस्तुबाह्यस्वरूपलच्च्ण) बनता हुआ 'स्वार्ष' नामक अर्थ है। अच्र 'परमलच्च्ण' (महालच्च्ण) बनता हुआ 'परमार्थ' नामक अर्थ है। एवं अव्यय 'परलच्च्ण' बनता हुआ 'परार्थ' नामक अर्थ है। स्वार्थ-परमार्थ-परार्थित्रतय की समष्टि एक-एक अर्थ है। तीनों में मध्यस्थ अच्र है। यही अपने प्रकृतिभाव से अव्यक्त रहता हुआ अपने उत्तर के

महल्लच्या एकाच्ररूप से च्रात्मक सम्पूर्ण भूतार्थों का निमित्त बन रहा है, बैसाकि निम्नलिखित वचनों से स्पष्ट है—

- १-"भूतं भविष्यत् प्रस्तौमि, महद्ब्रह्यं कमचरम् । बहु ब्रह्यं कमचरम् "। ( शत० १०।२।७।६ )॥
- २-''एतद्वये वाचरं सर्वे देवाः, सर्वोग्णि भृतान्यभिसम्पद्यते'' ( शत॰ १०।२।७।६ े।
- ३-''एकं वा इदं वि वभृव सर्वाम्'' ( ऋक्सं० दाधदार)।
- ४-''यथा सुदीप्तात् पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । तथाऽत्तराद्विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति"

—मुख्डकोर्पानषत् २।१।१।

उक्त वचनों से यही तात्पर्यो निकल रहा है कि, भूतात्मिका मर्त्य अर्थस्रष्ट का विकास अमृतलच्चण एक ही अच्चर से हुआ है। 'ब्रह्माच्चरसमुद्भवम्' के अनुसार अच्चर से ही च्चर नामक 'ब्रह्म' का प्रादुर्माव हुआ है। 'ब्रह्मब्रह्में कमच्चरम्' इत्यादि शातपथी श्रुति का तात्पर्य्य यही है कि, अनेक च्चरों में एक अच्चर क्टस्थ चना रहता है। क्टात्मक च्चरब्रह्म का विकास अच्चर से हुआ है। वह विकासकम ह स्थानों में विभक्त हो रहा है।

ऋव्ययेश्वर नामक ऋश्वत्यवृद्ध की सहस्र शाला मानीं गई हैं। प्रत्येक शाला में स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथवीं में पाँच पाँच पाँच पाँच पाँच पाँच विज्ञानमापा में 'पुरहीर' कहा गया है, शाला को 'कल्शा' कहा गया है, ईश्वर को 'प्रजापति' कहा गया है। ऋतएव वह ऋाश्वत्यीं, पञ्चपर्वातिमका शाला— 'पञ्चपुराडीरा (पुराडीरात्मिका) प्राजापत्य-वल्शा' नाम से व्यवहृत हुई है। स्वयम्भू पर्व 'सत्वलोक' है, परमेष्ठी पर्व 'जनल्लोक' है, सुर्व्यपर्व 'स्वर्यलोग' है, चन्द्रपर्व 'ऋन्तरिस्त्लोक' है, पृथिवीपर्व 'भूलोक' है।

श्रश्वत्येश्वर के पाँच पर्च श्रामी-सोम नामक तत्त्वों के विष्टत-स्पर्श प्रवत्नों से नौ संख्याओं में परिएत हो जाते हैं। श्राम्बद्धर विकासधम्मी है, सोमाचार संकोच-धम्मी है। किश्वसलद्धर ऊष्मा, संकोच-ध्य लद्धरा स्पर्श, इन प्रवत्नों के तारतम्य से महद्ब्रह्मलद्धरा वह एकाद्धर पाँच स्थानों में विभन्त होता हुआ ह संस्थाओं में परिएत हो जाता है। वे ही उस एक श्रद्धरपुरुष के ह ब्रह्मरूप (द्धरूप) हैं। इस सम्बन्ध में वह श्रीर ध्यान रखना चाहिए कि, विष्टतमाव श्रसङ्ग-श्रवन्धनलद्धरा बनते हुए प्राराप्प्रधान हैं, एवं स्पर्शमाव ससङ्क-बन्धन लद्धरा बनते हुए वाक प्रधान है। इन प्राराण-वाक -प्रधान विवृत-स्पर्श-मावों का विशद वैज्ञानिक विवेचन तो 'वैदिकवर्णमातृकाविज्ञान' नामकं स्वतक्षत्र अन्य में ही देखना चाहिए। यहाँ केवल उनसे सम्बन्द नौ ब्रह्म-पुरुषों की तालिका उद्धुत कर दी जाती है।

| **       | सत्यत्नोकाः<br>(स्वयम्रूः) | पारमेष्ट्याः<br>(परमेष्ठी) | स्वर्ग्याः<br>(सूर्य्यः) | भूलोकाः<br>(पृथिवी) | त्र्यान्तरीच्याः<br>(चन्द्रः) | ₩                                                  |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| 288      | *                          | ર                          | २                        | 8                   | ¥                             | इति-पञ्चपुराङीरस्थानानि                            |
| 8        | त्रह्या                    | विष्णुः                    | इन्द्रः                  | ऋग्निः              | सोम:                          | इति-पञ्चात्तराणि                                   |
| <b>ર</b> | ब्रह्मा                    | विष्णुः                    | इन्द्रः                  | ऋग्नि:              | सोमः                          | इति-पञ्चात्मचराणि                                  |
| 3        | प्राप्तः                   | श्रापः                     | वाक्                     | <b>अन्नादः</b>      | ऋन्नम्                        | इति-पञ्च विश्वसृजः                                 |
| 8        | ऋषयः                       | पितरः                      | देवाः                    | <b>अ</b> सुराः      | गन्धर्वाः                     | इति-पञ्च प्राग्गः                                  |
| ¥        | श्राकाशः                   | वायुः                      | तेजः                     | पृथिवी              | <b>त्र्यापः</b>               | इति-पञ्च भूतान्यापः                                |
| Ę        | सत्या                      | ऋाम्भृणी                   | बृह्ती                   | <b>अनुष्टुप्</b>    | सुब्रह्मएया                   | इति-पञ्च वाचः                                      |
| •        | स्वयन्धुः                  | परमेश्ची                   | सुर्खः                   | पृथिवी              | चन्द्रमाः                     | इति-पद्धारनयोऽन्नादाः                              |
| 4        | पुरुषः                     | <b>अ</b> श्वः              | गौः                      | ऋवि:                | श्रजः                         | इति-पञ्च परावोऽन्नानि                              |
| ع        | प्रवर्ग्यः                 | प्रवर्ग्द:                 | प्रवर्ग्य:               | प्रवर्ग्यः          | प्रवर्ग्यः                    | इति-पञ्च प्रवर्ग्यभावाः<br>सत्त्वसृष्टिप्रवत्तेकाः |

अर्थसृष्टिघारा से सम्बद्ध त्रिपुरुष्विवर्ता, ६ ब्रह्मविवर्ता, इन दो दृष्टियों को लच्य में रखते हुए शब्द-स्टिघारा का विचार कीलिए। अर्थब्रह्म ही ईश्वर है, जिसके अव्यय-अच्चर-च्चरात्मक तीन विवर्त है। इस त्रिपुरुषात्मक ईश्वर का वाचक 'प्रणव' ( ओङ्कार ) है। ओङ्कार में 'अ-उ-म्' ये तीन पर्व है। मन:प्रधान अव्यय जानात्मक बनता हुआ अस्क है। एवमेव शब्दसृष्टि में अकार करठ-ताल्वादि के स्पर्श से पृथक् रहता हुआ अस्क है। प्रायप्रधान अच्चर कियात्मक-बनता हुआ च्यरृष्टि से असङ्ग, तथा अव्ययदृष्टि से ससङ्ग बनता हुआ 'सस्कासङ्ग' है। एवमेव शब्दसृष्टि में उकार ओष्ठादिस्पर्श से पृथक् रहता हुआ भी संकोचभावयुक्त

बनता हुआ ससङ्गासङ्ग है। वाक्प्रधान च्र अर्थान्मक बनता हुआ सर्वथा ससङ्ग है। एवमेव शब्दसृष्टि में पकार श्रोष्ठस्पर्शमर्थ्यादा से युक्त रहता हुआ सर्वथा ससङ्ग हैं। श्रकारोचारण में कराटि का स्पर्श नहीं होता, उकारोचारण में ओष्ठ मिलते तो नहीं, किन्तु सिकुड़ जाते हैं, एवं मकारोचारण में ओष्ठ मिल जाते हैं। इस समानधर्म से अकार अव्यय का, उकार अच्हर का, एवं मकार च्रर का वाचक मान लिया गया है। इसप्रकार प्रणवदृष्टि से शब्दब्रह्म-अर्थब्रह्म, दोनों का औत्पत्तिक प्रक्रियासाहरूय समतुलित बन रहा है।



दूसरी दृष्टि से समतुलन की मीमांसा कीजिए । परब्रह्म चतुष्पाद माना गया है । विश्वातीत, विश्वातमा, विश्व, भेद से परब्रह्मसंस्था के तीन मुख्य पर्व हैं । महामायावल को अपने गर्भ में रखने वाला, सर्ववलविशिष्ट-रसमूर्ति, अमायी, व्यापक, तुरीय, अमात्र, किंवा अद्धभात्र पद 'परात्पर' है, यही विश्वातीत हैं । अव्यय-अद्धर समष्टि विश्वातमा है, द्वर विश्व है । इसप्रकार परात्पर, अव्यय, अद्धर, चर, भेद से परब्रह्म चतुष्पाद बन रहा है । परात्पर निष्कल है, सर्वाधार है । अव्यय-आनन्दादि भेद से पञ्चकल है, अद्धर ब्रह्मादि भेद से पञ्चकल है, एवं चर प्राणादि भेद से अनेककल है ।

ठीक यही व्यवस्था शब्दब्रह्म की है। 'श्रद्ध मात्रा, स्फोट, स्वर, वर्गां' मेद से शब्दब्रह्म भी चतुष्पाद है। श्रद्ध मात्रा परात्पर से समतुलित है, एवं यह निष्कल है। स्कोट श्रव्यय से समतुलित है, एवं पञ्चकला-व्यय की भाँति तत्समतुलित इस स्कोट के भी महावाक्यादि पाँच विवर्त्त हैं। स्वर श्रद्धर से समतुलित है, एवं पञ्चकल-श्रद्धर की भाँति तत्समतुलित इस स्वर के भी श्रकारादि पाँच विवर्त्त हैं। वर्ग च्हर से समतुलित है, एवं श्रनेककल च्हर की भाँति तत्समतुलित इस वर्ग के भी श्रनेक विवर्त्त हैं। च्हर के प्राणादि पाँच विवर्त्त पञ्चीकरणप्रिक्षया से ही श्रनेककल वन रहे हैं। इस्थकार निम्नलिखित रूप से भी दोनों का समतुलन हो रहा है—

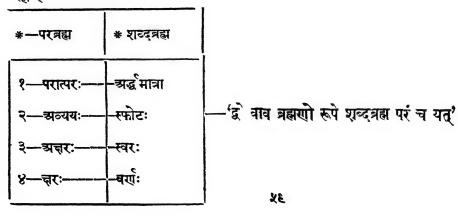

|                                                                            |                                                                   | शब्दब्रह्म %                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>क्र−परस्परः</b> —                                                       |                                                                   | —— क्ष-त्रद्धं मात्रा                    |
| —ग्रन्थयः                                                                  | <u>*</u>                                                          | ——१ <del>—स्</del> रोटः                  |
| <b>इ—</b> श्रानन्दः——                                                      |                                                                   | — क महावाक्यम्फोटः                       |
| स्व-विज्ञानम्                                                              |                                                                   | —— ख-वाक्यस्फोटः                         |
| ग—सनः                                                                      | *                                                                 | —— ग-पदस्फोटः                            |
|                                                                            |                                                                   | <del>,            घ-श्रद्गरस्</del> फोटः |
| <b>ह</b> —वाक्                                                             |                                                                   | —— ङ-वर्णस्फोटः                          |
| —ग्रदरः ———                                                                | *                                                                 | ——२—स्वर <u>ः</u>                        |
| <b>香一和</b>                                                                 |                                                                   | <del>क-श्र-कारः</del>                    |
| स—विष्णुः ——                                                               |                                                                   | —— ख-इ-कारः                              |
| ग-इन्द्रः                                                                  |                                                                   | —— ग– <b>उ-कारः</b>                      |
| घ—अन्तिः ——                                                                |                                                                   | ——===================================    |
| ह सोमः                                                                     |                                                                   | ——ङ−लृ-कारः                              |
| १—प्राप्तः—आपः—-<br>२—ग्रापः—गरू—<br>३—ग्रापः—ग्रापः—-<br>४—ग्रापः—ग्रापः— | श्रन्नादः—श्रन्नम्—शा<br>श्रन्नम्—श्राणः—श्रा<br>प्राणः—श्रापः—वा | णः ।<br>मः ।<br>ह् ।                     |
| —वर्षः—                                                                    |                                                                   |                                          |
| —ग्र— ह — ग—क—                                                             | घ—ख—ड—ह                                                           |                                          |
| -ग्र <u>-</u> य्-ज <del>-च</del> -                                         | म-इ—ग्र−श                                                         |                                          |
| -रइइइ                                                                      | ह—उ—स—प                                                           |                                          |
|                                                                            | _                                                                 |                                          |
| ल ल द्ना                                                                   | ध—थ—न—स                                                           |                                          |

श्रथवा एक श्रन्य दृष्टि से समन्वय कीजिए । त्रिपुरुषपुरुषात्मक श्रथंत्रहा से समतुलित शब्दब्रह्म में भी 'ध्विन, स्वर, वर्ण' मेद से तीन हीं शब्दपुरुषिविन्त प्रितिष्ठित हैं। जिसप्रकार श्रथंघारा में श्रच्चर के बिना च्रर प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, एवमेव शब्दधारा में भी श्रच्यर से समतुलित स्वर की प्रतिष्ठा बनाए बिना च्ररसमतुलित वर्ण स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकते। एवमेव श्रथंघारा में जैसे श्रव्यय को श्रालम्बन बना कर ही श्रच्यर की प्रतिष्ठा बनता है, वैसे ही श्रव्ययसमतुलित ध्विन को श्रालम्बन बना कर ही स्वर वर्ण की प्रतिष्ठा बनता है। जिसप्रकार एकाच्यब्रह्म (पूर्वप्रदर्शित तालिका के श्रनुसार ) च्रय्यद्रहूप में परिणत होता है, एवमेव तत्स्थानीय एक श्रकार स्वर ही स्पर्शोष्मा के तारतम्य से वर्णव्युह्रू में परिणत होता है, जैसा कि—'श्रकारो वे सवा वाक्' इत्यादि ऐतेरेयश्रु ति से पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है—

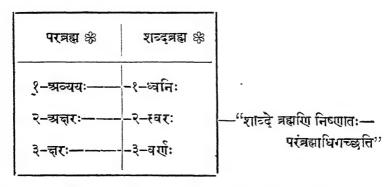

जिसप्रकार ऋाधिदैविक विश्व में स्वयम्भू-परमेष्ठी-स्र्य्यादि पाँच स्थान हैं, एवमेव ऋाध्यात्मिक विश्व में भी पाँच ही मुख्य स्थान मानें गए हैं । शब्यप्रयोक्ता जीवपुरुष जिस मुख से शब्दों का प्रयोग करता है, उस में मुखावयवरूप करण, ताल, मूर्झ, दन्त, ऋोष्ठ, नामक पाँच स्थान हैं। इन पाँच स्थानों में विवार-स्पर्श के द्वारा प्रयत्नों का भेद हो जाता है। इनमें स्थान एवं करण के स्पर्श से उत्पन्न विवृतवर्ण 'स्वरवर्ण-भावात्मक' बनते हुए प्राणस्थानीय हैं। एवं स्थान-करण के स्पर्शतारतम्य से उत्पन्न सृष्ट वर्ण 'व्यञ्जनवर्ण-भावात्मक' बनते हुए वाक्स्थानीय हैं। प्राण-वाक् भेद से जो ६ विवर्त ऋर्थब्रह्म में हैं, वे ही ६ विवर्त स्वरवर्ण भेद से शब्दब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं। इसप्रकार त्रिपुरुषदृष्टि से, चतुष्पादृष्टि से, एकाच्चरोत्यतिदृष्टि से, नवविवर्त दृष्टि से ऋर्थब्रह्म के साथ शब्दब्रह्म ऋनुरूपतः समतुलित है। ऋर्थब्रह्म के प्राण-वाङ्मय नौ विवर्त्तों के पूर्वोद्धृत परिलेख को सामने रखिए, एवं शब्दब्रह्म के स्वर-वर्णमय नौ विवर्त्तों के निम्नलिखित परिलेख को सामने रखिए। दोनों के समतुलन से यह प्रमाणित हो जायगा कि, ऋर्थोत्पत्ति में ऋनिमित्त बनता हुआ भी शब्द प्रक्रियासादृश्य से निमित्त बन रहा है। एवं इसी ऋषात्र शब्दों को ऋर्थों का वाचक माना जा सकता है।

| *  | <b>क</b> रञ्जाः | <b>ताल</b> ञ्याः | मुर्द्ध न्याः | द्न्त्याः | ऋोष्ट्रयाः | *<br>*                        |
|----|-----------------|------------------|---------------|-----------|------------|-------------------------------|
| *  | 8               | 2                | 3             | 8         | ¥          | इति-पञ्च मुखस्थानीयाः         |
| 8  | अ               | Ę                | ऋ             | लृ        | ਢ          | इति-श्रस्पृष्टाः स्वराः       |
| 2  | 15              | य                | ₹             | ल         | <b>a</b>   | इति-ईषत्स्पृष्टा अन्तस्थाः    |
| ą  | ऋं              | य                | ङ             | ल्        | <b>ब</b>   | इति-दुःस्पृष्टा त्र्यन्तस्थाः |
| ß  | ग               | ज                | द             | द         | ब          | इति-मृदुस्पृष्टाः स्पर्शाः -  |
| ¥  | <b>4</b> 5      | च                | ट             | त         | <b>प</b>   | इति-तीत्रस्पृष्टाः स्पर्शाः   |
| Ą  | ङ               | ন                | 靼             | न         | म          | इति–नासिक्यस्पृष्टाः स्पर्शाः |
| 9  | घ               | 丰                | ढ             | घ         | भ े        | इति-मृदुस्पृष्टाः सोष्माणः    |
| r. | स्र             | छ                | <b>3</b>      | थ         | फ          | इति-तीत्रस्पृष्टाः सोष्माणः   |
| ٤  | ह               | श                | ष             | स         | ho'        | इति-ऋद्धं स्पृष्टा ऊष्माणः    |

ऐतरेयोक-'असिविज्ञान' दृष्टि से भी उक्त समतुलन की मीमांसा की जा सकती है। वर्णमातृका-विज्ञान ही 'श्रिदिविविज्ञान' है। श्रकारादि—च्कारान्त मातृकावर्णसमाम्नाय को लच्च बनाते हुए महर्षि ऐतरेयने लोक, देन, वेद, इन्द्रियपाण, वायव्यप्राण, इनके साथ शब्दब्रह्म का साम्य बतलाते हुए यह प्रमाखित कर दिया है कि, शब्दार्थों का परस्पर प्रक्रिया—सादृश्य है। श्रतएव श्रवश्य ही शब्द श्रर्थ का वाचक है। निम्नलिखित ऐतरेयश्रुति ही इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रमाण है—

#### मुलसिद्धान्तः-

''त्रथ खिल्वयं सर्वास्यै वाच उपनिषत् , सर्वा ह्ये वेमाः सर्वास्यै वाच उपनिषदः । इमां त्वेवाऽऽचत्त्वते ।

#### लोकसाम्यम्-

- (१)-"पृथिन्या रूपं स्पर्शाः, अन्तरिवस्योष्माणः, दिवः स्वराः"। देवसाम्यम्—
- (२)-'श्रम्ने रूपं स्पर्शाः, वायोरूष्माणः, त्रादित्यस्य स्वराः"। वेदसाम्यम्—
- (३)-"ऋग्वेदस्य रूपं स्पर्शाः, यजुर्वेदस्योष्माणः, सामवेदस्य स्वराः" । इन्द्रियप्राणसाम्यम्—
- (४)-''चत्तुषो रूपं स्पर्शाः, श्रोत्रस्योष्माणः, मनसः स्वराः'' । वायव्यवाणासाम्यम्—
  - (५)-"प्राम्ययं रूपं स्पर्शाः, अपानस्योष्मामाः, व्यानस्य स्वराः" । —ऐतरेक्श्रारुवक शश्र ।

| १-पृथिवी                         | १ <b>-श्रन्</b> तरित्तम् | १–चौः          |                    |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| ₁२–ऋग्निः                        | २-वायुः                  | २–त्र्यादित्यः | त्र्राधिदेवतम्     |
| ३-ऋग्वेदः                        | ३–यजुर्वेदः              | ३–सामवेदः      |                    |
|                                  |                          |                |                    |
| ४–चत्तुः                         | ४-श्रोत्रम्              | ४-मनः          | <b>अ</b> ध्यात्मम् |
| <b>४–</b> प्राग् <mark>यः</mark> | <b>४−</b> श्रपानः        | ४-ड्यानः       | 2                  |
| स्पर्शाः                         | ऊष्माग्गः                | स्वराः         |                    |

भनः प्राणवाङ्मय त्रात्मा को लच्य बना कर भी इस प्रक्रियासाहरय का समन्वय किया जा सकता है। 'स त्रा एष त्रात्मा वाङ्भयः प्राण्मयो मनोमयः' इत्यादि बृहदारण्यकश्रुति के त्र्यनुसार त्रात्मा मनः-प्राणवाङ्मय बनता हुत्रा ज्ञानिकयार्थमय है। तीनों का सम्मिलित एक रूप ही त्रात्मा है। इस एकरूपात्मक तिपवाँ आत्मा की व्याहृति (नाम) 'श्रोम्' यह एकाद्धर है । 'स्वरोऽत्तरं, सहाद्ये व्येख्वनैः' इत्यादि प्रातिशाख्य खिटान्त के अनुसार 'श्रोम्' यह एकाद्धरा ब्रह्मव्याहृति है। इसके 'श्रकार-उकार मकार' तीन पव हैं। विवृत, निर्विकार, श्रकार श्रसङ्ग निर्विकार मन का संग्राहक है। विवृत, सविकार, उकार-श्रसङ्ग, किन्तु मिवकार प्राण का संग्राहक है। स्पृष्ट, तथा पूर्ण विकारात्मक मकार ससङ्ग—पूर्णविकारात्मक वाग् ब्रह्म का निर्वाहक है। इसप्रकार 'श्र-उ-म्' मेद से वर्णत्रयात्मक बनता हुश्रा 'श्रोम्' यह एकाद्धर 'मनः-प्राण-वाक् ' मेद मे त्रिपवांत्मक बने हुए एकाद्धरात्मक श्रात्मा का वाचक बन रहा है।

मनः प्राणवाङ्मय वस्तुतत्व 'त्रात्मा, शरीर' मेद से दो भागो में विभक्त है। मन का विकार रूप है, प्राण का विकार कर्म्म है, वाक् का विकार नाम है। नाम—रूप—कर्म, इन तीन वैकारिक रूपों की समष्टि 'शरीर' है। मनः—प्राण वाक्, इन तीन प्राकृतिक रूपों की समष्टि 'त्रात्मा' है। मनः—प्राण—वाङ्मय— आत्मा सूद्म है, नामरूपकर्ममय शरीर स्थूल है। सूद्म आत्मा, स्थूल शरीर, दोनों के एकीभाव से एक वन्तुमस्था का स्वरूप निष्पन्न हुन्ना है।

स्कृम त्रात्मा, स्थूल शरीर, दोनों का एकीभाव, इन तीनो के लिए क्रमशः 'श्र-ह्-श्रम्' ये तीन शब्द नियत माने गए हैं। श्रात्मा-शरीर, दोनों स्थूल-स्कृमभावो के एकत्र सिन्नपात से समप्त वस्तुतत्त्व 'ईरवर, प्रतिमा, जीव' इन तीन मागों में विभक्त है। स्कृम श्रात्मा, स्थूल शरीर की समिष्ट ही ईरवर है, इन्हों दोनों की समिष्ट जीव है। स्वयम्भू-परमेष्ठी-स्य्य-चन्द्रमा-पृथिवी-इन पाँचों को श्रपने गर्भ में स्वते वाला सर्वतः पाणिपादोऽिक्शिरोमुख पूर्णात्मक तत्त्व ईश्वर है। स्वयम्भू-परमेष्ठी-स्य्य-चन्द्रमा-पृथिवी, ये पाँचों पर्व ईश्वरप्रजापित की भिवत (श्रवयव) बनते हुए पाँच स्वतन्त्र श्रात्मपर्व हैं। तीसरा पार्कीशक जीवातमा प्रसिद्ध हैं। इन तीनो विवत्तों के क्रमशः 'श्रोम्-श्रहः-श्रहम्' ये तीन शब्द वाचक माने गए हैं। तीनो में पहिले क्रमप्राप्त 'श्रोम्' की ही मीमांसा कीजिए।

ईश्वरप्रवापित सर्वतः पाणिपादादिलच्या बनता हुद्या पूर्णपद है, यह कहा जा जुका है। इसीलिए इसे 'पूर्वोन्द्र' मी कहा गया है। यह सर्वतन्त्रस्वतन्त्र है। किसी दूसरे का अवयव न बनता हुआ स्वयं पद है। इस स्वतन्त्र पद में सुद्धम आत्मा, स्थूलशरीर, ये दो पर्व हैं। दोनों के वाचक क्रमशः अकार-हकार है। दोनों का एकीमाव हो रहा है। फलतः ईश्वरवाचक शब्द की आरम्म में "अ (सूद्धम आत्मा) -ह. -(स्थूल शरीर) - अम्-(दोनों का एकीमाव)' यह स्थिति है। क्योंकि 'अह' वाच्य ईश्वर पूर्णपद है। अतएव इसी पूर्यापद को स्वित करने के लिए संशाविधायक वैज्ञानिकों ने ईश्वरवाचक 'अह के हकार को पदान्त (पूर्णपद का अन्तमागल्य) मानते हुए इसे 'उ' त्व कर डाला है। उत्त्व हो जाने पर 'अह -अम्' के स्थान में 'अ-3'-अम्' यह स्थिति हो जाती है। गुण-पूर्वरूप में 'ओम्' स्वरूप निष्पन्न हो जाता है। 'ह' यह विसर्गसहश भासमान है। 'विसर्गः कर्म्ससंद्वितः' के अनुसार 'विसर्गं' कर्म्स का सूचक इसलिए बन रहा है कि, कर्म ज्ञिणक बनता हुआ अवसानधर्मा है। उधर विसर्ग भी 'वावसाने' के अनुसार अवसानधर्मा ही बन रहा है। विसर्ग-वर्माध्मान हक्षर स्थूलकर्म का सूचक है, अकार सूच्मजान का सूचक है। अस्मदादि शरीरो में जहाँ स्थूल कर्म आपने आवरसस्य से विकसित है, वहाँ ईश्वरीय संस्था में यह विसर्गात्मक कर्म ईश्वरीय ज्ञान को आवत करने में अस्मर्य है। इस रहस्य को सूचित करने के लिए भी हकार को उत्त्व कर दिया जाता है। तात्पर्थ

यही हुन्ना कि, ईश्वर पूर्णपद है, श्रतएव तद्वाचक 'श्रह' का हकार पद का श्रन्त बनता हुन्ना पदान्त है। श्रतएव इसे उत्त्व कर देना न्यायसङ्गत है। पूर्णपदत्त्वसूचनार्थ ही उत्त्व करते हुए 'श्रह-श्रम्' को 'श्रोम्' रूप में परिणत किया गया है। 'तस्योपनिषदोम्' यह सिद्धान्त ईश्वर के इसी पूर्णपदत्त्व का समर्थन कर रहा है।

दूसरा प्रतिमाविवर्त है, जिसे 'अवतार' विवर्त भी कहा जासकता है। ये पाँचों विश्वपर्व अपना अपना स्वतन्त्र वषट्कारात्मक शरीर बनाते हुए उस सहस्रवत्श पूर्णेश्वर के अवयव बने हुए हैं। पाँचों स्वतन्त्र पद नहीं हैं, अपित उस पूर्णपद (ईश्वर) के अवयव हैं। क्योंकि ये स्वतन्त्र पद नहीं हैं, अतएव पदान्तत्त्व—सम्पत्ति से विश्वत इन पाँचों की समष्टि के वाचक 'अह' के हकार को उत्व नहीं होता। इस के अतिरिक्त इन पाँचों का एकत्र निपात भी नहीं होता। अतएव यहाँ एकीभाव स्चक 'अम्' का भी अभाव हैं। इस एकीभाव के अभाव का मूलकारण इन पाँचों का दहरोत्तर—सम्बन्ध हैं। स्वयम्भू की महिमा के गर्म में समहिम परभेष्ठी अविश्वत है। परमेष्ठी की महिमा के गर्म में समहिम सूर्य्य, सूर्य्यमहिमा के गर्म में समहिम प्रथिवी, एवं पार्थिवमहिमा के गर्म में समहिम चन्द्रमा प्रतिष्ठिन हैं। इस दहरोत्तरभाव से पाँचों का एकत्र समन्वय असम्भव हैं। हाँ पाँचों अपने प्रवर्गागों से अस्मदादि प्राणियों के जीवन में अवश्य ही उपयुक्त हैं। अतएव जीवनार्थक 'अन्' शब्द से युक्त होता हुआ इन का वाचक 'आहः' 'अहन्' अवश्य बन रहा है, जोकि 'आहन्' इन की अहर्गणातिमका वषट्कारसंस्थासे 'आहः' रूप में परिणत हो रहा है। इसप्रकार आहर्गणशरीरात्मक (वषट्कार-शरीरात्मक-महिमामण्डालात्मक) इस प्रतिमाप्रजापित का वाचक 'अहः' बन रहा है। 'तस्योपनिषदहः' यह सिद्धान्त प्रतिमाप्रजापित के इसी अपदत्त्व का, एवं अनैक्यसम्पत्ति का समर्थन कर रहा है।

तीसरा जीवविवर्त हैं। इसका शरीर षार्कीशिक माना गया है। 'पुरुषों वे प्रजापते ने दिष्टम्'-पूर्णमदः पूर्णमिद्म्' इत्यादि बाह्मरा, तथा उपनिषच्छ्र ति के अनुमार प्रत्येक जीवातमा पूर्णोदक्त बनता हुआ यद्यपि पूर्ण है। तथापि पूर्णपद ईश्वर का अंश बनता हुआ यह भी स्वतन्त्र पदसम्पत्ति से विश्वत रहता हुआ अपद ही माना गया है। इसी आधार पर इसे 'अर्द्ध न्द्र'-अर्द्ध वृगल' इत्यादि नामों व्यवहृत करना अन्वर्थ बन रहा है। इसी अपद सम्बन्ध से इस के हकार को भी उकार नहीं होता। परन्तु एक आध्यात्मिक संस्था में सूद्म आत्मा, रथूल शरीर, दोनों का एकीभाव अवश्य है। अतएव एकीभावस्चक 'अम्' का सम्बन्ध अवश्य है। फलतः इस जीव का वाचक 'अहम्' बन रहा है। 'तस्योपनिषद्दम्' यह सिद्धान्त जीवातमा के इसो अपदत्त्व का, तथा ऐक्यभावसम्पत्ति का समर्थन कर रहा है। भगवान् ऐतरेयने जीवकी उक्त उपनिषत् (अहं) का निम्न लिखित शब्दों में अभिनय किया है—

'श्रः (श्रह) इति ब्रह्म । तत्राऽऽगतमहममिति । तद्वा इदं बृहतीसहस्रं सम्पन्नम् । तस्य वा एतस्य बृहतीसहस्रस्य सम्पन्नस्य षट्त्रिंशतमचराणां सहस्राणि भवन्ति । पुरुषायुषो-ऽह्वां सहस्राणि (३६०००) भवन्ति । जीवाचरेणैव जीवाहराष्नोति, जीवाह्वा जीवाचरम्'' इति ( ए० आ० २।३।=।) ।

त्रोङ्गार, त्रहस्कार, त्रहङ्कार, ये तीनों क्रमशः ईश्वर, प्रतिमा, जीव,-भावों के स्वरूपपरिचायक हैं। जसी परिस्थित, जैसा संस्थानकम 'त्रोम्'-'त्रहः'-'त्रहम्' शब्दों का है, वैसी ही परिस्थित, वैसा ही संस्थान-

कम ईश्वर'-'प्रतिमा-'जीव' तत्त्वों का है। शब्दद्वारा अर्थ का बीघ क्यों हो जाता है १, इस प्रश्न का रहस्या-त्मक यही बत्तर है कि, तत्तदर्थवाचक तत्तद्वैदिक शब्दों का स्वरूपावस्थान तत्तदर्थों के तत्त्त्वरूपावस्थानों के अनुरूप ही हुआ है। इसी सम्बन्ध में प्रसङ्गोपात्त यह और समभ लेना चाहिए कि, ईश्वरप्रजापित जीवप्रजापित के नेटिष्ठ अवश्य है। परन्तु इसका जीवनस्रोत पाँच प्रतिमाप्रजापितयों में आपोमय परमेष्ठी के गर्भ में अक्तिरानामक अपतत्त्व से उत्पन्न होने वाले मध्यस्थ 'सूर्य्य' नामक सत्यप्रजापित से ही सम्बन्ध रखता है। ईश्वरिवभृति का अध्यात्मसंस्था में सूर्य्यद्वारा ही आगमन हुआ है, जैसाकि-'सूर्य्य आत्मा जगतम्थ-स्थुषश्च न्तृनं-जनाः सूर्य्येष प्रसृताः'—प्राणः प्रजानामुद्यत्येष सूर्य्यः' इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट है।

सूर्यं—चर्चा का अमिप्राय यही हैं कि, जिन पाँच प्रतिमाप्रजापितयों का वाचक 'श्रहः 'वतलाया है, उस 'श्रहः' की मूलप्रतिष्ठा सूर्य्यं ही है। श्रहःकालोपलिच्त सृष्टिकाल (पुर्ण्याह) की मूलप्रतिष्ठा सूर्य्यं सत्ता ही मानी गई है। कारण यही है कि, पञ्चपर्वात्मक विश्व के केन्द्र में प्रतिष्ठित रहता हुआ सूर्य्य परस्तात्—के स्वयम्भू परमेष्टी नामक अमृत प्रजापितयों का, एवं अवस्तात् के पृथिवी—चन्द्रमा नामक मर्त्यप्रजापितयों का संग्राहक क्नता हुआ, रामृत—मृत्यु—दोनों से युक्त बनता हुआ सर्वात्मक बन रहा है, जैसाकि—'निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च' इत्यादि मन्त्रवर्शन से प्रमासित है। इसी आधारपर ब्राह्मणश्रुतिने सौरमण्डलमध्यवर्त्तां, 'परं माः' लच्चण आदित्यपुरुष की उपनिष्ठत् 'श्रहः' मानते हुए इसे ही अहमुपनिषल्लच्चण जीवात्मा की प्रतिष्ठा बतलाया है वैसाकि निम्नलिखत ब्राह्मणश्रुति से स्पष्ट है—

"आप एवेदमग्रऽआसः। ता आपः सत्यमसृजन्त। । तद्यत्–तत् सत्यं, असौ स आदित्यः। य एव एतिसम् मण्डले पुरुषः, यश्रायं दिल्लेषेऽत्वन् पुरुषः, तावेता-वन्योऽन्यिसम् प्रतिष्ठितौ। रिश्मिभर्वाऽएषोऽिसम् प्रतिष्ठितः, प्राणैरयमप्रष्मिन्। य एष एतिसम् मण्डले पुरुषः, तस्य भूरिति शिरः, एकं शिरः, एकमेतदत्त्वरम्। अव इति वाह्, द्वौ बाह्, द्वोऽप्रवदेश्ववरे। स्वरिति प्रतिष्ठा, द्वो प्रतिष्ठे, द्वौ ऽएतेऽश्रवरे। 'तस्योपनिषत्-'आह्म' इति । अथ योऽयं दिल्लेऽत्वन् पुरुषः, 'तस्योपनिषत्—'आहम्' इति"।।

(शत० १४ कां०। = अ० ६ बा०)।

'त्रोम्-श्रह:-श्रहम्' तीनों में से प्रकृत में हमें उस त्रोङ्कार की त्रोर ही पाठकों का ध्यान त्राकित करना है, जो पूर्ण परब्रह्म का वाचक बन रहा है। त्रोङ्कार शब्द पूर्णलच्या परब्रह्म का संग्रहक बन रहा है, इस सिद्धान्त का समन्वय गोपथश्रु ति के त्राघार पर मी किया जासकता है। एकाच्तरमूर्ति, त्रव्ययालिम्बत, चरोपादानात्मक, श्रवएव त्रिपुरुष-पुरुषात्मक परब्रह्म (त्रार्थब्रह्म) ने एकबार यह चिन्ता की कि, मैं ऐसे कौन से एकाच्य लूँ, जिसके द्वारा सम्पूर्ण कामनात्रों, लोकों, देवों, वेदों, यज्ञों, शब्दों, व्युष्टियों, एवं स्थावरज्ञममूर्तों का त्रपने त्राप में त्रानुभव कर सक्रूं। त्रपनी इस चिन्ता को दूर करने के लिए ब्रह्मने उस त्रोम्-श्रचर का त्राश्रय लिया, जिसमें दो वर्षा हैं, चार मात्रा हैं, जो सर्वव्यापक है, सब में व्याप्त है, एवं स्थावयाम है।

श्रोङ्कार में 'श्रो-म्' ये वर्ण दो हैं। 'श्रर्द्ध मात्रा, श्र-उ-म्' ये चार मात्रा हैं। श्रर्द्ध मात्रा श्रम्तन मात्रा हैं, शेष तीनों मृत्युमात्रा हैं। इन चार मात्राश्रों से वह श्रोङ्कार चतुर्मात्र बना हुआ है। श्रच्यरहिष्ट से वह एक है। श्रपने दो वर्णों, चार मात्राश्रों, तथा एक श्रद्धार से वही श्रोङ्कार भूत-भविष्यत्—वर्ष मान, इन तीन कालों का, एवं कालातीतभाव का साची बनता हुआ 'सर्वम्' बन रहा है, जैसािक निम्नलिखित उपनिष-च्छू तियों से स्पष्ट हैं—

- १—''ग्रोमित्येतद्त्तरमिदं सर्वम् । तस्योपव्याख्यानं-भृतं, भवर् , भविष्यदिति सर्व-मोङ्कार एव । यचान्यत् त्रिकालातीतं, तद्प्योङ्कार एव''
  - —मारुड्डक्योपनिषत् १।
- २ ''सोऽयामात्माऽध्यत्त्ररमोङ्कारोऽधिमात्रं पादाः मात्राः, मात्राश्च पादाः त्रकार उकारो मकार इति''। ( माण्डूक्य = ना)।
- ३— "ग्रमात्रश्रतुर्थोऽव्यवहार्यः, प्रपञ्चोपशमः, शिवः, श्रद्धेतः । एवमोङ्कार आत्मैव । स विशत्यात्मनाऽत्मानं, य एवं वेद, य एवं वेद" (माण्डूक्योपनिषत् १२।)
- ४—''तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योऽन्यसक्ता अनुविष्रयुक्ताः । क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक् प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ॥'' —प्रश्नोपनिषत् श६।

ब्रह्मा ने त्रोङ्कार के प्रथम वर्ण से (त्रोकार से) त्रप् तथा स्नेह तत्त्व की व्याप्ति प्राप्त की, एवं दूसरे वर्ण से (मकार से) तेज, तथा ज्योतिर्नामक तत्त्व में व्याप्त हुए। त्रोङ्कार की प्रथम स्वरमात्रा से पृथिवी, त्राग्नि, त्रोषधि—वनस्पति, ऋग्वेद, भू:-व्याहृति, गायत्रीलुन्द, तिवृत्स्तोम, प्राचीदिशा, वसन्तऋतु, इतने तो त्राधिदैविक तत्त्व प्राप्त किए, एवं त्राध्यात्म के रसनेन्द्रिय पर प्रमुक्त्व स्थापित किया।

दूसरी स्वरमात्रा से अन्तरिन्न, वायु, यजुर्वेद, भुवः-च्याहृति, त्रिष्टुप्छन्द, पञ्चदशस्तोम, प्रतीचीदिशा, श्रीष्मऋतु, इन आधिदैविक तत्त्वों को, एवं ब्राग्णेन्द्रिय नामक आध्यात्मिक तत्त्व को प्राप्त किया।

तीसरी स्वरमात्रा से दा लोक, त्र्यादित्य, सामवेद, स्वः-व्याहृति, जगतीछुन्द, सप्तदशस्तोम, उदीची-दिशा, वर्षात्रहृत, इन त्र्याधिदैविक तत्त्वों को, एवं चत्तुरिन्द्रिय नामक त्राध्यात्मिक तत्त्व को प्राप्त किया।

चौथी स्वरमात्रा से 'त्रापः' नामक चतुर्थलोक, चन्द्रमा, त्राथव वेद, नच्त्रों का, 'त्रोम्' इस समिष्ट से त्रापनी त्रात्मसमिष्ट का, त्राप्टुप्छन्द, एकविंशस्तोम, दिव्यादिक्, शरद्त्रस्तु, इन त्राधिदैविक तत्त्वों का, एवं इन्द्रियलच्या मनोनामक त्राध्यात्मिक तत्त्व का संग्रह किया।

ऋोद्वार की 'मकार' श्रुति से इतिहास, पुराण, वाकोवाक्य, गाथा, नाराशंसी, उपनिषत्, ऋनुशासनादि का संग्रह किया। इसप्रकार इस ऋोद्वार के द्वारा ब्रह्म ने सब कुछ प्राप्त कर लिया।'' (देव्विए-गोपथब्राह्मण, पूर्वभाग १ प्र०।१६,१७,१८,२०)।+

"श्रीत्पत्तिक सम्बन्ध को सुरिव्धत रखते हुए शब्दों का वाचकत्त्व इसी प्रिक्षिया-सादृश्य पर श्रवलिम्बत है" उक्त शब्दार्धप्रिक्षया-सादृश्य विवेचन का यही निष्कर्ष है। इस निष्कर्प के साथ 'सर्वे सर्वार्थवाचकाः' में सम्बद्ध को विप्रतिपत्ति उपिर्धयत होती हैं, उसका निराकरण-"लोके सन्नियमात् प्रयोगसंनिकषः स्यात्' (शाश्चा ) इस तीसरे सूत्र से हो रहा है। दार्शनिक प्रकरण में इस सूत्रार्थ का स्पष्टीकरण कर दिया गया है। इसप्रकार शब्दों का (वाग्लव्हण, श्रात्मानुगत नित्य शब्दों का) नित्यत्त्व बतलाते हुए मीमांसासूत्र (२४-२५-२६ सूत्रों से) वाचकत्त्व-श्रवाचकत्त्व की मीमांसा करते हुए प्रिक्रयानादृश्य के श्राधार पर वाचकत्त्व प्रतिष्ठित कर रहे हैं। श्रीर यही इन २२ सूत्रों की वैद्यानिक मीमांसा है, जिनका प्रधान लव्य वाक्-लव्हण नित्य-शब्द कन रहे हैं। मगवान बैमिनि 'शब्द' को श्रवश्य ही नित्य बतला रहे हैं। परन्तु इस नित्यता के साथ शब्दों के 'वाक्शब्द, नादशब्द, ध्वनिशब्द, प्रयोगशब्द' इन चार विवक्तों का विश्लेषण करते हुए हमें यह नहीं मुला देना चाहिए कि, बैमिनि का लच्चीभूत नित्यशब्द केवल वाक्-शब्द है, जिसे वाक्शब्द न कह कर इम केवल 'वाक्' ही कहेंगे, जिस वाक् का कि 'सत्या-वेदमयी-नित्या-श्रनादिनिधना-स्वायम्भ वी'-इत्यादि नामों से श्रुति ने यशोगान किया है। ऐसे नित्य वाक तत्त्व को मूल लव्य बना कर ही हमें वेदो के पौरुषेयत्व-श्रणौरुष्टेयत्व का विचार करना है।

#### ११-वेदापोरुषेयच्च-पोरुषेयच्च-मीमांसा-

विज्ञ पाठकों को स्मरण होगा कि, केवल—'क्या उपनिषत् वेद है ?'' इस प्रश्नसमाधि के सम्बन्ध में हमें सूमिका प्रथम खराड के ३७ वें पृष्ठसे आरम्भ कर प्रथमखराडसमाप्ति पर्यन्त मतवादों का निरूपण करना पड़ा। एवं प्रस्तुत तृतीयखराड के आरम्भ से अब तक शब्दिनित्यता के समर्थन के लिए मीमांसास्त्रों की दार्शनिक, तथा वैज्ञानिक हिष्ट से मीमांसा करनी पड़ी। इस महारम्भ के अनन्तर अब वह प्रतिज्ञात प्रश्न पाठकों के सम्मुख उपस्थित होने जा रहा है। इस सम्बन्ध में पहिले हम उन मीमांसा-स्त्रों की मीमांसा कर देना आवश्यक समभते हैं, जिनके आधार पर शब्दिनत्यानुगामी मीमांसको की हिष्ट में 'वेद' अपौरुषेय बन रहा है, एवं बोकि अपौरुषेयता सर्वया प्रामासिक, अतएव सर्वमान्य है। वेदापौरुषेयत्त्व के समर्थक ६ स्त्रों की समिष्ट विद्गिरिक्षेयत्त्वािकरस्य' नाम से प्रसिद्ध अष्टम अधिकरस्य है, जिसमें निम्न लिखित स्त्रों का समाधेश है—

- १—''वेदांत्रचैके संनिकर्ष' पुरुषाख्याः" ( १।१।२७। )।
- २--- "ग्रानित्यदर्शनाच" (१।१।२८ )।
- ३—''उक्तंतु शब्दपूर्वचम्'' (१।१।२६। )।
- ४—''ग्रारूयाः प्रवचनात्'' ( १।१।३०। ) ।

<sup>+-</sup>इस विषय का विशट वैज्ञानिक विवेचन 'सन्ध्याविज्ञान' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ में देखना चाहिए।

# ५—''परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्" ( १।१।३१। ) ६—''कृते वा विनियोगः स्यात्, कर्म्भणः सम्बन्धात्" (१।१।३२ ) इति–वेदापौरुषेयन्वाधिकरणम्"

भगवान् बैमिनि ने 'वाक्-लच्चण' नित्य शब्द को लच्च बनाते हुए शब्दनित्यस्व स्थापित किया है । एवं इसी सिद्धान्त को लच्य बनाते हुए महर्षि ने वेदापौरुषेयस्व-श्राधकरण का समावेश किया है, श्रीर यही विज्ञानानुमोदित राद्धान्त है । परन्तु व्याख्याताश्रों की व्याख्या से ऐसा भान हो रहा है कि, उन्होंनें जैमिनि-स्त्रों को प्रयोगलच्चण-शब्दपरक लगाते हुए इन प्रयोगशब्दों की ही नित्यता का समर्थन किया है, जोकि एकान्त: प्रौद्धिवाद है । उसी प्रयोगशब्द को लच्य में रख कर, इसे ही नित्य मानते हुए व्याख्याताश्रोंनें प्रकृत के वेदापौरुषेयस्व श्राधिकरण के समन्वय करने की चेष्टा की है । श्रापनी सहजमाषा में व्याख्याताश्रों के इस मन्तव्य का हम इसप्रकार श्राभिनय कर सकते हैं कि, शब्दात्मक वेदशास्त्र में पठित प्रयोगात्मक मन्त्रशब्द व्याख्याताश्रों की हि में नित्य हैं, एवं ये ही श्रापौरुषेय हैं । पहिले हम इसी दृष्टि को लच्य बना कर उक्त ६ श्रों स्त्रों का समन्वय कर देना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में व्याख्याताश्रों की २ स्कियों पर विशेष ध्यान रखते हुए ही प्रकृत श्राधिकरण का समन्वय करना चाहिए

१-विध्यादिरूपो यः शब्दः सोऽनित्योऽथाविनश्वरः । अनित्यो वर्णरूपचाद्वर्णे जन्मोपलम्मनात् ॥

२-अवाधितप्रत्यभिज्ञानलाद्वर्णस्य नित्यता । उचारणप्रयत्नेन च्यज्यतेऽसौ न जन्यते ॥ (जै॰ न्या॰ विस्तरः)

"वेदविधिचोदित शब्द अनित्य हैं, अथवा अविनश्वर (नित्य)?, इस प्रश्न के उपस्थित होने पर सहमा यही निश्चय हो जाता है कि, शब्द वर्णासमिष्टरूप है, एवं वर्णों की कण्ठताल्वादि के अभिघात से उत्पत्ति देखी जाती है। उत्पत्तिधर्म्म नश्वर है, फलतः नश्वर वर्णासमिष्टरूप शब्द सर्वथा अनित्य हैं" यह पूर्वपत्त केवल न्यायनय से ही सम्बन्ध रखता है। व्याकरणशास्त्र जहाँ शब्दनित्यता का पद्मपाती है, वहाँ न्यायशास्त्र शब्द अप्रतित्यता का पोषक माना गया है। व्याकरणशास्त्र जिस शब्द को नित्य कहता है, वह वर्णासमिष्टरूप प्रयोगलच्चण शब्द नहीं है। अपितु वर्णासमृहलच्चण शब्द सुनने के अनन्तर जिम तत्त्व के आधार पर समृहालम्बनात्मक जो मानस प्रत्यय होता है, वर्णातिगिक वह 'स्फोट' रूप (वाक्) शब्द ही नित्य शब्द है। इस स्फोट की दृष्टि से अवश्य ही शब्द नित्य है। स्फोट पदार्थ को न मानने वाले नैय्यायकों का वर्णसमृहलच्चण शब्द सर्वथा अनित्य ही है। और इसी न्यायदृष्टि से पूर्वपच्च वन रहा है।

इसप्रकार प्रथम कारिका से पूर्णपद्ध का उत्थान कर व्याख्याता ने उत्तर कारिका से यह समाधान करने की चेष्टा की है कि, एक ही गोशब्द का अनेक पुरुष एक ही समय में अनेक बार उचारण करते हैं। इन सभी गोशब्दों में 'वे ही गगारादि हैं' इसप्रकार की अवाधित प्रत्यिभिज्ञा होती है। इस प्रत्यिभिज्ञा के बल से वर्ण अवश्य ही नित्य हैं। रही बात उचारण-प्रयत्न से वर्णों के विनिर्गमन की। इस सम्बन्ध में व्यक्तक-मर्प्यादा से काम चलाया वा सकता है। उचारणप्रयत्न वर्णों का अभिव्यञ्जक मात्र है, उत्पादक नहीं। मिट्टी में पहिले से गन्व विद्यमान है। पानी के छीटो से उसकी अभिव्यिक्तमात्र हो जाती है। अप्-िम्ञान-प्रयत्न गन्च का अभिव्यञ्जकमात्र है, न कि उत्पादक। ठीक यही बात यहाँ समक्तनी चाहिए। वर्णानित्य, तन् समष्टिरूप प्रयोगलच्चण शब्द भी नित्य, तन्ममष्टिरूप वेद भी (वेदशास्त्र भी)नित्य, अतएव शब्दात्मक वेदशास्त्र भी अपौरुषेय ही माना जायगा। अब इस सम्बन्ध में कुछ एक नए पूर्वपच्च उपस्थित होते हैं। उनका कमशः उल्लेख किया जाता है। अनन्तर इनका कमिक समाधान किया जायगा।

- (१) रान्दात्मक वेदशास्त्र पुरुषप्रयत्नसाध्य बनता हुआ पौरुषेय है १, अथवा पुरुषप्रयत्नासाध्य बनता हुआ अपौरुषेय है १, यह प्रश्न है । यदि किसी प्रकार से वेदों का पौरुषेयत्व सिद्ध हो जाता है, तो पूर्वपित्ञात 'चोदनालचर्गाऽर्थो धर्माः' यह चोदनाप्रामायय निरपेच्च प्रमाश नही रहता । पूर्वपच्ची पूर्वपच्च उठाते हैं कि, 'तेन प्रोक्तम्' (पा०स्०४।३।१०१) इत्यादि स्त्रप्रकरणो में 'काठकम्-कौथुमम्-तैं। त्ररीयकम्' इत्यादि स्त्रप्रकरणो में 'काठकम्-कौथुमम्-तैं। त्ररीयकम्' इत्यादि स्त्रप्रकरणो में 'काठकम् यह व्यवहार सिद्ध कर रहा है कि, वेदमन्त्र पुरुषविशेषों के द्वारा तत्तत्वमयविशेषों पर बनाए गए हैं। यही पुरुषसमाख्या वेदों के कालसंनिकर्ष की स्चिका मी बन रही है। कठादि पुरुषों से पहिले काठकादि वेद न थे, यह सिद्ध विषय है। फलतः इस पुरुष-समाख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, थे पौरुषेय वेद न तो अनादि हैं, अतएयन न नित्य हैं। अतएवच न इन्हें निरमेच्च प्रमाण ही माना जा सकता। क्योंकि भ्रान्त पुरुष की रचना कभी निर्भान्त नहीं हो सकती । यही पहिली विप्रतिपत्ति हैं, जिसका— वेदांश्चे के संनिक्षेष पुरुषाख्याः' स्त्र से स्पष्टीकरण हुआ है।
- (२)—श्रिपच, वेदप्रतिपादित श्रर्थ जनन-मरण-धर्मा से श्राकान्त देखे सुने जाते हैं। 'बबरः प्रावाहिषरकामयत'—'कुसुरुबिन्द श्रीहालिकरकामयत' इत्यादि वेदवचन स्पष्ट ही श्रिनित्यता के समर्थंक बन रहे हैं। 'प्रवाहण के पुत्र, श्रतप्रव प्रावाहिण नाम से प्रतिद्ध बबर ने इच्छा की' यह वाक्य बतला रहा है कि, प्रावाहिण से पहिले यह प्रन्य न या। श्रपने पूर्वभावी वृत्त का ही प्रन्थ में निर्देश रहता है। यदि वेद में प्रावाहिण, श्रीहालिक, श्रादि का निहेंश हैं, तो मानना पड़ेगा कि, ये पुरुष वेद से पहिले उत्पन्न हुए, एवं वेद पीछे बने। फलतः इस हेत से मी वेद की श्रिनित्यता हो सिद्ध हो रही हैं, जिस हेंतु का—'श्रानित्य—दर्शनाव' सुत्र से स्पष्टीकरण हुश्रा है।
- (३)—उक्त दो स्त्रों से पूर्वपद्ध का उत्थान हुआ । अब आगे के चार स्त्रों से उत्तरपद्ध का स्पष्टी—करण किया बाता है। वर्ष नित्य, क्यों की समष्टि रूप शब्द नित्य, शब्दार्थ का सम्बन्ध नित्य, तद्दूरूप वेद—शास्त्र नित्य, फिर इसे पौरुषेय क्यों कर माना जा सकता है। शिष्य—गुरु-परम्परा से ही वेदों का अध्ययना—ध्यापन सदा से चला आ रहा है। कहीं भी तो वेदकर्ता का उल्लेख नहीं है। इसप्रकार 'औत्पत्तिकस्तु राज्दस्यार्थन सम्बन्धः' इत्यादि पूर्व स्त्रों में ही शब्दनित्यता, शब्दार्थनित्यता द्वारा वेद का अपीरुषेयत्व कतलाया जा चुका है। पुनः इस सम्बन्ध में प्रयास करना व्यर्थ है। 'उक्तं तु शब्दपूर्वत्त्वम्' सूत्र इसी सिद्धान्तपद्ध का विश्लेषण कर रहा है।

- (४) शब्दिनत्यता, एवं शब्दार्शनित्यता के आधार पर वेद का अपीरुषेयत्व तो पहिले ही प्रतिपादित है। अतः इस सम्बन्ध में 'वेद पौरुषेय हैं ?, अयवा अपीरुषेय १, यह प्रश्न उठाना तो व्यर्थ हैं। हाँ इस सम्बन्ध में पुरुषाख्या, तथा अनित्यदर्शनरूप बो दो आचेप हुए हैं, उनका समाधान सामियक हैं। पुरुष-समाख्या अवश्य हैं। पंरन्तु इसे अपीरुयेयत्व का प्रतिबन्धक नहीं माना जा सकता। यह समाख्या केवल अध्ययनसम्प्रदायप्रवृत्ति का ही समर्थन कर रही हैं। स्वाध्यायपरम्परा का आरम्भ जिसने सर्वप्रथम किया, वहीं समाख्या का अधिकारी बन गया। कीन कहता है कि, कठ तित्तिरि आदि से पहिले वेद न थे। कीन कहता है कि, इन्होंनें कठ-तित्तिरि आदि वेदशाखाओं का निम्मीण किया। यदि ये इनके निम्मीता होते, तो अध्ययनपरम्परा में कहीं तो निम्मीतृत्वेन इनका उख्लेख होता। रही बात 'काटकम्' 'कौथुमम्' इत्यादि समाख्यामावों की। इस सम्बन्ध में यही समाधान पर्यांस होगा कि, यह समाख्या इनके प्रवचनकर्म्म से, दूसरे शब्दों में अध्ययनसम्प्रदायप्रवर्त्तकरूप से गतार्थ हैं। अतः पुरुषसमाख्या के हेतु में कथमि वेदो का अनित्यत्व, तथा पौरुषेयत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। 'आख्याः, प्रवचनात्'स्त्र इसी उत्तर का स्पष्टीकरण कर रहा है।
- (५)—दूसरा श्राच्चेप यह था कि, वेटों में 'बबर: प्रावाहिंगिरकामयत' इत्यादि रूप से श्रानित्य भावों की उपलब्धि हो रही है, श्रानित्य पुरुषिवशेषों का उल्लेख है। इसलिए वेट श्रानित्य, श्रातएव पौरुषेय हैं। इस सम्बन्ध में हमें (व्याख्याता को) यह कहना है कि, यहाँ प्रावाहिंगि से किसी मरणधम्मां पुरुषिवशेष का प्रहणा श्रामीष्ट नहीं है। 'प्र' शब्द प्रकृष्टार्थ का वाचक है, 'बहित' प्रापणार्थक है। फलत: 'प्रावाहिंगिः' का श्राय प्रयादिक्ति । 'बबर' श्रानुकरण है, न कि किसी व्यक्तिविशेष का नाम। प्रवहणशील वायु 'बन्ब' रूप से शब्द करता हुआ इतस्तत: प्रवाहित रहता है, श्रात: वायु ही 'बबर प्रावाहिण' है। इसप्रकार वेद के जो स्थल' श्रानित्यधम्मविच्छिन्न व्यक्तिविशेषों की भ्रान्ति के कारण बने हुए हैं, वे सब यथार्थत: व्यक्तियों के नाम न होकर नित्य तत्त्वों के ही बोधक हैं। फलतः 'श्रानित्यदर्शनात्' हेत का भी कोई महत्त्व नहीं रह जाता। श्रानित्यमावदर्शन के श्राधार पर वादी ने वेदों की श्रानित्यता के सम्बन्ध में जो दूसरा कारण बतलाया है, वह श्रुतिसामान्यमात्र है। शब्द का सम्यमात्र ही 'प्रवाहणस्यापत्यं प्रावाहिणः' इस प्रकार की भ्रान्ति का कारण है। वस्तुतः यह प्रवहणशील नित्य वायुतत्त्व का ही बोधक है"। 'परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्' स्त्र इसी श्राच्चेपनिराकरण का स्पष्टीकरण कर रहा है।
- (६)—-त्राचिप का समाधान हो चुका । त्रत्र एक स्वतन्त्र शङ्का का त्रपनी त्रोर से उत्थान करते हुए स्त्रकार उसका समाधान करते हैं। शङ्का का स्वरूप यह है कि—"वनस्पतयः सत्रमासत'—'सर्पाः सत्रमासत'—'सर्पाः सत्रमासत'—'गावो वा एतन् सत्रमासत' इत्यादि वेदवचन उन्मत्त बालप्रलापस्थानीय बनते हुए सम्पूर्ण वेद क प्रामाणिकता के विधातक बन रहे हैं। 'वनस्पतियों नें यज्ञ त्रारम्भ किया' यह वाक्य इस लिए प्रलाप है कि, यज्ञ चेतनपुरुषयत्नसाध्य है। भला सर्वथा जड़ वनस्पितयाँ, किंवा चेतन भी सर्प, त्रीर गौवें मन्त्र-हविद्वं व्य—त्रेतागिन-त्रादि से युक्त यज्ञका त्रानुष्ठान करेंगी, यह कौन बुद्धिमान् स्वीकार करेगा?। त्रावश्य ही वेदका कितना ही भाग बुद्धिगम्य पदार्थों का निरूपण करता हुत्रा तदंश से धर्म में प्रमाण माना जा सकता है। परन्तु 'वनस्पतयः सत्रमामत' इत्यादि लच्चण वेदभाग उन्मत्तप्रलापस्थानीय बनता हुत्रा कथमपि प्रमाण नहीं माना जासकता। फलतः 'चोदनालच्चणोऽर्थो धर्म्मः' इस धर्म्भलच्चण वा सम्पूर्ण वेद के साथ सम्बन्ध नहीं नाना जासकता।

स्त्रस्चित शङ्का का स्त्र से ही समाधान करते हुए (व्याख्याता) कहते हैं कि, 'ज्योतिष्टोमेन स्त्रर्ग-कामो यजत'-सोमेन यजत' इत्यादि विधिवाक्य साध्य-साधनेतिकर्तव्यताविशिष्टार्थमावनाविषयक बनते हुए परस्पर सम्बद्धार्थ के प्रतिपादक बन रहे हैं। ऐसे विधिवचनों को कथमपि मत्तप्रलाप नहीं माना जासकता। श्रव रही बात 'वनस्पतयः सत्रमासत' इत्यादि वाक्यों की। इस सम्बन्ध में यही समाधान पर्य्याप्त होगा कि, पुरुषप्रयत्नसाध्य सत्र (यज्ञ) में उपयुक्त वनस्पत्यादि की स्तृति (प्रशंसा) ही 'वनस्पतयः ' इत्यादि वाक्यों से श्रमिप्र तहें। 'श्राजी श्रमुक के श्रमुक यज्ञ की महत्ता का क्या कहना, इस में चेतन विद्वान् ऋत्विक बाह्मण तो क्या, श्रवेतन वनस्पतियाँ मी माग ले रहीं हैं' इसप्रकार योग्य कम्मेंठ याज्ञिकोंके द्वारा सञ्चालित यज्ञकम्में के वैशिष्टय स्वन के लिए ही उक्त स्तृतिवचन प्रयुक्त हुए हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि, वनस्पतियाँ सच-मुच में पुरुष की मांति स्वतंत्ररूप से यज्ञनुष्ठान कर रहीं हैं। लोक में भी 'सन्ध्यायां मृगा श्रपि न चरन्ति, कि पुनर्विद्धांसो ब्राह्मणाः' इत्यादिरूप से व्यवहार देखा जाता है। मृग यह नहीं जानते कि, सन्ध्या—वेला में मोजन करना निषद है। केवल निन्दनीय बतलाने के लिए मृगों के सम्बन्ध में 'मृगा श्रपि न चरन्ति' यह कह दिया है। इस प्रकार जिन वेदवचनों के श्रथों में ऐसा बोध प्रतीत होता है, उन्हें स्तृतिपरक मानते हुए ही समन्वय कर लोना न्यायसङ्गत माना जायगा। 'कृते वा विनि गोगः स्यात्, कर्म्मणः सम्बन्धात्' स्त्र इसी न्यायसङ्गति का समर्थन कर रहा है।''

इसप्रकार प्रयोगलच्या शब्दों को नित्य समभने वाले व्याख्यातात्रोंनें उक्त ६ मीमांसा-सूत्रों का उक्त तात्पर्य्य लगाते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि, प्रयोगलच्या शब्दसमष्टिरूप वेदशास्त्र सर्वथा अपौर्ष्यय है। व्याख्यातात्रों के इस प्रातिस्विक मन्तव्य की मीमांसा इसलिए अनावश्यक है कि, अभी उन्हें उस तात्विक वेद के स्वरूप का मान ही नहीं है, जिसे लच्य बना कर भगवान् जैमिनि ने शब्दनित्यता का समर्थन करते हुए प्रकृत अधिकरण से उसकी अपौर्षयता सिद्ध की है। अस्तु, अब हमें उस विज्ञानदृष्टि से प्रस्तुत अधिकरण की मीमांसा करनी चाहिए, जो विज्ञानदृष्टि सर्वथा निर्मान्त बनती हुई अद्धा-विर्वास की मूलमिति मानी गई है।

स्त्रकास्ने महारम्म के साथ वाग्लच्य शब्दों की नित्यता सिद्ध करते हुए इनका वाचकत्व व्यवस्थित किया। और इन दो उद्देश्यों की सिद्धि में मीमांसा १ अध्याय के प्रथमपाद के १-१-५ से आरम्भ कर शाश्य पर्यन्त के २२ स्त्रों का उपयोग हुआ, जिनमें १-१-५ से १-१-२३ पर्यन्त के १६ स्त्रों के द्वारा तो शब्दित्यत्व स्थापित हुआ, एवं २४-२५-२६, इन तीन स्त्रों के द्वारा वाचकता का समर्थन किया गया। इस उद्देश्य की सिद्धि के अनन्तर स्त्रकारके सम्मुख विद पोरुषेय हैं, अथवा अपौरुषेय १, एतत्-प्रश्नमृलक वेदप्रामाययवाद की मीमांसा उपस्थित हुई। इसी के निश्चयार्थ प्रतिपादन के लिए १-१-२७ से आरम्भ कर १-१-३२ स्त्रपर्यन्त ६ स्त्रों का वेदापौरुषेयत्व-अधिकरण' हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ। मीमांसा-स्त्रों की इस सङ्गति को लक्ष्य में रेख् कर ही हमें इनकी विज्ञानदृष्टि—सम्मत मीमांसा करनी है।

(१) वान्तच्या शब्द बही सर्वथा नित्य हैं, वहाँ प्रयोगलच्या शब्द सर्वथा अनित्य हैं, इस दृष्टि-कोया को लच्य में रखते हुए विषय पर दृष्टि डालिए]। प्रयोगलच्या शब्द क्योंकि सर्वथा अनित्य हैं, अतएव इनका सिन्नकृष्टकालन्त स्पपन्न है। तात्पर्य्य यह हुन्ना कि, प्रयोगात्मक शब्द अनित्य हैं। अतएव मानना पड़ता है कि, ये सादि-सान्त हैं। क्योंकि वेदशास्त्र भी 'बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेंदे' (वैशेषिकद०६।१११) के अनुसार प्रयोगशब्दात्मक बनता हुआ अनित्य है, अतः इसे भी सादि सान्त, अतएव पौरुषेय ही मानना न्यायसङ्गत है। इसके प्रमास के लिए "काठकं-कापालकं-पैप्पलादकं-मोद्गलं' इत्यादि पुरुष-समाख्या हीं पर्याप्त हैं। ये पुरुष-समाख्या बतला रहीं हैं कि, प्रयोगशब्दात्मक वेदशास्त्र कठादि के पीछे कृतरूप बनता हुआ सादि ही माना जायगा। बात यथार्थ हैं। कठादि पुरुषों से समाख्यात वेद कठादि से पहिले क्योंकि अनुपपन्न हैं, अतएव इन्हें अनित्य ही कहा जायगा। (वेदां अके सिन्नकर्ष पुरुषाख्याः)

- (२)—अपिच-'वबर: प्रावाहिणिरकामयत'—'कुमुरुबिन्द श्रोहालिकरकामयत' इत्यादि लच्चण बनन-मरणभावानुबन्धी वाक्य वेद में छुने जाते हैं। इन श्रानित्य वाक्य-दर्शनों से भी यह सिद्ध हो रहा है कि, बबर-कुछरुबिन्दादि पुरुषविशेषों के पीछे ही वेदशास का निम्मीण हुआ है। इस श्रानित्य दर्शन हेत से भी वेदों का कुतकत्व, श्रानित्यन्व, तथा सादि-सान्वत्व ही सिद्ध हो रहा है। (श्रानित्यदर्शनाच )।
- (३)— त्राचिप प्रयोगशब्दहिष्ट से यथार्थ हैं। प्रयोगलच्चण शब्द त्र्वित्य हैं, त्र्रतएव तद्रूप बेटशास्त्र भी त्र्वित्य ही हैं। परन्तु वाक्-लच्चण शब्दों की दृष्टि से इन त्र्राचेपों का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। पूर्वपच्ची ने प्रयोगलच्चण त्र्वित्य शब्दों को त्रागे करते हुए त्राचेप किया है। सूत्रकार वाक् लच्चण नित्य शब्द दृष्टि से त्र्राचेप का निराकरण करते हुए कहते हैं— 'उक्त' तु शब्दपूर्वत्त्वम्'।

सूत्र का तात्पर्य्य यही है कि, 'वेद, विद्या, विज्ञान' तीनों शब्द अभिन्नार्थ के स्वक हैं। नित्यसिद्धा विद्या ही वेद है, यही नित्य ( ईश्वरीय ) विज्ञान है । नित्यसिद्ध ये विज्ञान शब्दों से प्रतीत होते हैं । इन नित्यसिद्ध, ऋर्थरूप विज्ञानों का, तथा तद्वाचक नित्यसिद्ध वाक लच्चण नित्य शब्दों का ऋौत्पत्तिक (नित्य) सम्बन्ध है, जिसका बोध हमें उपदेश के द्वारा हुआ करता है। यह सिद्धान्त 'श्रीत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थेऽनुलब्धे, तत् प्रमाणं बादरायणस्यानपेज्ञत्वात्' इस सूत्र से पूर्व में उक्त है। तत्तदर्थावनोध के लिए तत्तद्विशेष आप्तपुरुषों का तत्तदर्थवाचक तत्तव्छुब्दप्रयोग ही उपदेश है। अपने स्वामाविक श्रीपपत्तिक सम्बन्ध से उपदिष्ट शब्द से सर्वथा श्रामन्न, उस श्रनुपलब्ध-शब्दवाच्य-विशेष विज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। शब्दद्वारा उपलब्ध वह नित्य विज्ञान ही विद्या है, वही वेद है। द्रष्टा महर्षि अपनी आर्षदृष्टि से दृष्ट अर्थ का अस्मदादि अनार्ष व्यक्तियों के लिए उपदेश करते हैं। द्रष्टाओ का यह वाक्य ही जहाँ स्वयं द्रष्टात्रों के लिए दृष्टि है, वहाँ हमारे लिए दृष्टिस्वरूपा-( प्रत्यज्ञस्थानीया ) श्र ति है। इसप्रकार वेदात्मिका नित्यविद्या का त्रापनी त्रार्षदृष्टि से साचात्कार करके ही द्रष्टा महर्षि शब्दों के द्वारा हमें उपदेश दिया करते हैं। जिस विद्या का द्रश्टा लोग हमें शब्दों के द्वारा उपदेश करते हैं, वह विद्या नित्य है, पहिलो से ही विद्यमान है। द्रष्टागण केवल द्रष्टा हैं, कर्ता नहीं। ऋषिगण नित्या वेदविद्या को उत्पन्न नहीं करते, त्र्यपित नित्यसिद्धा विद्या का साचात्कारमात्र करते हैं। विद्यावाचक वाक्-लच्च शब्द नित्य बतलाए गए हैं, साथ ही इन शब्दों का उस विद्या के साथ नित्य ही सम्बन्ध बतलाया गया है। ऐसी स्थिति में वाक-लच्च्या शब्दपूर्वा विद्या (वेदतत्त्व, किंवा तत्त्वात्मक वेद ) कैसे अनित्य हो सकती है। फलतः वेदविद्या का नित्यत्त्व सर्वथा अन्तुएए। बना रह जाता है।

(४)—'काटक्रम्-कापालकम्' इत्यादि पुरुषाख्याएँ वेदविद्या का कालसंनिकर्ष बतला रहीं हैं, इस अप्राचेप का मी कोई महत्त्व नहीं हैं । पुरुषाख्या का यह तात्पर्थ्य नहीं हैं कि, वह पुरुष ही उस आख्यात विषय का कर्ता है । अपित अवचन के सम्बन्ध से भी आख्या उपपन्न हो जाती है । विद्या का अध्यापन ही अवचन हैं । नित्यसिद्धा वेदविद्या का बोध उपदेशलच् ए अवचन के बिना असम्भव है । उपदेष्टा महर्षि—वेदविद्या को उत्यन्न नहीं करते, अपित नित्यसिद्धा विद्या को आर्षध्यि से हृदयङ्गममात्र करते हैं ।

उन वेदिविद्याओं में जिस त्राप्तमहर्षि ने त्रपनी त्रार्षहिष्ट से जिस विद्या का सर्वप्रथम त्राविष्कार किया, ( वेदयुगकालीना—यशःख्यापनलच्या परिपाटी के त्रनुसार ) वह विद्या भी उसी द्रष्टा महर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुई, एवं उस महर्षि का उपदेशलच्या वाक्यप्रन्थ भी उसी के नाम से व्यवहृत हुत्रा । उपदेशलच्या शब्द के प्रयोगमाव के त्रानित्य रहने पर्मी वाक्-लच्या उपदेशशब्द भी जब त्रानित्य नहीं है, नो तद्वाच्या वेदिवद्या कैमे त्रानित्य हो सकती है ?। प्रवचनकर्त त्वेन ही काटकम्—कापालकम्—इत्यादि त्राख्याएँ प्रचितत हैं, यही निष्कर्ष है ।

राज्द त्रौर त्रार्थ का क्योंकि तादात्म्य है, अतएव अर्थात्मक विज्ञान तथा शब्दात्मक शास्त्र, दोनों के लिए 'वेद' शब्द प्रयुक्त हुआ है। नित्या वेदविद्या भी वेद है, तत्प्रतिपादक शब्दशास्त्र भी वेद है। माचात्कृतघम्मां महामहर्षियों नें अर्थाचात्कृतघम्मां मनुष्यों को उपदेशलच्च् शब्दवेद से अर्थवेद का बोध कराया है। कित्मप्रहण के विए ही वेद-वेदाङ्गलच्ण प्रन्थ का समाम्नाय संकलित हुआ है, जैसा कि निन्न जिस्तित यास्कवचन से प्रमाणित है—

साचात्कृतधर्माण ऋषयो वभ्वः । तेऽवरेभ्योऽसाचात्कृतधर्मभ्य-उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणायेमं ग्रन्थां समाम्नासिषुर्वेदं च, वेदाङ्गानि चं" (यास्कृतिरुक्त—) इति ।

उक्त नैगमिक वचन में पठित 'मन्त्रान् सम्प्रादुः' का 'मन्त्र' पद नित्यसिद्धा वेदविद्या, तथा तत्प्रतिपादक शब्दात्मक वेदशास्त्र, दोनों का प्रतिपादक बन रहा है। प्रयोगलचारण अनित्य शब्दराशि की मूलप्रतिष्ठा बना हुआ वाक्-लच्चर्ण नित्य शब्दराशि रूप शब्दवेद का, तथा तद्वाच्य विद्यावेद का, दोनों का ममान्नायमात्र संनिक्कष्टकाल से सम्बन्ध रखता है। नित्या वेदविद्या, एवं तत्प्रतिपादिक नित्या शब्दराशि रूप वेदशास्त्र का काल से कोई सम्बन्ध नहीं है। दोनों ही स्वस्वरूप से सर्वथा अनादि, नित्य, तथा अपौक्षेय हैं। 'आख्याप्रवचनात्' इस समाधानसूत्र का यही तात्पर्य्य है।

(५)—'वबरः प्रावाहिंगिरकामयत'—'कुसुर्रावन्द श्रीहालिकरकामयत'—'कुशिकस्य सूनुः'— 'श्रार्ष्टिवेस्गो होत्रमृषिर्निषद्न् देवािपः' इत्यादि श्रिनित्य श्रर्थ दर्शनो के श्राधार पर प्रतिष्ठित 'विमतं वेद-वाक्यं पौरुषेयम्। वाक्यत्त्वात् , भारतादिवत्' इस श्रनुमान से वेदशास्त्र पौरुषेय है, यह दूसरा श्रात्तेप था। इस सम्बन्ध में सूत्रकार ने 'परं तु श्रु तिसामान्यमात्रम्' इस सूत्र के द्वारा जो समाधान किया है, वैज्ञानिक व्याख्याता उस सूत्र का यह समन्वय करते हैं कि— यद्यपि नित्यसिद्धा ऋषिदैविक-विद्याओं का निरूपण ही वेदशास्त्र का मुख्य विषय है। तथापि विद्याप्रदर्शन के प्रसङ्ग में विषयसमन्वय की दृष्टि से ऋषियों नें यत्र तत्र ऋषिमौतिक-लोकचिरित (इतिहास) का भी गोणरूप से समानेश कर दिया है। फलतः लह लोकन्नत-प्रदर्शन ऋपनी प्रासङ्गिक मर्थ्यादा से गौण-श्रुतिसामान्यमात्र (प्रासङ्गिक) वन रहा है। इन प्रासङ्गिक ऋगित्य लोकन्नतों के ऋषाधार पर नित्यसिद्धा वेद-विद्या, तथा तद्धाचक नित्यसिद्ध वाक्-लक्षण शब्दराशिरूप वेदशास्त्र की नित्यता पर कोई ऋषात नहीं हो सकता। यद्यपि हम मानते हैं कि, प्रसङ्गोपात्त लोकन्नतात्मक वेदभाग किसी नित्यविद्या का प्रतिपादक नहीं है। तथापि समध्यात्मक वेदशास्त्र का मुख्य लक्ष्य नित्या वेदविद्या ही है। ऋतः इस दृष्टि से न तो इसे ऋनित्य-इतिन्नत्तप्रन्थ ही कहा जा सकता, न इसके वेदशास्त्रत्व (नित्यविद्याप्रतिपादकत्त्व) पर ही कोई ऋग्रातेष किया जा सकता।

(६)—'कृते वा विनियोगः त्यान् कर्मणः सम्बन्धान्' सूत्र प्रकृत अधिकरण का अन्तिम सूत्र हैं। व्याख्याताओं नें इस सूत्र को स्वतन्त्र पूर्वपन्न, तथा स्वतन्त्र समाधानपरक माना है, जैसा कि पूर्व में दार्शनिक अर्थ बतलाते हुए स्पष्ट किया जा चुका है। सूत्र पड़ा हुआ है उसी अधिकरण में। सूत्रकार क्रकशः पूर्वपन्नों का निराकरण करते आ रहे हैं। पूर्वपन्नोत्थान 'वेदां अकें कें दे — अनित्यदर्शनान्न' इन दो सूत्रों से अधिकरणारम्भ में ही हो चुका है। दोनों आन्तेपों का क्रमशः 'आख्याप्रवचनान्'-परंतु श्रुति सामान्यमात्रम्' इन दो सूत्रों से समाधान भी हो चुका है। उधर सूत्रों की स्वामाविक शैली यह है कि, पूर्वपन्त प्रतिपादक सूत्रों का आरम्भ में सिन्नवेश रहता है, उत्तरपन्तपतिपाइक सूत्रों का उसी पूर्वनन्त्रक्रम से उत्तर में समावेश रहता है। इधर हमारे ये व्याख्याता इस सूत्रशैली के सर्वथा विरुद्ध 'कृते वा विनियोगः दे हत्यादि सूत्र को सङ्कोतविधि से पूर्वपन्न का भी सूचक मान रहे हैं, एवं उत्तरपन्न का भी प्रतिपादक बतला रहे हैं। 'एतन्स्त्रसूनितामेतन्स्त्रे एवे निवर्त्तनीयां शङ्कां प्रदर्शयित' यह वाक्य हमारे उक्त कथन में प्रमाण बन रहा है। अस्तु।

हमारी दृष्टि से प्रकृत स्त्र न तो सङ्क्षेत्र विधि से किसी नवीन शङ्का का उत्थापक है, न नवीन समाधान का प्रवर्शक । ऋपितु 'श्रानित्यदर्शनाच' इस श्राच्चेप का जो एक समाधान 'परं तु श्रातिसामान्य-मात्रम् इस स्त्र से हुआ है, 'कृते वा-विनियोगःः' ऋधिकरण का यह ऋन्तिम स्त्र उसी 'श्रानित्य-दर्शनाच' का एक दूसरा समाधान है । 'कृते वा विनियोगःः' इत्यादि स्त्र पठित 'वा' शब्द इसी बैकल्पिक समाधान का स्चक बन रहा है । इस स्त्र को स्वतन्त्र शङ्का, एवं स्वतन्त्रसमाधानपरक मान लेने पर 'वा' का क्या स्वारस्य रह जाता है, इस प्रश्न का उत्तरदायित्व उन्हीं व्याख्याताओं से सम्बन्ध रखता है । हमें केवल उस अर्थ के समन्वय का ऋधिकार है, जो ऋधिकरणमर्थ्यादा का ऋनुगमन करता हुआ 'वा' स्वारस्य का भी समर्थक बन रहा है ।

सम्पूर्ण वेदशास्त्र समिष्टिरूप से नित्यविद्या का प्रतिपादक है, यह पञ्चम सूच व्याख्या में स्पष्ट किया जा चुका है। वेदप्रतिपादिना, खरड-खरडात्मिका अनन्त विद्याओं का ब्रह्मविद्या, यज्ञविद्या, इन दो विद्याओं में अन्तर्भाव किया जा सकता है। मौलिकविद्या ब्रह्मविद्या है, यौगिक विद्या यज्ञविद्या है। तत्त्वविद्या मौलिकविद्या है, रासायनि कसिमअणानुगता, अग्नीषोमात्मिका विद्या यौगिकविद्या है। जिन दो विज्ञानों

के लिए पाश्चात्य सायन्स में फिजिक्स (Physics),-केमेस्ट्री (Chemistry), ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, ठीक उन्हीं के लिए हमारे विज्ञानात्मक वेदशाश्र में 'ब्रह्मविद्या, यज्ञविद्या' शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

मौलिक क्त्विव्या 'प्राण, वाक्' मेद से दो भागों में विभक्त है। प्राण की सामान्य संज्ञा 'देवता' है, वाक् की सामान्य संज्ञा भूत है। सर्वव्यापक, नित्यविज्ञानधन ईश्वरप्रजापित की ये ही दो मुख्य सन्तान हैं — देवतानि च, मूतानि च'। ऋषि, पितर, असुर, गन्धर्व, पशु, मेद से देवतासंज्ञक प्राणतस्व की मुख्य पाँच बातियां हैं। एवमेव 'गुख-अरुख-रेखु-भूत-महामृत' मेद से भूतसंज्ञक वाक्त्व्व की प्रधान पाँच जातियाँ हैं। अपञ्चा-पञ्चा विभक्त, त्रि:-नि:-मर्थ्यादा से युक्त ये देव-भूततत्त्व ही विश्वस्वरूप के आरम्भक (उपादान) वनते हुए विश्व के प्रमन-प्रतिष्ठा-परायण हैं। इन दोनों तत्त्वों का विज्ञान ही ब्रह्मविज्ञान, किंवा ब्रह्मविद्या है, विषके आधार पर यज्ञविद्या प्रतिष्ठित है। यही वेदशास्त्र का एक मुख्य प्रतिपाद्य विषय है।

दूसरा मुख्य प्रतिपाद्य विषय है यज्ञविद्या। यह यज्ञविद्या नित्ययज्ञविद्या, वैधयज्ञविद्या, भेद से दो प्रकार की है। प्राकृतिक तत्त्वों के पारस्परिक अन्तर्व्याम सम्बन्ध से उत्पन्न, आदान-विसर्ग- क्रियात्मक नित्यभाव नित्य- यज्ञात्मक है। पुरुषप्रयत्नसाध्य अग्निहोत्रादि जितनें यज्ञकम्म सुने जाते हैं, वे सब प्रकृति में हो रहे हैं। इसी आधार पर 'स्यों ह वा अग्निहोत्रम्' (शत०)हत्यादि निगम प्रतिष्ठित हैं। 'अग्नोक प्राणानामन्योऽन्यपरि- प्रहो यज्ञः'- 'वाचिश्चत्तस्योत्तरोत्तरिकमो यज्ञः' (ऐतरेयआ०) यही नित्य यज्ञ के प्रसिद्ध लच्च्या हैं, जिनका अग्नों सोमाहृतियंज्ञः' इस लच्च्या पर पर्य्वसान माना जा सकता है। 'अग्नीकोमात्मकं जगत्' इस हरूज्बत्यलिखाः' इस लच्च्या पर पर्यवसान माना जा सकता है। 'अग्नीकोमात्मकं जगत्' इस हरूज्बत्यलिखान के अनुसार सम्पूर्ण विश्व अग्नीकोमात्मक बनता हुआ यज्ञात्मक है, जिसका मन्त्रकृत्-ऋषि 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्' इन शब्दों में अभिनय किया करते हैं। इसी प्राकृतिक नित्ययज्ञ के सम्बन्ध से ब्रह्मविज्ञानात्मक ईश्वरप्रजापति 'यज्ञप्रजापति' स्वरूप में परिणित हो रहा है, जिसका विश्वरूप से हम साज्ञात्कार कर रहे हैं। जब तक नित्ययज्ञ है, तमी तक विश्वस्वरूप सुरिच्ति है।

उक्त प्राकृतिक यसस्पति से विश्व का कोई भी बड़-चेतन पदार्थ विश्वत नहीं है। सब में श्रादान-तिस्पांत्पिका नित्ययक्रप्रिक्या प्रवाहित है। स्प्यं, चन्द्रमा, पृथिवी, नच्चत्र, ग्रह मनुष्य, प्र्यु, पच्ची, श्रोषधि, वनस्पति, क्रिम, कीट, श्रादि सब न्यच्चरमूर्ति (ब्रह्मे न्द्रविष्णुमूर्ति) श्रन्तय्यांमी की प्रेरणा से द्वयन्चरमूर्ति (श्रग्नी-बोममूर्ति) स्त्रात्मा के श्रावार पर स्व स्व यज्ञ के यजमान बन रहे हैं। वैधयज्ञ में होता श्रादि श्रात्विक सम्पति, गार्हफ्यान्टि श्रादि श्रान्नसम्पति, इत्यादि जो जो साधन-सामप्रियां होतीं हैं, उस सबका स्व-स्व-स्वरूपसंस्थाना-नुपात से इन प्राकृतिक यज्ञों में भी समावेश हैं। यही क्यों, वहाँ (प्रकृति) जैसा है, वैसा ही तो यहाँ होता है।

प्रसङ्कोपात दो शब्दों में प्रकृतस्त्रसमन्वयकर्तां व्याख्यातात्रों के उस 'उन्मत्त-बालप्रलाप' हेतु की मी परीचा कर डालिए । 'वनस्पतयः सत्रमासत' इत्यादि वेदवचनों को व्याख्याता लोग इसलिए उन्मत्त-

<sup>\*</sup> यानि पश्चवा त्रीखि तीखि तेम्यो न ज्यायः परमन्यद्स्ति । यस्तद्वेद स वेद सर्वो सर्वा दिशो बलिमस्मै हरन्ति ॥ (छान्दोग्य०)

प्रलाप बतलाते हैं कि, उनकी दृष्टि में सर्वथा जड़ वनस्पितयाँ यज्ञ करने में असमर्थ हैं। आगे जाकर स्त्रार्थ करते हुए व्याख्याता कहते हैं कि—'स्तुत्वयो ह्ये ताः सत्रस्य। वनस्पत्यो नामाचेतना इदं सत्रमुपासितवन्तः, किंपुनिविद्वांसो ब्राह्मणाः' (शावरभाष्य १।१।३२)। व्याख्याता प्राकृतिक यज्ञस्वरूप से अपिरिचित रहे होंगे, यह कहना तो घृष्टता मानी जायगी। हाँ इन वाक्यों को स्तुतिपरक बतलाना सर्वथा मीमांस्य है, यह कहने में कोई आपित नहीं की जा सकती। वनस्पितयों में भी अवश्य ही सत्र हो रहा है। तत्तद् वनस्पितिविशेषों में यज्ञातिशय का तारतम्य है, जैसाकि 'ते हि यिद्धायाः' इत्यादि ब्राह्मणश्रुति से प्रमाणित है। श्रुति सत्र की महत्ता नहीं बतला रही, अपितु वनस्पितयों में प्रतिष्ठित प्राकृतिक नित्ययज्ञ का विश्लेषण कर रही है। ऐसी दशा में आरम्भ में इसे उन्मत्त प्रलापस्थानीय मानते हुए वेद की अप्रामाणिकता का उत्थान करना, अन्त में स्तुतिपरक मानते हुए प्रामाण्यसमर्थन करना, सभी कुछ बड़ों की बड़ी बातें हैं।

हाँ, तो हम कह रहे थे कि, प्राकृतिक विश्व में प्राकृतिक देवताओं के द्वारा सञ्जालित, विश्वस्वरूपसंरद्धक विश्वरूपात्मक यज्ञ ही नित्ययज्ञ है । यह नित्ययज्ञ उसी नित्य ब्रह्मविद्या पर प्रतिष्ठित है, जिस ब्रह्मविद्या को 'त्रयीविद्या' भी कहा जाता है । एवं जिसे-'सेषा त्रयीविद्या यहः'( शत०बा०)-'त्र-ी वा एषा विद्या-तपित'(शत०बा०) इत्यादि रूप से यज्ञात्मक बतलाया गया है । ब्रह्मविद्या के आधार पर वितत इस नित्य-यज्ञविद्या का आर्षमहर्षियों ने अपनी आर्षहिष्ट से साज्ञात्कार किया । इस साज्ञात्कृति से उन्होंने इस यज्ञकम्में का आविष्कार कर डाला, जो आज 'वैषयज्ञ' नाम से प्रसिद्ध है, जिसका वेदवित् विद्वान् अनुष्ठान किया करते हैं । यही वैधयज्ञकर्म्म अनित्य यज्ञविद्या है । हमारे वेदशास्त्र में नित्य ब्रह्मविद्या का, नित्य यज्ञविद्या के साथ-साथ इस वैधयज्ञ की इतिकर्त व्यता का भी प्रतिपादन हुआ है । प्रावाहिण, श्रीहालिक, आदि अनित्य अर्थों का इसी वैधयज्ञकर्म के साथ सम्बन्ध है ।

तात्पर्यं कहने का यहीं है कि, अकृतक (नित्य) के साथ कृतक (अनित्य) का सम्बन्ध नहीं हो सकता। फलतः अकृतक ब्रह्म-यज्ञविद्यात्रों के साथ कृतक औद्दालिक, प्रावाहिण, अप्तदे व्यक्तियों का कोई सम्बन्ध नहीं है। अपितु इनका प्रसङ्ग कृतक यज्ञकर्मा (वैधयज्ञकर्मा) के साथ ही घटित है। सृत्रकार कहते हैं कि, हम मानते हैं कि औद्दालिक आदि अनित्य व्यक्तियों का वेट में उल्लेख है। परन्तु इनका कृतकयज्ञ में विनियोग है। क्योंकि अनित्य वैधयज्ञकर्म के साथ ही इन अनित्य व्यक्तियों का सम्बन्ध घटित है। फलतः उस जित्य ब्रह्म-यज्ञविद्यात्मक, तथा कृतकयज्ञप्रमाणात्मक वेद का वेदन्व तथा नित्यन्त सर्व था अन्तुरुण कना रह जाता है। अनित्य यज्ञ से सम्बद्ध अनित्य अर्थों का दर्शन नित्य ब्रह्म-यज्ञप्रतिपादक नित्य वेदशास्त्र की नित्यता, तथा प्रामाणिकता का विघातक नहीं बन सकता, यही निष्कर्ष है, जिसका-'कृते वा विनियोगः स्यान, कर्म्भणः सम्बन्धान्' इस सूत्र से स्पष्टीकरण हो रहा है।

त्रव इस सम्बन्ध में यही वक्तव्य शेष रह जाता है कि, प्रयोगलच्या शब्द सर्वथा श्रानित्य है। तद्रूप शास्त्रोपदेशलच्या वेद भी त्रानित्य है। किन्तु वाक्-लच्या शब्द सर्वथा नित्य है, एवं विद्यालच्या वेद भी सर्वथा नित्य है। स्पष्ट शब्दों में हमें यह कह देना चाहिए कि, तस्तात्मक वेद सर्वथा श्रक्ततक,नित्य, क्रूटस्थ, श्रापीरुषेय है, जिसका मीमांसाशास्त्र ने समर्थन किया है। एवं तत्त्वप्रतिपादकात्मक, प्रयोगशब्दात्मक मन्त्रब्राह्मयात्मक वेदशास्त्र कृतक है, श्रानित्य है, पौरुषेय है। वेदशास्त्र वेद की पुस्तक है, न कि वेद। वेद

वह नित्य तत्त्व है, बो इस पुस्तकद्वारा प्रतिपादित है। ऐसी अवस्था में 'क्या उपनिषत वेद हैं ?, इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना न्यायसक्त प्रतीत होता है कि, उपनिषत् ही क्या, संहिता,ब्राह्मण्,अप्रारयक, उपनिषत् प्रम्य, चारों ही वेद नहीं हैं, अपितु वेदप्रन्य हैं। अवश्य ही यह कथन धार्मिमकजगत् के प्रचलित अन्ध- अद्धा विश्वास के विपरीत बाता हुआ उसके आत्यत्यन्तिक चोभ का कारण है। परन्तु सत्यरचा के नाते इस चोम को ही हम अपने लिए 'इष्टापत्ति' समक्त रहे हैं।

#### १२-सिंहावलोकन--

पाठकों को स्मरण होगा कि, खरहत्रयात्मक भूमिकाग्रन्थ के प्रथमखरण्ड में 'क्या उपनिषत् वेद है ?, इस चतुर्थं प्रश्न की मीमांसा त्रारम्म हुई थी। मङ्गलरहस्यानन्तर इस प्रकरण को त्रारम्भ करते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि,—"उपलब्ध अनुपलब्ध संहिताग्रन्थ, ब्राह्मएप्रन्थ, त्रार्य्यकप्रन्थ, उपनिषद्ग्रन्थ, ये चारों हीं वेद नहीं हैं। ऐसी अवस्था में प्रकृत प्रश्न के सम्बन्ध में भी हम निःसंदिग्ध होकर कह सकते हैं कि, उपनिषत् वेद नहीं हैं" (देखिए उ० भूमिका १ खरण्ड प्रकरण प्राप्त पृ० सं० १, पूर्वतोऽनुकृत्ता पृ० सं० ५५–)

त्रागे बाकर उसी प्रथमखरह में प्रचलित श्रद्धा-विश्वास की मीमांसा करते हुए प्रकृत प्रश्नमीमांसा की श्रावश्यकता सिद्ध की गई। श्रुनन्तर 'वेद पौरुषेय हैं ?, श्रथवा श्रपौरुषेय ?' इस प्रश्न के सम्बन्ध में दार्शनिकों के ४२ मतवाटों की मीमांसा की गई। श्रुनन्तर खर्ण्डसमान्ति—पर्यन्त वैज्ञानिक दृष्टि को मूल मानते हुए तात्विक वेद के १७ विवर्तों का क्रमशः स्पष्टीकरण किया गया। इसप्रकार भूमिका प्रथमखर्ण्ड में (१०० पृष्ठात्मक) १—प्रारम्भिक निवेदन, (४० पृष्ठात्मक) २-उपनिषदों के श्राद्यन्त में मङ्गलपाठ क्यों किया जाता है ?, (७० पृष्ठात्मक) -२- "उपनिषत् शब्द का क्या श्रर्थ है ?" इन तीन प्रतिज्ञात विषयों का स्पष्टीकरण करते हुए क्रमप्राप्त 'क्या उपनिषत् वेद है ?' इस चतुर्थ प्रश्न के सम्बन्ध में २५० पृष्ठों में क्रमशः प्रश्नमीमांसावश्यकता, दार्शनिकमतवाद, तान्त्विकवेदनिरुक्ति, इन तीन विषयों का प्रतिपादन हुआ। इस्प्रकार प्रतिज्ञात श्रारम्भ के ३ प्रश्नों का सर्वात्मना निरूपण करता हुआ, तथा चतुर्थ प्रश्न के सम्बन्ध में उक्त तीन विषयों का स्पष्टीकरण करता हुआ। लगभग ५०० पृष्ठों में भूमिका प्रथमखर्ण्ड समान्त हुआ।

५०० पृष्ठातमक भूमिका द्वितीयखराड में प्रतिज्ञात उसी चतुर्थ प्रश्न के सम्बन्ध में वेद की पौरुषेयता, अपौरुषेयता की मीमांखा हुई। जिस वेदतत्त्व का वेदग्रन्थों में निरूपण है, जो वेदतत्त्व व्यांख्यादोष से विलुप्त हो गया है, उसके स्पष्टीकरण के लिए हमें महाविस्तार का आश्रय लेना पड़ा। और अपौरुषेय-तात्त्विकवेद-स्वरूपरिचय के सम्बन्ध में द्वितीयखराड में निम्मलिखित विषयों का वैज्ञानिक विवेचन हुआ--

१-वेद का मौलिकस्वरूप

२--तात्त्विकवेद्, श्रौर प्रमाण्वाद

३---प्राजापत्यवेदमहिमा

४-अपौरुषेय वेद का तात्त्विक इतिवृत्त

४-- छन्दोवितान -रसलच्या वेदत्रयी

६-- श्राग्निविकासरहस्य श्रीर वेदशाखाविभाग

प्रस्तुत मूमिका—तृतीयखराड पाठकों के सम्मुख है। इसमें त्रारम्म में प्रथमखराड से त्रमुखत उसी क्या उपनिषत वेद है ? इस चौथे प्रश्न की मीमांसा प्रकान्त है। इसके त्रमन्तर प्रतिज्ञात त्रम्य विषयों की श्रोर पाठकों का ध्यान त्राकर्षित किया जायगा। इस सिंहावलोकन से पाठकों को विषय—समन्वय में विशेष सुविधा रहेगी, एकमात्र इसी लच्च से यह सिंहावलोकन प्रस्तुत हुत्रा है।

## १३-वेदशास्त्र, श्रीर हमारा प्रचलित दृष्टिकोण-

तास्विक वेद्रविष्ट्रप को यथावत् हृदयङ्गम कर लेने के पश्चात् हमें असंदिग्धिंत्प से यह स्वीकार कर लेना पड़ता है कि, जिसे आर्षप्रजा ब्रह्म का निश्वास कहती है, जिसके ब्रह्मनिःश्विमा, गायत्रीमात्रिक, यज्ञमात्रिक, आदि अनेक विवर्त हैं, जिसके छुन्द, वितान, रसात्मक. तीन विवर्त प्रवान माने गए हैं, जो सम्पूर्ण विश्व, विश्वप्रजा, प्रजाक्ममें, की मूलप्रतिष्ठा है, मूलप्रमव हैं, ऋण-धन भाव से जिसके २१-१०१-१०००-६ विभाग हैं, वह तात्विक वेद अवश्य ही अपौरुषेय हैं। इस अपौरुषेय, नित्य, तात्विक वेद की दृष्टि से मूलवेद-चतुष्ट्यी, तूलवेदत्रयी, दोनों हीं अपौरुषेय हैं, नित्य हैं। ऋक्-यजुः साम-अथर्व-तत्त्वममि मूलवेदचतुष्ट्यी है। कम्मात्गत ब्राह्मण, उभयानुगत आर्ययक, ज्ञानानुगत उपनिपत्-तत्त्वसमिष्ट तूलवेदत्रयी है। इस तात्विक, मन्त्रब्राह्मणात्मक, अपौरुषेयवेददृष्टि से यदि हमारे सामने 'क्या उपनिषन् वेद हैं ?, यह प्रश्न उपस्थित होगा, तो हम निःद्रथरूप से कहेंगे 'छपनिषत् अवश्य ही वेद हैं'।

यदि उपनिषल्लच्या तात्त्विकवेद का स्पष्टीकरया करने वाले उपनिषद्ग्रन्थों की दृष्टि से हम से 'क्या उपनिषत् वेद हैं ?' यह प्रश्न किया जायगा, तो हमें कहना पड़ेगा कि, 'उपनिषत् वेद नहीं हैं'। यदि 'तात्स्थ्यात्ताच्छन्यन्याय' की दृष्टि से उपनिषद्ग्रन्थ के सम्बन्ध में हम से उक्त प्रश्न किया जायगा, तो हम कहेंगे—संहिता, ब्राह्मण, श्रारस्थक, उपनिषत्, चारों हीं वेद हैं। श्रतएव 'उपनिषत् श्रवश्य ही वेद हैं'। इस प्रकार दृष्टिमेद से प्रश्न के तीन समाधान हो जाते हैं। समाधान—विवर्तों को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ते हुए प्रचलित श्रदा—विश्वासानुगता वेदभित का विचार कर लेना भी सामयिक ही माना जायगा।

इस में कोई सन्देह नहीं कि, भगवान् जैमिनि ने शब्दार्श का और तित्व सम्बन्ध बतलाते हुए, शब्दों की नित्यता स्थापित करते हुए वेद की कूटस्थ-नित्यता, तथा अपौरुषेयता का समर्थन किया है। परन्तु साथ ही इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि, जैमिनि के इस अपौरुषेयवाद की तात्विक वेदिवद्या, एवं तद्वाचक वाक् लच्या नित्यवेद ही मुख्य आधारभूमि है। और यह भी निर्विवाद है कि, जिन व्याख्याताओं नें मीमांसा—स्त्रों के द्वाग प्रतिपादित जिन प्रयोगात्मक अनित्य शब्दों की नित्यता का समर्थन करते हुए प्रयोगात्मक वेदशास्त्र को अपौरुषेय बतलाया है, वह व्याख्याताओं का ऐकान्तिक प्रौद्धिवादमात्र है। सर्वन्त नें यह भी निःसंदिग्ध है कि, साम्प्रदायिक युग के अनुग्रह से पुष्पित—पल्लवित होने वाले सन्तमत का अनुयांची आज का भारतवर्ष अनुचित भिक्तवाद का पोषक बनता हुआ अपना प्रतिभाविकास सर्वथा खो चुका है। किसी ने संस्कृतभाषा ने कुछ कह दिया, बस वही हम मन्दबुद्धियों के लिए आप्त-प्रमाण बन गया। आज भारतीयशास्त्र बुद्धिक्तेत्र ने सर्वथा अगम्य बन चुका है। हम अपनी ओर से विचार करना ब्रह्महत्या से भी बड़ा पाप समक्त बैठे हैं। इसी अन्धविश्वास का यह दुष्परिणाम है कि, आज भारतीय विद्वान तत्त्वान्वेषणकार्य से सर्वथा पराङ्गुल बन रहे

हैं । व्यास्थातात्रोंनें जो कुछ कह दिया, वह इनके लिए ब्रह्मवाक्य हैं । फिर चाहे व्याख्यातात्रों की व्याख्याएँ क्लबाट से कोई सम्बन्ध न रखतीं हों ।

इम दोष दिया करते हैं पश्चिमी विद्वानों की बाह्यसमालोचनात्मिका बाह्यवृत्ति को । श्रीर कहा करते हैं उनके सम्बन्ध में यह कि. पश्चिमीविद्वान् ग्रन्थ के त्रान्तरङ्ग-विषय पर दृष्टि नही डालते । दूसरे शब्दों में ग्रन्थ में किन कियों का निरूपण है. इस सम्बन्ध में वे कोई विचार न कर, प्रन्थ कर बना ? किसने बनाया ?, कतकालीन मौगोलिक, ऐतिहारिक रियति कैसी थी !, इत्यादि बहिरङ्गपरीचात्रों में हीं उनका स्वाध्यायकर्म ( रिक्चेंबर्क ) समाप्त हो बाता है। परन्तु दोष देने वाले भारतीय विद्वानों से हम पूँ छते हैं कि, व्याकरण-न्यायादि ऋर्वाचीन अन्यों को छोड़ कर अपने सर्वस्वभूत वैदिक-साहित्य का उन्होंनें अन्तरङ्गदृष्टि से कौनसा. कितना विचार किया ! । वेदों में किन किन तात्त्विक विद्यात्रों का निरूपण है !, क्या हमनें कभी भूल कर भी इस दिशा में कोई प्रयास किया !। बस केवल एक, हाँ एकमात्र यही हमारा परम पुरुषार्थ बन रहा है कि. विद अपीरुषेय हैं इस कल्पना को सुरिक्सत रखने के लिए अपना सम्पूर्ण प्रतिमान्बल समाप्त करते रहना। मानलीबिए वेदशास्त्र अपौरुषेय है, सर्विवद्यानिधि है। यह भी मान लिया कि, आपने व्यर्थ के शब्दाडम्बर का आअय लेते हुए युक्तियों से दूसरों को इसकी अपीरुषेयता का लोहा भी मनवा दिया। परन्त एतावता त्रापने स्वयं तो नपा पुरुषार्थीसिंद्ध कर ली, और दूसरों का कौनसा उपकार कर डाला ? जनतक वेदप्रविपादित तत्त्वों का प्रचार-प्रसार नहीं हो जाता, तजतक न्त्रापका यह अपीरुषेय वेदशास्त्र पाषागाप्रतिमावत् दूर से ही प्रगम्य है। कहने की इच्छा न रहते हुए भी कहना पड़ रहा है कि, इस अपीरुषेयवाद-भ्रान्तिने हीं हमें अपने इस तास्विक साहित्यज्ञान से विश्वत किया है। ईर्वर की वाणी, श्रीर उसे हम समफलें-ग्रसम्भव, इसी महा-विभीषिकाने हमारे इस अन्तरात्म-स्थानीय वैदिक साहित्य को हमसे पृथक करते हुए हमें निर्जीव बना डाला है।

## १४-वेदप्रामाएयरचा, और प्राचीन व्याख्याता-

ज्याख्याताओं ने तथा तदनुगामी मकों ने क्यों ऐसा किया ?, वेदकी अपौरुषेयता के सम्बन्ध में शिकि समर्पण क्यों किया ?, इसका एकमात्र कारण है—विद्रामाण्यरचा'। व्याख्याताओं का यह विश्वास रहा है कि, मनुष्य की रचना आन्ति से शून्य नहीं रह सकती। फलतः मनुष्यरचित ग्रन्थ कभी धर्मों में निरपेच्न प्रमाण नहीं कन सकता। यदि वेद को भी पौरुषेय मान लिया जायगा, तो यह निरपेच्न प्रमाण न रहेगा। वेद अपौरुषेय है, ईश्वर का नि:श्वास है, ईश्वर आन्ति से रहित है, अतएव तिन्न:श्वासरूप वेद भी निर्आन्त प्रमाण है। अपने इस प्रामाख्यवाद की रच्चा के लिए व्याख्याताओं नें जब वेद को अपौरुषेय मान लिया, तो इनके सामने कई एक विप्रतिपित्याँ उपस्थित हो पड़ीं। जिनमें मुख्य स्थान लोकत्रचलच्चणं इतितृत्त (इतिहास) का है। वेद अपौरुषेय है, इसीलिए उसमें 'इतिहास' नहीं है। मानवस्रष्टि उत्तरभाविनी है, वेद ईश्वरकृत है। भला उसमें मनुष्य चरित्र का समावेश कैसे सम्भव है ?

कैसा श्राश्चर्य ! 'बनरः प्रावाहिणिरकामयत' से प्रवहणशील वायु का ग्रहण, इतिहासप्रसिद्ध बनर का कोई मूल्य नहीं । व्याख्याताने 'बनरः प्रावाहिणिः' का तो श्रपनी किल्पत श्रपौरुषेयता की रज्ञा के लिए 'यन प्रवाहिणिरिति तन्न ' यह किल्पत समाधान कर डाला, परन्तु श्रपने उठाए हुए पूर्वपन्नभाव्य के 'कुसुरुबिन्द श्रोहालकिरकामयत' वाक्य का कोई समाधान न किया। सुप्रसिद्ध उदालक महर्षि के पुत्र

कुसुरुबिन्द नामक पुरुषिवशेष का अनुकरण शब्द उन्हें न मिल सका। 'मानवेतिवृत्त के स्वीकार करने से वेद का सादित्त्व सिद्ध हो बायगा' यह कैसा शूत्य तर्कामास हैं, इसका विचार विज्ञ पाठकों को ही करना चाहिए \*।

थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि, वेदशास्त्र अपीष्ठिये भी है, और इसमें इतिहास भी है। सूर्य-चन्द्र-पृथिवी-आदि प्राकृतिक सृष्टियां ईश्वर से पीछे हुई हैं, यह सभी स्वीकार करेंगे। यदि उत्तरभावी इन सृष्टिविवर्तों के निरूपण के रहते भी ईश्वरीय वेद का अपीष्ठियत्व सुर्राच्वत है, तो उत्तरभावी मानवसृष्टि-विवर्त्त के निरूपण से अपीष्ठियत्व पर कौनसी आपत्ति आगई !। त्रिकालच ईश्वर क्या आगे होने वाले मानविववर्त्तों से अपरिचित था ! अस्तु, वेदों में इतिहास हैं !, अथवा नही !, यह एक स्वतन्त्र विषय है, जिसका 'वेदस्य सर्वविद्यानिधानत्त्वम्' नामक स्वतन्त्र निवन्त्व में विस्तार से निरूपण हुआ है। अभी तो हमारा मुख्य लच्च विदापीष्ठियत्त्व-पौष्ठियत्त्व' विषय ही बन रहा है, जिसके सम्बन्ध में यही निश्चित सिद्धान्त है कि, प्रयोगलच्चण अनित्य शब्दात्मक वेदन्त्र अवश्य ही कृतक, अनित्य, तथा पौष्ठिये हैं।

"मीमांसासिद्धान्त को लच्य बनाते हुए शब्दिनित्यता स्वीकार की जा सकती है। श्रीर माना जा सकता है कि, 'श्र-श्रा-क-च-ट-त-पादि वर्ण उत्पन्न नही होते, श्रिपेष्ठ इनकी श्रिभिव्यित होती है। मिट्टी से घट का निम्मींण करना घटोत्पित्त है, एवं श्रम्धेर में पहिले से रक्खे घट को दीपादि प्रकाश से पा लेना घट की श्रिभिव्यित है। कग्रठ-ताल्वादि प्रयत्नों से वर्ण श्रिभिव्यक्तमात्र होते हैं, श्रितएव वर्ण श्रपौरुषेय हैं। जब वर्ण श्रपौरुषेय हैं, तो वर्णात्मक शब्द भी श्रपौरुषेय ही मानें जायँगे" क्या इस तर्क का कुछ, महत्त्व है ?

इस दृष्टि से तो कोई भी वस्तु 'उत्पन्न' नहीं कही जा सकती। क्योंकि सत्कार्य्यवादिसद्धान्त के अनुसार उत्पन्न वस्तुमात्र बीजरूप से पहिले से ही अपने उपादानकारण में प्रतिष्ठित रहती है, जिसका 'वाचारम्भणं विकारो नामचेयं, मृत्तिकेत्येव सत्यम्' इत्यादि उपनिषच्छ्रु ति से स्पष्टीकरण हुआ है। शुक्र-शोणित के मिश्रुनभाव से उत्पन्न प्रजा बीजरूप से पहिले से ही वहाँ प्रतिष्ठित है। दिध से उत्पन्न पृत पहिले से ही दिध में प्रतिष्ठित है। नहीं तो, पानी से पृत क्यों नहीं निकाल लिया जाता !। और इस दृष्टि से वर्ण, तत्समूहात्मक शब्द ही क्या, सम्पूर्ण पदार्थ अभिव्यक्तिकोटि में आते हुए अपौरुषेय हैं। यदि तर्कवादी महोद्य वेदों की ऐसी अपौरुषेयता स्वीकार करते हैं, तो इष्टापत्ति है। वादी को स्मरण रखना चाहिए कि, मीमांसा का शब्दिनत्यत्त्ववाद वाक्-लच्चण नित्यशब्द से ही सम्बद्ध है, जिसके आधार पर तद्रूप वेद ही अपौरुषेय माना जा सकता है, न कि प्रयोगशब्दात्मक वेदग्रन्थ।

<sup>\*—&</sup>quot;यच प्रावाहिणिरिति, तन्न । प्रवाहणस्य पुरुषस्यासिद्धत्त्वात् । न प्रवाहणस्या-पत्यं प्रावाहिणिः । प्र शब्दः प्रकर्षे सिद्धः, वहितिश्च प्रापणे । नत्त्रस्य समुदायः कश्चित् सिद्धः । इकारस्त यथैवापत्ये सिद्धस्तथा क्रियायामपि कर्त्तरि । तस्माद्यः प्रवाहयति, स प्राहाहिणिः । 'ववरः' इति शब्दानुकृतिः । तेन यो नित्योऽर्थः, तमेवैतौ शब्दे। विदिष्यतः । स्रत ऊक्तं, 'परन्तु श्रुतिसामान्यमात्र'मिति" (शावरभाष्य १।१।३१) ।

श्रम्युपगमवाद का त्राश्रय लेते हुए थोड़ी देर के लिए वादी के श्रमिव्यिक्तित्वपन्न को स्वीकार करते हुए हम वर्ण, एवं वर्त्समूहात्मक शब्दों को अपीरुषेय मान लेते हैं। श्रीर मान लेते हैं यह कि, शब्दिनमांण करना मनुष्यशक्ति के बाहिर है। कएठ—ताल्वादि प्रयत्न से नित्य विद्यमान शब्दों की श्रमिव्यिक्तमात्र होती है। यदि ऐसा है, तो वेद ही क्या, विश्व का समस्त साहित्य अपीरुषेय क्यों नहीं ? हिन्दीनालनोध भी अपीरुषेय क्यों नहीं ! टक्क विप्रतिपत्ति का यदि यह समाधान किया जाता है कि, "यद्यपि वर्ण तो अपीरुषेय ही हैं, परन्तु इनके पूर्वापरस्तिनवेश से शब्दों का, शब्दों से वाक्यों का स्वरूपिनमांण पुरुष-प्रयत्नाधीन है। एवमेव शब्दों, वाक्यों का स्वरूपिनमांण पुरुष-प्रयत्नाधीन है। एवमेव शब्दों, वाक्यों का स्वरूपिन के स्वर्ण के से पीरुषेय है। देशमेद, जाति-मेद से शब्दार्बस्केत परस्पर विमिन्न हैं। यह भी सिद्ध विषय है कि, ये संकेत समयानुसार बदलते भी रहते हैं। इस्प्रकार क्णों के अपौरुषेय होने पर भी शब्द वाक्यादि रचना के, तथा अर्थसंकेत के पौरुषेय होने से कालिदासादि की कृतियों को पौरुषेय ही माना जायगा"।

तो हम कहेंगे कि, वर्ण मी अनित्य हैं। शब्दरचना-अर्थसकेत पुरुषप्रयत्नसाध्य होने से ही तो आपके मतानुसार पौरुषेय हैं। उधर आप यह कह रहे हैं कि, कएठ-ताल्वादि प्रयत्न से वर्णाभिव्यिक्त होती है। उत्पत्ति न सही, अमिव्यिक्त ही सही, परन्तु अमिव्यिक्तिसाधक व्यापार तो पुरुष का है। फिर वर्ण अपौरुषेय कैसे रहे ! 'शब्दरचना, अर्थसंकेत तो पुरुष का व्यापार है, कएठ-ताल्वाद्यभिधात पुरुष का व्यापार नहीं है' क्या किसी युक्ति से आप यह मिद्ध कर सकेंगे !। योड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि, वर्ण अपौरुषेय हैं, पद-वाक्यादि पौरुषेय हैं। यदि यह मान मी लिया जाता है, तब भी आप वेदों का अपौरुषेय क्यों नहीं रख एकते। क्या वेदमन्त्रों में पद-वाक्य नहीं है !। यदि हैं, तो रघुवंशादिवत् ये भी पौरुषेय क्यों नहीं!। उत्तर दीबिए!

यहाँ त्राकर बन वादी के सन प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, तो वह एकमात्र त्रपनी त्रन्धः अद्धा का त्रज्ञ-गमन करता हुत्रा कहने लगता है कि, रघुवंशादि के पद-वाक्य तो पुरुषप्रयत्नाधीन होने से पौरुषेय हैं। किन्तु वेदमन्त्रों के पद-वाक्य, पद-वाक्यार्थ, सभी त्रपौरुषेय हैं। 'श्रिग्निमीले पुरोहितं, होतारं रत्नधातमम्। स्कर्स देवमृत्त्विज्ञम्' यह मन्त्र त्रानिद्धाल से ज्यों का त्यों चला त्रा रहा है। ऋषिगण तपोन्नल से इस त्रनादिसिद्ध मन्त्र को देख कर इसे त्रिमिव्यक्तमात्र कर देते हैं। ऋषिगण मन्त्रों के द्रष्टा हैं,कर्त्ता नहीं। तभी तो 'श्रुषयो मन्त्रदृष्टारः' यह कहा गया है।

# १५-मन्त्रद्रष्टारः, श्रौर मन्त्रकृतः---

कौन कहता है कि-'मन्त्रद्रष्टार' इस यास्कवचन को हम प्रमाण नहीं मानते ?, श्रीर कौन कहता है कि, वेद श्रानैरुषेय नहीं है !। श्रवश्य ही सृषि मन्त्रों के द्रष्टा हैं, कर्ता नहीं । श्रवण्य श्रवश्य ही वेद श्रापेरुषेय हैं । परन्तु कौन से मन्त्र ?, कौनसे वेद ?, तत्त्वात्मक मन्त्र, तत्त्वात्मक वेद । श्रृग्—यजुः-सामा—थर्वलच्च् ए तत्त्वमन्त्र श्रामिद हैं, तत्समष्टिरूप तत्त्ववेद मी श्रामिद हैं । श्रवश्य ही श्रृषिगण इनके द्रष्टामात्र हैं । परन्तु इसक्तितिसका वेदिवद्याका स्पष्टीकरण करने वाले प्रयोगशब्दात्मक वेदमन्त्र कमी श्रापेरुषेय नहीं हो सकते । श्रृषियों ने तपोक्ल से तत्त्वात्मक वेदमन्त्रों को देखा, तदनुरूप श्रामि माषा में वेदमन्त्रों की रचना की । 'बुद्धिपूर्वा—वाक्यकृतिवेदे' यह वैशेषिक सिद्धान्त इस वेदकृतकता, तथा पौरुषेयता का ही समर्थन कर रहा है । श्रीर

सम्भवतः त्रास्तिकसमाज यास्क की भाँति भगवान् कणाद के वचनों पर भी कम निष्ठा नहीं रखता। तत्ववेंद्र की त्रपौरुषेयता, शब्दवेद की पौरुषेयता स्वीकार कर लेने से जहाँ जैमिनि, यास्क, कणादादि त्राप्त पुरुषों के सिद्धान्तों का यथावत् निर्विरोध समन्वय हो जाता है , वहाँ शब्दात्मक वेद की त्रपौरुषेयता स्वीकार करने से त्राथ से इतिपर्यन्त पारस्परिक विरोध का साम्राज्य हो रहा है ।

यह स्मरण रखने की बात है कि, वेदमहर्षियों को स्वयं वेदमन्त्रों में अनेक स्थानों पर 'कवि' शब्द से सम्बोधित किया गया है। कवि शब्द ही यह प्रमाणित कर रहा है कि, वेद उन क्रान्तिदर्शी कवियों का

मगवान् जैमिनि, कणाद, त्रादि त्राप्त पुरूषों में हीं क्या परस्पर वैमत्य है । यदि हाँ, तो तटस्थ जिज्ञासु श्रास्तिक के लिए दोनों हीं दूर से ही प्रग्रम्य है । ऐसी स्थिति में वेद के सम्बन्ध में परस्पर विरूद्ध दृष्टिकोण रखने वाले कणाद-जैमिनि श्रादि की मगवता का क्या कोई मृत्य शेष रह जाता है ? । 'ब्राह्मणे संज्ञाकम्म सिद्धिलिङ्गम्',-इत्यादि कणादस्त्र भी मन्त्रब्राह्मणात्मक शब्दवेद का कृतत्त्व ही प्रमाणित कर रहे हैं । ''श्रथापि खिल्वयं बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेदे । न त्वनादिरियं वेदराशिरिति । कृत एतत् प्रतिपत्तव्यम् ? । प्रयत्नकार्य्यत्वाद्वनस्य, वाक्यान्तरवत् । यथा खलु वाक्यान्तराणि (लौकिकानि ) प्रयत्नकार्य्याण, तथा वैदिकमपि वाक्यं प्रयत्नकार्यम् । नत्त्वनादिवेदराशिः । न खलु पौर्वापर्यभावोऽप्यनादिभीवितुमहिति'' इत्यादि चन्द्रक्षान्तीय कणादभाष्यवचन के द्वारा भी प्रयोगशब्दराशिभूत शब्दात्मक वेदयन्थ का ऋषिकृतत्त्व ही प्रमाणित हो रहा है, जो कि प्रमाणन सर्वथा बुद्धिसङ्गत ही माना जायगा।

<sup>\*—</sup>महर्षि कणाद ने त्रपने सुप्रसिद्ध 'वैशेषिक दर्शन' में विस्पष्ट शब्दों में प्रयोगशब्दात्मक वेद्यन्थ का ऋषिकृतत्त्व स्थापित करते हुए सहबसिद्धा (प्रकृतिसिद्धा) मानवीय बुद्धिनिष्ठा का ही परिचय दिया है । "बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिः' द्वारा कणाद ने स्पष्ट ही वेदयन्थ का ऋषिकृतत्त्व प्रमाणित किया है । वेदयन्थों में प्रकृति के सञ्चालक ह्याधिदैविकमावापन प्राणात्मक ह्यागिन—वायु—ह्यादित्य—रुद्र—इन्द्र—मित्र—वरुण्य—ह्यादे हो हो हो हो हो हो हो प्रशोगान हुन्ना है । प्रकृति के सञ्चालक ह्याधिदैविकमावापन प्राणात्मक ह्यागिन—वायु—ह्यादित्य हुई हैं, यशोगान हुन्ना है । प्राकृतिक प्राणशिकृत्व न्यागिन हुन्ना है । प्राकृतिक प्राणशिकृत्व हुन्ना है । प्राकृतिक प्राणशिकृत्व हिन्ना विश्वेश्वर की ह्यागिन की स्तृति कर रहे हैं) इस प्रकार प्ररोचनात्मक वाक्य—माध्यम से स्वशिकृत्व न्रान्यादि की स्तृति करते हुए तन्माध्यम से न्नान्यादि को प्रसन्न करने के लिए न्नाद्यम से स्वशिकृत्व न्नान्यादि की स्तृति करते हुए तन्माध्यम से न्नान्यादि को प्रसन्न करने के लिए न्नाद्य स्वर्ग स्वर्ग की प्रति कर सकता है । कदापि नहीं। कथमपि नहीं। तस्माद्धान्यो न परः किञ्चनास' से सर्वश्रेष्ठ सर्वज्यायान् प्रमाणित ईश्वर न्नप्रमीं शिकृयों की किसी लाभकामना से स्तृति करेंगे, न्नीर ईश्वर की स्तृति से प्रसन्न होकर न्नान्यादि देवता ईश्वर में किसी वैशिष्ट्य का न्नाधान करेंगे, क्या यही न्नामिन ने दन्म से न्नानिवष्ट बने हुए हैं । न्नालप्यालम् !!!

क्लप्रदर्शक अपूर्व काव्य है। \*। युग युग के अन्त में वेदत्तान विलुप्त होता रहता है, पुनः युग-युग के आरम्म में ऋषिगरा अन्य-अन्य वेदों की रचना किया करते हैं, जैसाकि ततिद्वरोषवचनों से प्रमाणित है A।

त्रव हमें कुछ एक उन शास्त्रीय वचनों का समन्वय करना है, जो स्पष्ट शब्दों में वेदमन्त्रों का कृतकत्त्व प्रमाणित कर रहे हैं । सर्वप्रथम पुराणवचनों की मीमांसा करते हुए हमें इसी तथ्य पर पहुँचना पड़ता है कि, वेदमन्त्र तत्तत्—ऋषिविशेषोंके द्वारा समयविशेष में रचे गए हैं । श्रतएव पुराण ने उन्हें 'मन्त्रकृतः' वहा है, बैसाकि निम्नलिखित वचनों से स्पष्ट है—

एते मन्त्रकृतः सर्गे कृत्स्नशस्तु निबोधत ॥

मृगुः काश्यः प्रचेताश्च द्वीचोह्यात्मवानिष ॥१॥

ब्राह्मसाः द्विया नैश्या ऋषिपुत्रास्तथा स्मृताः ।

ऋषीसात्र्व सुता ह्येते ऋषिपुत्राः श्रुतर्षयः ॥

-- मत्स्यपुराण १२१ अ०।

स्वयं ऋषि शब्द की व्याख्या भी इस सम्बन्ध में दृदतम प्रमाण बन रही है। भूमिका दितीयखरड में ऋषिशब्द का विस्तार से निरूपण किया जा जुका है। इम पाठकों से अनुरोध करेंगे कि, प्रकृत विषय के समन्वय के लिए वे एकबार उस प्रकरण पर अवश्य दृष्टि डालने का अनुग्रह करेंगी वेद का ऋषिपदार्था एकनामक प्रकरण से पहिले—'वेदिबद्या के संस्थायिभाग' नामक प्रकरण का समावेश है। उसमें मन्त्रार्थपरिज्ञान पूर्वक अञ्चरज्ञान, तत्त्वसाचांत्कार, तत्त्वाधान, सर्वतत्त्वाधान, भेद से वेदिबद्या की मन्त्रविद्या, अञ्चरविद्या, यज्ञविद्या, सिद्धविद्या, ये पाँच संस्थाएँ बतलाई गई हैं (देखिए, भू० २ खरडपृ०६=से७५पर्यन्त)।इससे अगले प्रकरणमें ऋषिपदार्थकी वैज्ञानिक मीमांसा हुई है।वहाँ यह बतलाया गया है कि, 'वाक्यसंग्रह भी मन्त्र है, तत्पितिपाद्य नित्यविद्यातत्व भी मन्त्र है। विद्यात्मक (तत्त्वात्मक) मन्त्रों का

<sup>#—&</sup>quot;त एव पद्विन्यासास्ता एवार्श्विभृतयः । तथापि नव्यं भवति काव्यं ग्रन्थनकौशलात् ॥

मन्त्राः प्रादुर्वभूवुर्हि पूर्वमन्वन्तरेष्विह ॥ (वायुपुराण ४६ अ०)।

ऋषियों नें अपनी आर्षदृष्टि से प्रत्यद्ध किया, इसलिए तो इन्हें मन्त्रदृष्टा' (तत्त्वसाद्धात्कारकर्ता)कहा गया। अपने इस दृष्ट अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए दृष्ट अर्थस्वरूप के अनुरूप ऋषियों ने बुद्धिपूर्वक वाक्यरचना की। वाक्यरचनात्मक, विद्याप्रतिपादक, शब्दात्मक वेदमन्त्रों के निर्म्मणाभिष्राय से ही इन्हें 'मन्त्रकृतः' कहा गया। वो मन्त्रदृष्टा थे, वे ही मन्त्रकृतः कहलाए। जिन्होंने शब्दात्मक मन्त्र का तात्त्रर्थ्य मलीमांति देख—समभ लिया, प्रत्यद्ध कर लिया, वे 'मन्त्रवित्' कहलाए। एवं जिस शब्दात्मक वेदमन्त्र में प्राणात्मक विस ऋषितत्त्व का निरूपण हुआ, उस मन्त्र की अपेद्धा वह प्राण-ऋषि 'मन्त्रपति' कहलाया। इमप्रकार तत्त्वदर्शन, मन्त्र-चिम्मणि, मन्त्रतात्पर्य्यवेदन, आधिपत्य, मेद से ऋषिशब्द ४ संस्थाओं में विसक्त हो गया, जिन इन ऋषे—संस्थाओं का स्वयं वेद में उल्लेख हुआ है। देखिए!

यामृषयो 'मन्त्रकृतो' मनीषिण अन्गेच्छन् देवास्तपसा अमेण । तां देवीं वाचं हविषा यजामहे सा नो द्वातु सुकृतस्य लोके ॥१॥ नमा ऋषिभ्यो 'मन्त्रकृद्भ्यो' 'मन्त्रपतिभ्यः' । मामाऋषयो मन्त्रकृतो 'मन्त्रविदः' प्राहुदै वीं वाचम् ॥२॥ ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्धर्यत् गिरः । सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुघां पतिः ॥३॥ —ऋक्सं ६।११४।२।।

विचारशील पाठक यह स्वीकार करेगे कि, शब्दात्मक वेदमन्य की पौरुषेयता स्वीकार किए बिना मन्त्रोक्त 'मन्त्रकृतः'—'मन्त्रकृतां' शब्दों का प्रयत्नसहस्रों से भी समन्वय नहीं किया जा सकता । इसप्रकार अवतक के आम्रोडन से हमें निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँ चना पड़ा कि—

"तत्त्वात्मक ऋक्, यजुः, साम, अथववेद, तत्त्वात्मिका ज्ञानानुगता उपनिपन्, उभयानुगत आरण्यक, कम्मानुगत ब्राह्मणवेद सर्वथा अपनी तत्त्वदृष्टि से,तथा वाक्—लक्षण नित्यशद्दृदृष्टि से कूटस्थ नित्य हैं, अकृतक हैं, अपौरुषेय हैं । एवं अयोगलक्षण शद्दात्मक मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद कृतक हैं, पौरुषेय हैं । अनित्यसमर्पक हेतुओं का, प्रमाणों का पौरुषेय-शद्दात्मक वेद से सम्बन्ध है, एवं नित्यसमर्पक हेतु-प्रमाणों का अपौरुषेय तत्त्वात्मक वेद से सम्बन्ध हैं"।

## १६-वेदप्रामाएय पर आपत्ति, और उसका निराकरण-

ऋब इस सम्बन्ध में केवल एक विश्वतिपत्ति रह जाती है, और वह है 'वेदशामाख्यवाद से सम्बन्ध रखने वाली। यदि शब्दात्मक वेद पौरुषेय हैं, तो इन्हें निर्भ्रान्त, निरपेच्न प्रमाण नहीं माना जा सकता। क्यादिसद्धान्त के ऋनुसार बुद्धिपूर्वक इनका निम्मीण स्वीकार कर लेने पर ये वेद भ्रान्तिदोष से युक्त रहते हुए ऋष्रामाख्यकोटि में ऋग जाते हैं, जोकि किसीभी ऋगस्तिक भारतीय को सहा नहीं है। मनुष्य कभी सर्वथा निर्भ्रान्त नहीं हो सकता। ऋवश्य ही उसकी रचना में भ्रान्ति निश्चित है।

दूसरी यह मी विप्रतिपत्ति उठाई वा सकता है कि, यदि प्राकृतिक तत्वों के आधार पर अपनी भाषा में मनुष्यों ने वेदमन्त्रों का निम्पीं ए किया है, तो क्या आज भी कोई वैसा बुद्धिमांन् नवीन वेदमन्त्र बना सकता है !! यदि उत्तर में हाँ कहा बायगा, तो अनादिकाल से अचिलत वेदमन्त्रों का यज्ञानुगत पद्धितयों की अपेत्ता से कोई महत्त्व न रहेगा । यज्ञकर्म में वेदमन्त्र नियत हैं। न उनमें एकान्त्रर बढ़ाया जासकता, न घटाया बासकता । उघर निर्मित नवीन मन्त्रों का कोई उपयोग भी अवश्य किया जायगा । इमप्रकार एकरसरूप से प्रवाहित वेदशास्त्र एक काल्पनिक, अमर्य्यादित, अप्रामाणिक, बालविनोद—साधनमात्र बन जायगा।

तीसरी विप्रतिपत्ति यह मी उठाई जासकती हैं कि, विगत शताब्दियों में अवतारसदृश उद्भट विद्वानों नें मारत्वसुन्वरा को अलंकृत किया। सबनें स्वतन्त्र प्रन्थों का प्रभूत संख्या में निम्मीण किया। परन्तु अधावधि वह न सुना गया कि, अप्रक विद्वान् ने अप्रक वेदमन्त्रों का निम्मीण किया। यदि वेदप्रनथ अन्य प्रन्थों की माँति पुरुषरचना के विषय होते, तो विगत ३-४ सहस्र वर्षों में कोई विद्वान उदाहरण के रूप से कुछ तो मन्त्रों का निम्मीण करता। इस दृष्टि से मी यही पन्न समीचीन प्रतीत होता है कि, वेदशास्त्र अनादिसिद्ध ईश्वरीय शास्त्र है, अपौरुषेय शास्त्र है। इसीलिए इसकी निरमेच प्रामाणिकता सर्वथा सुरिच्चत है।

पहिली विप्रतिपित का सम्बन्ध 'स्वतःप्रामास्यवाद' से हैं। स्मृत्यादि इतर शास्त्र जहाँ परतःप्रमाण है, वहाँ श्रुतिशास्त्र स्वतःप्रमाण है, निरपेद्धप्रमाण है। यदि मन्वादि स्मृतियों की भाँति ऋगादि श्रुतियाँ भी पौरुयेय हैं, तो इन्हें स्वतःप्रमाण किस आधार पर माना गया १, प्रथम विप्रतिपत्ति का यही स्वरूप है। और उसका निराकरण यों किया बास्कता है।

पाठकों को स्मरण होगा कि, वाक्के चार पदोंका विश्लेषण करते हुए पूर्व में हमनें 'वाक्राब्द, नाद्शब्द, व्यित्राब्द, प्रयोगशब्द' मेद से वाक् के इन चार मावों का विश्लेषण किया था। वहीं यह मी स्पष्ट किया गया था कि, ये चारों कमशः आत्ममयी, वायुमयी, इन्द्रमयी, अग्निमयी हैं। चारों में आत्ममयीवाक् सर्वथा नित्या है, वायु-इन्द्रमयीवाक् नित्या-अनित्या है, एवं अग्निमयीवाक् सर्वथा आनित्या है। चाहे शास्त्रीय वाक् हो, अथवा लौकिक वाक्, प्रयोगात्मिका प्रत्येक वाक् में इतर तीनों का अन्तरान्तरीभाव से समावेश रहता है। हमारी अध्यात्मसंस्था में 'आत्मा, बुद्धि, मन, इन्द्रिय' मेद से चार प्रधान विवर्त्त हैं। इन चारों आध्यात्मक विवर्तों के साथ कमशः उक्क चारों वाग् विवर्तों का धनिष्ठ सम्बन्ध है।

इम बिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका आग्नेयीवाक् से सम्बन्ध है। एवं यह प्रयोगलच्त्या आग्ने-यीवाक् 'अग्निवाँग्भृत्वा मुखं प्राविशत्' इस श्रीत सिद्धान्त के अनुसार वागिन्द्रिय से प्रधान सम्बन्ध रखती है। व्यनिवाक् इन्द्रदेवतामयी होने से ऐन्द्री है। उधर प्रज्ञानमन में 'प्रज्ञा–प्रास्य' नाम से दो तस्तं प्रतिष्ठित हैं। यह प्रज्ञात्मक प्रास्य ही—"या वे प्रज्ञा—सः प्रास्यः, यः प्रास्यः—सा प्रज्ञा, सह हो तावस्मिन् शरीरे वसतः, सहोत्तिष्ठतः। प्रास्पोऽस्मि प्रज्ञात्मा। तं मामायुरमृतमिस्युपास्व" (कोधीतिकत्राह्मस्योपनिषत् ) इस कौधी— तिक—सिद्धान्त के अनुसार इन्द्र है। प्रज्ञान मन साचात् इन्द्र है। फलतः ध्वनिलच्त्सा ऐन्द्रीवाक् का आध्या-रिमक मनके साथ स्वाभाविक सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है। तीसरी वायव्यावाक् ही नादात्मिकावाक् है, जिसका मूलस्वरूप ब्रह्मग्रन्थि में प्रतिष्ठित माना गया है\*, एवं जिसे चैतन्यलच्या कहा जाता है÷। 'स्रो बुद्धे: परतस्तु सः' के अनुसार चिदातमा का निकटवर्त्ता, विज्ञान (बुद्धि) ही चैतन्य (अ्रद्धार) है। तन्मय नाद अवश्य ही बुद्धि से सम्बद्ध माना जासकता है। चौथी वाक्-लच्चाणा नित्या वाक् का मनःप्राणवाङ्मय आतमा से सम्बन्ध है।

श्रात्मविवर्तं श्रव्यय, श्रद्धार, श्रात्मद्धार, विकारद्धार, भेदसे चार मागों में विभक्त माना गया है। इन चारों श्रात्मविवर्तों का कमशः श्रात्मा बुद्धि, मन, इन्द्रिय के साथ प्राधान्य है। श्रव्ययप्रधान श्रात्मा नित्या श्रात्म-वाक् लद्धाणा परावाक् से सम्बद्ध है। श्रद्धारप्रधाना बुद्धि नित्यानित्या वायव्य ग्रग्लद्धणा पश्यन्तीवाक् से युक्त है। श्रात्मद्धर प्रधान प्रज्ञानमन नित्यानित्या ऐन्द्रीवाक् लद्धाणा मध्यमावाक् से युक्त है। एवं विकारद्धरप्रधान वागिन्द्रिय श्रानित्या श्राग्नेयीवाक् लद्धाणा वैकरीवाक् से युक्त है। इसप्रकार उपादिभेद से एक ही वाक्तत्त्व चतुःसंस्थ बन रहा है। इस चतुःसंस्थ वाक्तत्त्व का श्रिधिकारीभेद से यत्र तत्र समन्वय होरहा है।

यद्यपि पूर्वकथनानुसार सर्वविध वाक्ययोगों में इतर तीनों संस्थाएँ अन्तरान्तरीभाव से प्रतिष्टित हैं। एक अज्ञ मनुष्य अपनी वागन्द्रिय से जिस सामान्य लौकिकवाक का प्रयोग करता है, उसमें भी ऐन्द्री—वायव्या— आतम-नामक तीनों वाक्तत्त्व प्रतिष्ठित हैं। तथापि ऐमी लौकिकवाक में आग्नेयीवाक की ही प्रधानता रहती है। और इसी प्रधानता—अप्रधानता के तारतम्य से वाक्प्योक्ताओं को हम चार श्रेशियों में विभक्त कर सकते हैं।

सर्वेष्ठथम व्यवहारजगत् की दृष्टि से हम वाक् को 'शास्त्रीयवाक् , लौकिकवाक्' मेद से दो भागों में विभक्त करेंगे । विना पढ़े लिखे सर्वसाधारण मनुष्यों में जिस वाक् का प्रयोग होता है, वह लौकिकवाक् है । एवं विद्वानों की विद्यानुगता भाषा शास्त्रीयावाक् है, त्र्रीर लौकिकीवाक् की त्रप्रेचा इस शास्त्रीयवाक् में त्राधिक प्रामास्यबुद्धि रहती है । सामान्य जन स्वत एव ऐसी निष्ठा रखते हैं कि, हम जो कुछ, कहते सुनते हैं, उसकी स्रपेचा शिचित मनुष्यों का कहना -सुनना विशेष महत्त्व रखता है ।

शिच्तितों की शास्त्रीयभाषा को हम 'निगम, आगम' भेद से दो भागों में विभक्त देखते हैं। एवं अशि-चितों की लौकिकभाषा को सम्यभाषा (नागरिक भाषा), असम्यमाषा (ग्राम्य यथाजातभाषा) भेद से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों नें कभी किसी पुस्तक के दर्शन न किए हो, उन व्यक्तियों की भाषा मर्वथा काल्वालीकृत, अतएव अलग्ल (अस्पष्ट) होती है। कब, कहाँ, कैमे, क्या बोलना चाहिए, इसप्रकार का विवेक करने में असमर्थ, अस्पष्ट-अशुद्ध-अलग्ल-वर्णस्वरादिपूर्वक उचारण करने वालों की भाषा में

केवल वागिन्द्रियानुगत त्राग्नेयी-वाक् की ही प्रधानता रहती है। ऐसी वाक् की लोकहिए से भी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का कथन लौकिक व्यवहार में भी प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह एक प्रकार की बालमाया है, जिसका उद्देश्य एकमात्र भोजन-शयन-गमन-इत्यादि प्राकृतिक इच्छात्रों का व्यक्त करना होता है। एवं यही वाक् का पहिला, किंवा चौथा संस्थान है।

वागिन्द्रिय के साथ साथ प्रज्ञानमन का सहयोग प्राप्त हुआ, इससे सामान्य मनुष्य सामान्य मनुष्य न रह कर 'प्राज्ञ' बन गया। मानसीवाक के सहयोग से इसकी प्रयोगातिमका वाक में कुछ विशेष बल आ गया। लोकव्यवहार से स्पष्टा—शुद्धा उपयोगिनी माषा व्यवहृत होने लगी। लोकोन्नित के लिए नवीन साहित्य का निम्मीण होने लगा। और इसक्कार आम्नेयी आम्यमाथा ने नागरिक ए घारण कर लिया। एवं ऐसे ही व्यक्ति लोकहृष्टि से शिव्यित कहलाने लगे। इनका कथन, इनकी रचना, इनका साहित्य व्यावहारिक जगत में प्रमाशिक माना बाने लगा। इसप्रकार मानस घरातल के सहयोग से एक दूसरी किवा, तीसरी वाक्संख्या का उदय हो गया। बिस साहित्य का निशुद्ध व्यवहारकगत् से सम्बन्ध है, जिस साहित्य का ऐहलौकिक उन्नित के अविरिक्त पारलोकिक अम्युद्यमार्ग से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह सम्पूर्ण वाङ्मय साहित्य विशुद्ध लोक-साहित्य है। एवं लोक में लोकिक मनुष्य ही अपने विशुद्ध ऐहलौकिक व्यवहारों में इसे प्रमाण मानते हैं। इसप्रमाण, तथा आम्यसादित्य (किस्सा—कहानी) दोनों लोकिकवाक हैं। जिन्हें लोकाम्युद्य के साथ साथ आत्मिन:अयस् अपेव्यत है, उन बुद्धिमानों के लिए ये दोनो ही भाषाएँ दोनो ही साहित्य सर्वथा अप्रमाणिक, तथा अनुपादेय हैं। मारतीय आस्तिकर्का ने 'लोकायतिक' कहते हुए इस कोटि को सर्वथा उपेव्यणीय ही माना हैं।

इसी सम्बन्ध में थोड़ा श्रीर स्पष्टीकरण कर लीजिए। वर्त मान जगत् को श्राज हम दो श्रे िणयों में विमक्त कर स्कते हैं। एक विमाग तो ऐसा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य 'खाना-पीना-मौज उड़ाना' है। दूसरे शन्दों में जो केवल 'मोजन के लिए ही जीवित हैं'। जो परमपुरुषार्थ भारतवर्ष के श्राम में रहने वाले, श्राम्य जीवन किताने वाले एक श्रिशिव्धत ग्रामीण का है, वही उद्देश्य उक्त उद्देश्यानुगामी शिव्धितों का है। माता-पिता के सर्वस्व-समर्पण-योग से शिव्धित बनने वाले इस वर्ग की शिव्धा का लोकोन्नित से सम्बन्ध तो दूर रहा, श्रपनी कुटुम्बोन्नित का भी यहाँ श्रवकाश नहीं है। शिव्धाकाल समाप्त कर देने के श्रवन्तर माता-पिता-माई-बहिन-कुटुम्ब-जातिक्यु-श्रादि को श्रवन्यनिष्ठा से नमस्कार समर्पण करता हुश्रा यह पुरुषार्थी ! एकमात्र श्रपने जीवन की रव्धा में ही श्रपनी शिव्धा का सदुपयोग ! करने लग पड़ता है। जहाँ एक श्रशिव्धत ग्रामीण मारतीय कम से कम कौटुम्बिक व्यवस्था का समर्थक बना रहता है, वहाँ हमारे थे पुरुषार्थी-शिव्धत इससे भी हाथ घों लेते हैं। वकालत, इिज्ञनीयरी, प्रोफेशरी, श्रादि श्रादि नवशिक्षानृत, जो भी कम्म किया जायगा, सबके मूल में ऐकान्तिक स्वार्थ ही प्रतिष्ठित रहेगा।

दूसरा विमाग ऐसा है, जो अपने साथ साथ अपनी जाति की भी उन्नति चाहता है। श्रोर सम्भवतः यह श्रेय केवल पश्चिमी जगत् को है। लोकोन्नति को सद्मावना से, चाहे उस भावना का भारतवर्ष से कोई सम्बन्ध न हो, शिच्चावल पर नवीन मौतिक आविष्कार, उपयोगी साहित्य का निम्मीण, श्रादि इनका पुरुषार्थ

है। यह दूसरी बात है कि, त्र्रात्मसम्पित से विद्धात यह साहित्य, ये त्र्राविष्कार परिसाम में भले ही उन्नित के स्थान में केवल 'समृलस्तु विमश्यित' के ही कारण सिद्ध होते हों।

महाभारत के कुछ आगे से आरम्भ कर वर्ष मान युगपर्य्यन्त उक्त दोनो श्रेणियों की कैसी, क्या व्यवस्था रही ?, यह भी एक मनोरञ्जक प्रश्न हैं। इस कम के विकास-हास के इतिवृत्त से हमें यह समभने लेने में सुविधा रहेगी कि, भारतवर्ष ने कब से अपने शास्त्रीय वाङ्मयकोष की उपेन्ना कर विशुद्ध लोकसाहित्य को अपनाया है। इस सम्बन्ध में यह समरण रखना चिहए कि, प्रतिपाद्य आम्य-नागरिक, दोनों का ही लोक-हिं से सम्बन्ध हैं। शास्त्रीयदृष्टि से सम्बन्ध रखने वाला विकास-हासभाव इससे सर्वथा पृथक् है।

कम से कम महाभारतयुग में श्राम्यसाहित्य निगमागमवार्चा थी, नार्गारकशहित्य निगमागम स्वाध्याय था। शतपथसमकालीन महाभारतकाल की साधारण जनता में निगमागमचर्चा ने ही विनोद का स्थान प्रहण कर रक्षा था \*। एवं उस युग के नागरिकों में निगमागमस्वाध्याय का ही व्यसन था। श्रागे जा तर नागरिक जीवन में निगमागम-स्वाध्यायचर्चा शिथिल पढ़ने लगी, क्रमशः मिक्तमार्गापरपर्थ्यामक सम्प्रदायवाद ने श्राष्ठीसाहित्य पर श्राक्रमण करना श्रारम्भ किया। श्रीर इसप्रकार इस युग में मिक्तिसाहित्य ही नागरिकों का प्रधान केन्द्र बन गया। श्राम्यजीवन ने भी निगमागम चर्चा के स्थान में भिक्तगाथाश्रों का स्थान ग्रहण कर लिया। श्रागे जाकर नागरिक जीवन मिक्तिसाहित्य से भी विश्वत हो गया। श्रपनाया इसने सर्वथा काल्पनिक काव्य—नाटकादि साहित्य को। हाँ इस युग में भी ग्राम्यजीवन मिक्तिगाथा का ही श्रनुगामी बना रहा। श्रीर इसके मूलावार बने रामायण, स्रसागर, श्रे मसागर, श्रादि भाषाग्रन्थ।

श्रव वर्त मान युगदृष्टि से विचार कीं अए। पश्चिमी दृष्टिकोण के सम्बन्ध से नागरिकों की किस साहित्य पर निष्ठा है ?, एवं उपयोगकी दृष्टि से उसका कितना महत्त्व है ?, प्रश्नों का समाधान किया जा जुका है। श्रव केवल भारतीयदृष्टि से विचार कर लीं जिए। सामयिक समाचारपत्र, उपन्यास, गल्प, सिनेमासाहित्य, छायावाद, श्रादि काल्पिक साहित्य श्राज का नागरिकसाहित्य है। श्राव्हाऊदल, नोटङ्की, ढोलामारू, हीरराँका, श्रादि वर्त्त-मानयुग का प्राम्यसाहित्य है। इसप्रकार श्रपना ऐसा बीमत्स पतन कराता हुआ भारतवर्ष श्राज श्रपने मौलिक साहित्य के परिज्ञान से बहुत श्रागे श्रमुधावन कर चुका है। श्रस्तु, प्रकृत में हमें केवल यही बतलाना था कि, प्रज्ञाममनोऽनुता सम्यभाषा, एवं तदनुगामी लोकोन्मितमात्र कसाधक नागरिक साहित्य लौकिकवाक् का एक विभाग है। एवं वागिन्द्रियानुगता प्राम्यभाषा, एवं तदनुगामी श्रमुरञ्जकमात्र प्राम्यसाहित्य लौकिक—वाक् का एक विभाग है। इसप्रकार लौकिकवाक्—विवर्त्त शिद्यित—श्रशिद्यित श्रेशि—भेद से दो भागों में विभक्त हो रहा है।

दूसरा शास्त्रीय वाग्विवर्त है। भारतीय दृष्टिकोण से इसके निगम आगम, भेद से मुख्य दो विवर्त्त हैं। बुद्धि से अनुगता तात्विकभाषा आगमभाषा है। सम्पूर्ण स्मृतियाँ, दर्शन, पुराण, महाभारत, कल्पसूत्र, निबन्ध, व्याकरण, ज्योतिष, आदि संस्कृतवाङ्मय साहित्य आगमसाहित्य है, एवं

क्र तद्धैतद्विद्धांस अप्याहुः-'सेषा त्रयीविद्या तपित' इति ।

<sup>-</sup> शतपथत्राह्मगा १० काएड।

श्राध्यात्मिक स्थान-प्रयत्नों का यथावत् श्रनुगमन करने वाली, श्रतएव शुद्धा, सुपरिष्कृता, लौकिक-वाग्विवर्त द्वयी की श्रपेद्धा श्रतिशय रूपेरण प्रमारणभूता, बुद्धिसहकृता वायव्य-वागनुगता-प्रयोगवाक् श्रागम-मापा है, जिमे हम विद्वानों की माषा कहा करते हैं, जिसके छुन्दोबद्ध पद्य 'श्लोक' नाम से व्यवद्धत हुए है। इस वाक् का बुद्धिपूर्वकत्व ही सबसे बड़ा वैशिष्टय है।

अनेक शासाओं में विभक्त मन्त्रसंहिताएँ, ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषत् मेद से चार विवर्तों में विभक्त वैदिक्साहित्य निगमसाहित्य है। एवं वर्ण स्वर-पद-वाक्य श्रर्थादि की दृष्टि से प्राकृतिक तत्त्वों के साथ श्रनुरूपशः समतुलिता, श्रात्मवागनुगता, विज्ञानसम्मता, श्रन्यप्रमाणानपेच्नस्थानीया, स्वतःप्रमाणभूता, 'छन्दोम्यस्ता' नाम से प्रसिद्धा माषा ही 'निगमभाषा' है, जिसे हम ऋषियों की माषा कहते हैं। एवं जिसके पद्य-गद्य-गेय मार्गों को 'मन्त्र' शब्द से व्यवहृत किया गया है। इस वाक का बुर्द्धिपूकत्त्वावछित्र श्रात्मसहयोगत्व ही श्रन्यतम वैशिष्ट्य है। इसप्रकार श्रात्मा-बुद्धि-मन-इन्द्रिय-मेद से माषा के ऋषिभाषा, परिडतभाषा, नामस्किमाषा, श्राम्यमाषा (प्रान्तीयभाषा), मेद से चार विवर्त्त हो जाते हैं। चारों में उत्तरोत्तरापेच्या पूर्व-पूर्व माषा प्रमास्पृता है। चारों में ऋषिमाषा प्रकृति से समतुलित बनती हुई ईश्वरभाषावत् सर्वप्रमास्पम्द्रिन्या है, स्वतःप्रमास्पृता है। श्रक्तक माषा सम्बन्ध के जो विवर्त्त बतलाए गए हैं, उनका निम्न लिखित परिलेखों से मलीमाति स्पष्टीकरस्य हो जाता है। इसके साथ ही यह भी स्मरस्य एखने की बात है कि, ये चारों ही विवर्त्त प्रयोगमाषा से ही सम्बन्ध एखते हैं। प्रयोक्ताश्रों की दृष्टि मिन्न है, प्रयोगन्त्वेन प्रयोगमाषा समान है।



| W.                  |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| *                   | *                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| शास्त्रीयावाक्<br>२ | १-१-त्र्यात्मानुगामिनीआत्मविज्ञानप्रधाना-प्रयोगभाषा ( लोकोत्तरा-ऋषिभाषा )                                                                                            |  |  |  |  |
|                     | २–२–बुद्धयनुगामिनी—-बुद्धिप्रधाना——प्रयोगभाषा (श्रतौकिकी—परिडतभाषा)                                                                                                  |  |  |  |  |
| *                   | *                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| लोकिकीवाक<br>र      | ३-१-मनोऽनुगामिनीमनःप्रधानाप्रयोगभाषा ( लौकिकीनानाविधा )                                                                                                              |  |  |  |  |
|                     | ४-२-वागिन्द्रियानुगामिनी-इन्द्रिप्रधानाप्रयोगभाषा ( लौकिकीनानाविधा )                                                                                                 |  |  |  |  |
| *                   | *                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| ¥                   |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| ş                   | *                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| *                   | *                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| शास्त्रीयावाक्<br>२ | १इन्द्रिय-मनो-बुद्धियुक्ता-त्रात्मप्रधाना-कृत्स्नात्मिका-प्रा०मा०-श्रुतिभाषा (ऋषि०)।                                                                                 |  |  |  |  |
|                     | १इन्द्रिय-मनो-बुद्धियुक्ता-त्र्रात्मप्रधाना-कृत्तनात्मिका-प्रा०भा०-श्रुतिभाषा (ऋषि०)।<br>२-२-त्र्रात्मे-न्द्रिय-मनोयुक्ता-बुद्धिप्रधाना ,, - ,, -स्मृतिभाषा(परिडत०)। |  |  |  |  |
| *                   | *                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| लोकि<br>र           | ३-१-त्र्यात्म-बुद्धि-इन्द्रिययुक्ता-मनःप्रधाना- " - " - लोकसाद्दित्यभाषा(नाग॰) ४-२-त्र्यात्म-बुद्धि-मनोयुक्ता-इन्द्रियप्रधाना " - " -प्रामसा॰भा॰ (प्रा॰)।            |  |  |  |  |
| लौकिकीवाक<br>र      | ४-२-त्र्रात्म-बुद्धि-मनोयुक्ता-इन्द्रियप्रधाना " - " -प्रामसा०भा० (प्रा०)।                                                                                           |  |  |  |  |
| *                   | *                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| à                   | *                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| *                   | *                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| शास्त्रीयावाक्<br>र | १-१-अन्ययप्रधानःक्रात्मातन्मयी-आत्मवाक् (व क्ल्चिए: शब्दःऋः०)                                                                                                        |  |  |  |  |
|                     | २-२-त्र्यत्तरप्रधानाबुद्धिःतन्मयी-बुद्धिवाक् ( नादतत्त्त्त्त्त्त्याः शब्दःपं० )                                                                                      |  |  |  |  |
| *                   | *                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| लौकिकीवाक्<br>१     | ३-१-त्र्यात्मत्तरप्रवानं-मनःतन्मयी-मनोवाक् (ध्वनिर्लत्त्ताणः शब्दः-ना० )                                                                                             |  |  |  |  |
|                     | ४२-िषकारचरप्रधानं-इन्द्रियम्-तन्मयी-इन्द्रियवाक् ( प्रयोगलच्चणः शब्दः-प्रा० )                                                                                        |  |  |  |  |
| *                   | *                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                     | *                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |

| *               | *                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| यां के          | १-२-वाक्-लच्या शब्दवाक्-वाक्-तद्रूपा 'परात्राक्'स्वतःप्रमोराा   |
| ार्क्यः याषाक्  | २-२-नाद्त्रसूणा शब्दवाक्नादः-तद्रूपा 'पश्यन्तीवाक्परतःप्रमाणा   |
| *               | *                                                               |
| al al           | ३-१-ध्वनिलेच्सा शब्दबाक्-ध्वनि:-तद्रूपा 'मध्यमावाक्'-लोकप्रमाणा |
| तैकिकीबाक्<br>२ | ४-२-प्रयोगलक्षणा शब्दबाक्-शब्दः-तद्रूपा 'वैखरीवाक्'त्रप्रमाणा   |
| *               | *                                                               |

उक्त चारों वाग्विवतों को सामने रिखए, और प्रामाण्यवादानुगता-प्रथमा विप्रतिपत्ति की मीर्मांसा की बिए । चारों वाग्विवतों में से परावाक्-लद्मण, अव्ययात्मानुगत, नित्यवाग्विवर्त्त ही हमारे वेदप्रामाण्यवाद का स्वरूप-त्द्मक बना हुआ है । जैमिनि-स्त्रों की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, विन शब्दों को ऋषि ने नित्य वतलाया है, जिन शब्दों का अर्थों के साथ औत्पत्तिक सम्बन्ध वतलाया है, वे शब्द उक्त चारों वाग्विवर्तों में से वाक्-लद्मण प्रथमशब्द विवर्त्त से ही सम्बन्ध रखते हैं । 'वाग्योंविव-सम्मृक्ती'-'न ह्यशब्दमिवास्ति' के अनुसार प्रकृतिसाम्राज्यगर्भ में यथानुरूप प्रतिष्ठित यचयावत् नित्य अर्थ यदि आत्मस्थानीय हैं, तो तदनुरूप वाग्लच्मण नित्यशब्द शरीरस्थानीय हैं । ऐसे नित्यार्थ, नित्यसमिष्टलच्मण, शब्दार्थमय, नित्यशकृतिकविज्ञानात्मक, नित्य वेद का ही नाम 'अपीरिषयनित्यवेद' है । इस शब्दार्थराशिरूप नित्य वेद का आप्तमहर्षियों ने अपनी आर्षदृष्टि से साचात्-कार किया । किंवा ईश्वरानुग्रह से यह शब्दार्थमय . नित्यविज्ञान ऋषियों के तपःपूत पवित्र अन्तःकरणों में स्वतः प्रकट हुआ ।

ऋषियों नें इससे लोकाम्युदय की इच्छा की । इस इच्छा को कार्यकर में परिणत करने के लिए उन्होंनें वाक्-नाद-ध्विनगर्मित प्रयोगलच्या अनित्यशब्दों का आश्रय लिया, जो कि प्रयोगलच्या नित्यशब्दा-अयस प्रयोगात्मक वेदशास्त्र की पौरुषेयता का समर्थक बनता हुआ शब्दतत्वानिमित्र लौकिक मनुष्यों की दृष्टि में अप्रामास्यलेश का संग्राहक बन रहा है । इसमें कोई संदेह नहीं कि, वेदशास्त्र अनित्यप्रयोगशब्दात्मक है । इसमें भी कोई संदेह नहीं कि, इस दृष्टि से वेदशास्त्र इतक है, पौरुषेय है । परन्तु एतावता ही प्रयोगशब्दात्मक इतर साहित्य के साथ प्रयोगशब्दात्मक इस वैदिक साहित्य की तुलना नहीं की जा सकती । इसका एकमात्र कारस है, प्रयोगलच्या अनित्यशब्दात्मक वेदमन्त्रों का वाक्-लच्या नित्यशब्दमन्त्रों के आयतन (साँचे) में प्रतिष्ठित रहता । इसी आधार पर तो वेदशास्त्र के प्रयोगात्मक शब्दों को वाग्लच्या नित्यशब्दायतनप्रधान मानते हुए 'विज्ञानवाङ्मय' माना बाता है ।

## १७-वेदमन्त्रों का मन्त्रच, ग्रौर विज्ञानवाक्-

'विज्ञानवाक' का वही स्वरूप है, जो स्वरूप आत्मलत्त्रणा नित्यावाक का है। प्राकृतिक नित्य अर्थों से युक्त प्राकृतिक वाक्-लत्त्रणा नित्यशब्दों का जिस उचावचभाव से, जिस स्वरलहरी से प्रकृतिमरडल में समावेश है, ठीक उसी के अनुरूप जिस प्रयोग का सन्निवेश होता है, वही 'विज्ञानवाक' है। वही 'विज्ञानवाक' 'मन्त्र' नाम से व्यवहृत हुई है। ऋषियों नें इनका बुद्धिपूर्वक निम्मीण अवश्य किया है, पग्नु इस निम्मीणप्रिकिया में वे सर्वथा परतन्त्र रहे हैं। प्राकृतिक वाक् के अनुरूप ही उन्हें शब्द-सन्निवेश करना पड़ा है। अत्यत्व मन्त्रवाक् पौरुषेय-बनती हुई भी अपौरुषेयनित्यावाक से समतुलिता होती हुई अपौरुषेयवत् बन रही है। जो महत्त्व मन्त्रप्रतिपाद्य विषय-का है, वही महत्त्व तद्वाचक मन्त्र-वाक् का है। और यही मन्त्र का मन्त्रत्व है, जिसका स्वरूपनिम्मीण वैदिक वर्णमात्रा के आधार पर हुआ है।

किसी वर्णमाला में २०, किसी में ५०, किसी में ६४ वर्ण हैं। परन्तु विज्ञानसिद्धा वैदिकवर्णमाला के २८८ वर्ण हैं। इस वर्णमाला का स्वरूप सर्वथा वैज्ञानिक है, जो कि वैदिकवर्णमालाविज्ञान 'पथ्यास्वस्ति' श्री नाम से प्रसिद्ध है। संस्कृत व्याकरण से वैदिक व्याकरण का कोई समतुलन नहीं है। भगवान् पाणिनि ने भी अपने व्याकरणशास्त्र में वेदव्याकरण का पृथक्करण कर दिया है, जो दुर्भाग्य से आज पठन-पाठन प्रणाली में नहीं है। इसप्रकार वैदिक वर्णों के संघातरूप वैदिक शब्द उस नित्यवाक्तस्व से समतुलित रहते हुए तद्रूप बन कर तच्छि किसपर्यंक बने हुए हैं, जो वाक्शिक्त अन्य प्रयोगशब्दों में नहीं पाई जाती।

क्योंकि मन्त्रशब्द नित्यवाक् से संमतुलित हैं, अताएव इनका तद्वाच्य प्राकृतिक अर्थों के साथ स्वा-भाविक सम्बन्ध हैं। जिस कर्म्मेंसिद्ध के लिए जो वेदमन्त्र विनियुक्त हैं, उनके यथानुरूप उच्चारणमात्र से कर्म्मोंसिद्ध हो जाती है। क्योंकि समतुलन—सम्बन्ध में शब्दमन्त्र तत्पतिपाद्य शिक्तरूप हैं, जिसका विशद वैज्ञानिक विवेचन् 'शतपथिवज्ञानभाष्यान्तर्गत' सामिधेनीब्राह्मण में द्रष्टव्य हैं। उदाहरण के लिए गायत्रीमन्त्र को ही लीजिए। गायत्रीमन्त्र गायत्रीतत्व की प्रतिकृति हैं। जैसा स्वरूपविन्यास गायत्रीतत्व का है, वैसा ही विन्यास गायत्रीमन्त्र का है। इस मन्त्र का उस तत्व से स्वामाविक सम्बन्ध है। और इस सम्बन्ध का मूलरहस्य है—छन्द:सम्पत्ति। प्राकृतिक गायत्र देवता 'अगिन' है। यहप्राकृतिक अगिनतत्व जिस अष्टावयव सीमा में सीमित रहता हैं, वह वाक्परिमाण ही छन्द है। हमारा यह गायत्रीमन्त्र उसी स्वर—वर्ण—मात्रा के अनुरूप बनता हुआ तद्रूप है। यदि आप प्राकृतिक गायत्रदेवता को अपने अध्यात्म में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, तो तत्प्रतिकृतिरूप गायत्रीमन्त्र का यथाविधि जप कीजिए। यदि आप मन्त्र का अर्थ जानते हैं, तो सर्वोत्तम पच्च है। यदि आर्थ नहीं भी जानते हैं, तब भी कोई चिन्ता नहीं है। विद्युद्रहस्यविज्ञानवेत्ता व्यिक्त के स्विच द्वाने से जैसे तत्सम्बद्ध विद्युद्रयन्त्र प्रकृशित हो पड़ता है। ठीक इसी प्रकार अर्थज्ञानशृत्य व्यिक्त भी यदि गायत्रीमन्त्र का जप करता है, तो तत्सम्बद्ध गायत्रदेवता समानाकर्षणसिद्धान्त के अनुसार अर्थज्ञानशृत्य व्यिक्त भी यदि गायत्रीमन्त्र का जप करता है, तो तत्सम्बद्ध गायत्रदेवता समानाकर्षणसिद्धान्त के प्रकृश्यार अर्थातम में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि, जैसे स्वच द्वाने की प्रकृश्या से भी अन्तिश्व व्यक्ति करेन्ट के सर्पक्र मे

<sup>ं</sup>**क्ष-''वाग्वो पथ्यास्वस्तिः**।

अपना नाश करा बैठता है, एवमेव मात्रा—स्वर—वर्णीचारण में श्रव्यवस्था करने वाला मन्त्रजपकर्ता श्रम्युदय के स्थान में श्रपना नाश करा बैठता है। इसी श्राधार पर भगवान् पतञ्जलि का-'तस्य वाचकः प्रण्वः'-'तज्ज-पस्तद्र्थभावनम्' ( योगसूत्र १।२६,२७) इत्यादि सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुए हैं।

इसके ऋतिरिक्त मन्त्र-जपाधिकार मी एक प्रधान नियम माना गया है। जिस वर्ण के आध्यात्मिक-चेत्र में कन्मतः गायत्रतन्त्व तीजरूप से प्रतिष्ठित है, वही इस दीचा का अधिकारी है, जैसािक कल्पस्त्रवचनों से प्रमाणित है। गायतीमन्त्र मन्त्र है, तत्व की प्रतिकृति है। ऋषियों ने संकलन अवश्य किया है, परन्तु संकलन तत्वानुरूप हुआ है। अतएव इसके स्वरूप में मानवीय बुद्धि की गति सर्वथा अवरुद्ध है। मन्त्र अपने स्वरूप में गहता हुआ ही मन्त्र है। यदि कोई इस सम्बन्ध में अपने ये विचार व्यक्त करे कि, 'मन्त्रभाषा कठिन है, अर्थ ममक में नहीं आता, अतः प्रचलित लोकभाषा में परिवर्तित कर उसका जप क्यो न कर लिया जाय' तो कहना पड़ेगा, अभी वह मन्त्र के मन्त्रत्व से सर्वथा अपरिचित हैं। \*।

तत्वात्मिका नित्यावाक्, और मन्त्रवाक् का क्या सम्बन्ध है १, इस प्रश्न की मीमांसा की गई। तत्त्वात्मिका वाक् स्टिष्क की दृष्टि है। इसी दृष्टिसम्बन्ध से सृष्टि उस विषय के 'श्राप्त' (विषयप्राप्त-पहुँ चवान) है। इन श्राप्तों ने दृष्ट तत्त्व के श्राप्त वा शब्द कहा है, वह हमारे लिए दृष्टिवत्-प्रत्यच्प्रमाण है। दृष्टिलच्चणा ऐसी श्रु ति के लिए श्रुत्य प्रमाण श्रुनपेच्चित है। प्रत्यच्च में श्रुत्य प्रमाण की कोई श्रुपेचा नहीं रहती। श्रुषियों की वह श्राष्टिष्ट वहीं श्रात्मदृष्टि है, जिसके प्रमाव से ऋषि त्रिकालदर्शी को हुए हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि, इस लोकोत्तरा श्रापंदिष्ट का महत्त्व वर्तमान युग के केवल भूतदृष्टिपरायण इन्द्रियप्रत्यच्चवादी लोकायितक नहीं समक्त सकते। परन्तु एक श्रास्तिक भारतीय सदा से इसके महत्व के सामने श्रुपना मस्तक भुकाता श्राया है।

<sup>\*</sup> सौर प्राख्यदेवतात्रों के संग्राहक शब्दात्मक मन्त्र 'मिगममन्त्र' कहलाए हैं, एवँ पार्थिवप्राख्यदेवता संग्राहक मन्त्र 'आगममन्त्र' कहलाए हैं । सर्वभाषात्मक शावरमन्त्रों का आगममन्त्रों में हीं अन्तर्भाव हैं, जिनमें स्वर वर्ण मात्रा छन्दः आदि का नियमन नहीं हैं, जबिक निगममन्त्र स्वरादि नियमों से सर्वात्मना नियमित मानें गए हैं । इन उभयविध मन्त्रों के अतिरिक्त (निगमागममन्त्रों के अतिरिक्त ) काल्पनिक मतवादात्मक साम्प्रदायिक जितनें भीं मन्त्राभास हैं, वे सब सहज भावुक भारतीय आस्तिक हिन्दू मानव के निष्ठाधरातल के संहारक ही माने जायँगे, जिस साम्प्रदायिक संहारकम्म का खएडचतुष्टयात्मक 'भावुकता' निवन्ध में सविस्तर यशोगान ? हुआ है ।

प्रयोगलच्च शब्दात्मक वेदमन्त्र उस वाक्-लच्य-नित्य वेदतत्त्व की प्रतिकृति है,प्रतिमा है । ऋतएव नित्यविज्ञानरूप नित्य प्राकृतिक देवता की प्रतिकृतिभृत वेदमन्त्र भी साज्ञात्-देवता है \*। अवतक जिस श्रात्मवाक का हम यशोगान करते त्राये हैं, उसका विश्लेषण किन शब्दों में किया जाय १, यह मीमांस्य है। कहा गया है कि, विज्ञानवाङ्मय वेदमन्त्र ऋात्मवाग् लच्चणा नित्यावाक से समनुलित है। इस नित्या वाक् के त्राधार पर प्रतिष्ठित होने से ऋषिवाक् भी त्रात्मवाक्-समाना बन रही है। इसे हम त्रपनी सहजभाषा में 'सहजभाषा' नाम से ही व्यवहृत करेंगे, श्रौर यही श्रात्मवाक का सहज विश्लेषण माना जायगा। जिस भाषा में कृत्रिमता का लेश भी न हो, जो निम्मीलान्तः करणों से निकली हुई प्राकृतिक भाषा हो, वही सहजभाषा है, एवं ऐसी सहजभाषा ऋवश्यमेव ईश्वरीय प्रेरणा है। इसी सहजभाषा को मन्त्रभाषा कहा जाता है, इसी प्रयोग को 'त्र्यार्षप्रयोग' माना जाता है, जिसमें व्याकरराशास्त्र का प्रवेश निपिद्ध है। प्रवेशाधिकार है प्राकृतिकभाषा का विश्लेषण करने वाले एकमात्र निरुक्तशास्त्र को । 'छन्टोऽम्यस्ता' नामकी वेदभाषा जैसे त्र्यलौकिक-सहजभाषा है, वैसे ही विश्व की त्र्रान्य लोकभाषाएँ भी पाकृतिक तत्त्वों के साथ समतुलित होतीं हुई सहजभाषाएँ ही मानीं गई हैं। इसी ब्राधार पर तन्त्र-शास्त्र का ब्रमन्त्रमत्तरं नास्ति यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुन्ना है। सुप्रसिद्ध शाबरमन्त्रों का मन्त्रस्व इसी सहजभाषा के त्र्याधार पर प्रतिष्ठित है। तत्तद्देश-विशेषों के तत्तत् तपःपूत महापुरुषों के तपःपूत अन्तःकरणों में तत्तत् प्राकृतिक देवतास्रों के अनुरूप तत्तत् भाषात्रों के जो स्वाभाविक उद ार निकले हैं, वे सब मन्त्र हैं। इम मानते हैं कि, लोकभाषामय सर्पमन्त्र, कृत्यामन्त्र, स्त्रादि का ब्रत्यत्त् में न तो कोई स्त्रर्थ ही प्रतीत होता है, न व्याकरणसिद्धा शुद्धि का ही वहाँ समावेश हैं । परन्तु इसके साथ ही इन मन्त्रों का प्रत्यच्च चमत्कार देखा-सुना जाता है। यह सत्र उसी न्त्रात्मवाक-मूला सहजभाषा का त्राच्यर्थ प्रभाव है, जिसका वैदिक महर्षि 'कामगवी' से सम्बन्ध वतलाया करते हैं। कामगवी गी का ऋहोरात्र के २४ घन्टों में जिस समय में हमारी ऋध्यात्मसंस्था में उपभोग होना है, उस समय हमारी वागिन्द्रिय से जो शब्द निकलते हैं, वे मन्त्र हैं, उनका फल अव्यर्थ है। मन्त्रवाक वही मन्त्रवाक् है, जिसमें हमारी इन्द्रिय, हमारे प्रज्ञानमन, हमारी लौकिक बुद्धि के कृत्रिम व्यापार ऋादि का सम्बन्ध न रहे । सम्बन्ध रहे एकमात्र त्रात्मा के स्वाभाविक सत्य भाव का । ऐसी मन्त्रवाक् में भूल कर भी त्राप्रामाएय-बुद्धि नहीं हो सकती।

<sup>&</sup>quot;यां नै देवतामृगभ्यन्का, यां यजुः,सैव देवता । सर्क । सा उ देवता । तद्यजुः । (शत्वा । अद्राश्वा । ।

ब्रह्मरहस्यवेता (प्राकृतिक वेदतत्वरहस्यवे चा) महर्षि 'ब्रह्मविद् ब्रह्में व भगति' के अनुसार सान्चात् लौकिक ब्रह्म है। इन लौकिक ब्रह्मों के अलौकिक आत्मधरातल से विनिःसत स्वाभाविक मन्त्र सान्चात् ब्रह्म की स्रयवाणी है। रागद्धे बादि से युक्त,कृतिम व्यापाराश्रय से कृतिमता के अनन्यानुगामी,अस्मदादि लौकिक पुरुषों की कृतिम लोकमाधा में (आत्मसम्पन्धिवरह से) भ्रान्तिदोष की सम्भावना की जा सकती है। परन्तु जिन महर्षियों का पवित्र अन्तःकरण राग-द्धे बादि पाप्माओं से बर्हिभूत है, 'यथोदकं शुद्धे शुद्धम्' \* के अनुसार बो अपने आत्मा को उस व्यापक आत्मतत्व से युक्त कर चुके हैं, उनके अन्तःकरण से निकली हुई वाणी में स्वपन में भी दोषकस्पना करना अपने आपको प्रायश्चित्त का भागी बनाना है।

इसप्रकार वाग्विवर्त्तविज्ञान का सम्यक्-बोध प्राप्तकर लेने के अनन्तर जब हम यह समभ लेते हैं कि, वे दमन्त्रभाषा प्रयोगलच्या बनती हुई, अतएव स्रनित्य बनती हुई भी त्रात्मवाग्लच्या नित्यवाक् से समतुलिता होती हुई तत्पविकृतिरूपा है, वो इसके स्वतःपामार्य में कोई त्राशङ्का नही रह जाती। त्रात्मवागनुग्रह के सम्बन्ध से ही अनित्या मी, पौरुषेया मी वेदवाक् नित्यवत् , अपौरुषेयत् मान ली गई है। यही कारण है कि, त्रा**धंप्रवा की वे दमन्त्रों पर, इस ऋषि-कृति** पर ईश्वरवाक्यवत् परिपूर्ण श्रद्धा है, दढ़ विश्वास है। हम देखते हैं कि, ऋपनी ऋल्पऋता से पुराण, धर्म्मशास्त्र, निक्न्यादि प्रामाणिक शास्त्रों की प्रामाणिकता में सन्देह करने वाले भी महानुमाव वेदप्रामास्य के सामने अपना मस्तक भुका देते हैं । बिसका आ़त्मा लोकालो हसीमा पर पहुँच चुका है, उसके सम्बन्ध में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। साथ ही ऐसे 'श्रन्धं तमः प्रविशन्ति' सज्जन यदि वे दमामार्य में भी सन्देह करें, तो स्वाभाविक ही है । परन्तु जिसमें थोड़ा भी आस्तिक्य है, ऐसा कोई भी भारतीय कम से कम वेदप्रामाण्य का तो अवश्य ही अनुगामी है। इस अद्धा-विश्वास का मलकारण है-अप्रियों की त्र्यात्मानुगता सत्यवागी । "वेद किसी पुरुषविशेष के बनाए हुए नहीं है, त्र्यपित साज्ञात् **ईश्वर की रचना है" यह कल्पना उक-अद्धा-विश्वास का कार**ण नहीं है। श्रपित-सर्वज्ञ, तत्त्वदर्शी, ऋषियो का सन्देश है, इसलिए 'वेदाः प्रसाणम्' । हमें तो ऐसा लगता है कि, श्रात्मावागनुगता—सहजभाषामय वे द— शास्त्र नित्य ऋात्मवाकृ से ऋमिन होने से ही प्रचलित ऋपीरुषयता का प्रचारक बन गया है। और ऐसी श्रपौरुषेयता सभी विचारशीलों को मान्य है। यदि इसी दृष्टि से हम शब्दात्मक वेदशास्त्र को अपीरुषेय, नित्यकृटस्य कहते हैं, तब तो सर्वथा इष्टापित है। वास्तव में वाग्लच्एा शब्ददृष्टि से शब्दप्रश्च भी अपीरुषेय है, तद्वाच्य नित्य अर्थतत्व भी अपीरुषेय है, दोनों का स्वाभाविक सम्बन्ध भी अपीरुषेय है। एवं तत्प्रतिकृतिरूप प्रयोगलच्या वेदशास्त्र भी इस दृष्टि से ऋपौरुषेय माना जा सकता है। यह सब कुछ स्वीकार कर लेने पर भी 'बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेंदे' इस आप्तवचन-प्रमाण से वाक्यरचनात्मक वेदशास्त्र की पौरुषेयता का अपलाप नहीं किया जा सकता। इसप्रकार अतिशास्त्र की अपौरुषेयता समतुलित पौरुषेयता स्वीकार कर लेने से सर्वश्रुति-सर्विसद्धान्त समन्वय भी हो जाता है, एवं मन्त्रवाक् की उक्त परिभाषा के त्राधार पर स्वतः प्रामाएथानुगता पूर्वोपात पहिली विप्रतिपत्ति का भी भलीभाँति निराकरण हो जाता है।

<sup>\*—</sup>यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताद्दगेव भवति । एवं सुनेर्विजानत त्रात्मा भवति गौतम ॥ (कठोपनिषत् ४।=।)।

दूसरी विप्रतिपति का स्वरूप यह था कि, "यदि प्राकृतिक तत्त्वों के आधार पर पुरुषिविशेषों नें वैदिकसाहित्य की रचना की है, तो क्या आज भी कोई तत्त्वज्ञ उन तत्त्वों के आधार पर नवीन वेदमन्त्रों का निर्माण कर सकता है १। यदि ऐसा हुआ, जो कि होना पौरुषेयतापच्च में सम्भव है, तो उन नवीन मन्त्रों का विनियोग कहाँ होगा १, क्या अनादिसिद्ध यज्ञपद्धतियों का स्वरूप बदल दिया जायगा"। नेति—होवाच । प्रकृति में जितनें तत्त्व हैं, उन सबका अन्वेषण हो चुका हैं, यह आर्षप्रजा का दृद वि वास है । प्रकृति में तत्त्वात्मक वेद के जितने पर्व हैं, उन सबके अनुरूप मन्त्र-ब्राह्मणात्मक शब्दवेद की रचना हो चुकी हैं, जैसाकि भूमिका—द्वितीयस्त्रण्ड में यत्र-तत्र प्रकरणिवशेषों में स्पष्ट कर दिया गया है । जो कुछ जानने योग्य था, सब कुछ जाना जा चुका है। जो नहीं जानने का है, वह आकृत्यान्त नहीं हीं जाना जायगा । ऐसी सिद्ध-दशा में साध्यदशा से सम्बन्ध रखने वाली उक्त विप्रतिपत्ति का उत्थान ही सम्भव नहीं हैं। हाँ, कत्यान्त में जब वेदवाङ्मय कालातिकम से लुप्त हो जायगा, तो कत्यादि में पुनः तत्त्ववेद ऋषियों के अन्तःकरणों में प्रस्कृदित होगा, एवं पुनः तदनुरूप शब्दवेद का अविभाव होगा। पूर्वोपान तीसरी विप्रतिपत्ति का निराकरण भी प्रकृत निराकरण से ही गतार्थ है।

हाँ इस सम्बन्ध में पाठकों को यह स्चित कर देना अप्रामिङ्गक न माना जायगा कि, यज्ञे तिकर्त व्यता से सम्बन्ध रखने वाला मन्त्र—ब्राह्मर्य—अरारयक, नामक वेदमाग तो यज्ञपद्धतियों के नियन्त्रण से आजतक स्व स्वरूप से सुरिच्चित चला आ रहा है। परन्तु ज्ञानकाराज्ञगत, वेदका उपनिषत् भाग विज्ञिप्तों की प्रच्चित्वशीला के अनुप्रह से अवश्य ही 'आशिकरूप से कलुषित हो गया है। त्रेतायुगकालीन राम-सीता का महत्त्व बतलाने वाली 'रामतापनीयोपनिषत्'—द्वापरान्त—कलिसन्वि में अवतीर्ण कृष्णा—राधा का महत्त्व प्रतिपादन करने वाली 'गोपालतापनीयोपनिषत्', 'हरे राम—हरे राम' की ध्वनि से समाकुलित 'कलिसन्तरणो-पनिषत्' आदि कतिपय उपनिषद्ग्रन्थ वेदमर्थ्यादा से एकान्ततः बहिर्मुत है, स्वांथयों की स्वार्थलील मात्र है, जोिक ऐसा कथन हमारे अन्ध्यद्वालु—धार्मिक जगत् के लिए एक कट्टिक ही मानी जायगी।

### १८-उपनिषच्छास्त्र का ऋतुएए। वेदच्च-

अवतक के परिच्छेदों से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँ चना पड़ेगा कि तत्त्वात्मक वेद अपौरुषेय है, नित्य-क्टरथ है, अकृतक है। एवं तत्त्वप्रतिपादकात्मक, तत्त्ववाक्समतुलित, अतएव अपौरुषेयसम शब्दात्मक मन्त्र-बाह्मणलच्या वेदशास्त्र पौरुषेय है, अनित्य है, कृतक है। तत्त्वात्मक वेद वास्तविक वेद है, शब्दात्मक वेद वेदअन्य है, उपचारिविध से वेद है। यदि उपचारिविध को छोड़ते हुए हमसे शब्दात्मक वेद की अपेचा से क्या उपनिषत् वेद हैं ?' यह प्रश्न किया जायगा, तो हम उत्तर देंगे कि, "संहिता, बाह्मण, आरएयक, उपनिषत्" चारों ही प्रन्थ वेदअन्थ हैं, वेद नहीं हैं, फलतः उपनिषत् वेद नहीं हैं"। यदि उपचारिविध को आगे करते हुए उक्त प्रश्न किया जायगा, तो कात्यायन, आपस्तम्ब, यास्क, शबर, पाणिनि, पितृभृत, शङ्कर, कुमारिल, विश्वरूप, मेधातिथि, कर्क, बृद्धवाचस्पति, उव्वट, सायणादि आचार्यों नें इस सम्बन्ध में जो सिद्धान्त स्थापित किया है, हमें भी उसी आस्तिक—सर्वसम्मत—अनादिसिद्ध सिद्धान्त का अनुगमन करना पड़ेगा, और कहना पड़ेगा, कि—'उपनिषित् अवस्थ ही वेद हैं'।

### १६-वेदभक्तों की वितएडा, श्रीर उसका निराकरण-

उचित था कि, पूर्वतोऽनुवृत प्रस्तुत ४ थे प्रश्न की मीमांसा यहीं समाप्त कर दी जाती । परन्तु अकाररण-वत्-एक कारणविशेष से इस सम्बन्ध में दो शब्द कहना ऋोर शेष रह गया है । यद्यपि हम जानते हैं कि. कारग-निशेष से प्रयुक्त दो शब्दकथन विद्वानों की दृष्टि में सर्वथा महत्वशूत्य, अतएव आत्यन्तिक रूप से व्यर्थ है। तथापि सामान्य आस्तिकप्रबा की स्वाभाविक निष्ठा की रच्चा के नाते हमें उस व्यर्थकारण का भी आश्रय लेना पढ़ रहा है।

'प्रियं च नानृतं ब्रूयान्' इस मन्वादेश को शिरोधार्यं करने वाला एक भारतीय गतानुगतिक उस प्रिय कयन का कदापि अनुगमन नहीं कर सकता, जो अन्तमाव का पोषक हैं। यदि किसी के सिद्धान्त से स्वरिक्षान्त पर आक्रमण होता है, तो हमें उस कित्यत सिद्धान्त का अवश्य ही स्पष्टीकरण कर देना चाहिए, फिर चाहे सामन्यजनसमाज में वह सिद्धान्त, तथा सिद्धान्तप्रवर्त्त क व्यक्ति सम्मानाई ही क्यों न रहा हो।

कुछ समय पूर्व वेदसंदेश को आगे कर सर्वश्री स्वामी दयानन्दजी ने वेदशास्त्र के सम्बन्ध में आपना यह मन्तव्य प्रकाशित किया था कि, 'वेद का मन्त्रभाग, उसमें भी उपलब्ध चार संहिताएँ तो ईश्वरकृत होने से वेद है, परन्तु तैनिरीयादि ऋष्णयबु:संहिताएँ (वेदशाखाएँ ), विधिन।मक ब्राह्मणग्रन्थ, स्त्रारण्यकग्रन्थ, एवं उपनिषत्-अन्य, ऋषिकृत होने पौरुषेय हैं, वेद नहीं, किन्तु वेदन्याख्यानमात्र हैं"। उधर स्वामी जी से पहिले बितनें वेदविचारक उत्पन्न हुए, सबने एकस्वर से मन्त्र-ब्राह्मणात्मक सम्पूर्ण वेद का वेदत्त्व स्वीकार किया है। ऋार्यप्रजा के श्रद्धा-विश्वास दोनों पर समानरूप से प्रवाहित रहा हैं। श्रीर उपचारविधि से ऐसे श्रद्धा-विश्वाम सर्वथा मान्य हैं । वर्तमानयुग के वेदविचारकों में सर्वश्री सत्यव्रत 'सामश्रमी' महाभाग का नाम भी गखनाई है। त्रापने निरुक्ताबोचन, ऐतरेयालोचन, त्रयीटीका, त्रयीपरिचय, त्रादि कई एक महत्वपूर्ण अन्य लिखे हैं। १८४६ व्हिस्ताब्द मई की २८ ता० को पाटलीपुत्र (पटना) में आपका जन्म हुआ, एवं १६११ खिस्ताब्द १जून को स्वःप्रयाग हुन्ना । त्र्यापकी विचारशैली भी वैदिक-साहित्य के सम्बन्ध में एक उपयोगी हिकोण का समर्थन करने वाली है। आपने भी अपने स्वतंत्र ग्रन्थों में 'मन्त्रब्राह्मण्योवेंदनामधेयम्' सिद्धान्त का ही समर्थन किया है। साथ ही कृतकरवाकृतकरव सन्वन्य में भी आपने 'कृतकरव' पद्म को ही बलप्रदान किया है। इसप्रकार प्राचीन-ऋकींचीन सभी वेदविचारकों ने मन्त्रवत् ब्राह्मराभाग का भी वेदत्त्व स्वीकार किया है। परन्तु ऋङ्किरादि ४ ऋषियों के ही ऋन्तः करण में प्रकट होने वाली ४ मन्त्रसंहिताओं के समर्थक स्वामी बी ने ब्राह्मसमाम के वेदत्त्व की उपेद्धा कर अपनी अनन्य वेदनिष्ठा का आदर्शपरिचय ! देने का अनुग्रह किया है, जिस परिचय का सर्वथा म्रान्तियूर्णंत्व, अतएव निम्मू लस्व, अतएव च बालबुद्धिकल्पनामात्रत्वेन नि:खारत्व विद्वञ्चनों द्वारा तत्तत् समयविशेषों में प्रमाणित किया जा चुका है।

हमारा श्रपना ऐसा संकल्प था कि, अज्ञ जनता को छोड़ कर जो विचारशील आर्यसामाजिक विद्वान् हैं, वे अवस्य ही स्वामी जी के वैदिक-टिष्टकोस से अपने आपको पृथक् कर चुके होगे। उदाहरस के लिए अपनेविदमान्यकार सर्वश्री प्रो० राजाराम महोदय, तथा सुप्रसिद्ध वेटप्रेमी श्रीदामोदरसातवलेकर महोदय के मामसामान्यानुगत अधर्वमान्य, मृतपितृशाद्धसमर्थक 'यमिपितृपरिचय' नामक रचनाएँ सन्तोष का कारस जन रही थी। परन्तु हमारा यह सुखस्वप्न उस समय सर्वथा विलीन होगया, जब माननीय भगवद्दत्तजी महोदय लिखित 'ब्राह्मसाग्रन्थेतिदासप्रकाशिका' नामकी भूमिका से सुक्त, वि० सं०१६८२ में प्रकाशित 'वेदिककोश' देखने का सौमाग्य प्राप्त हुआ।

भूमिका भागके—'क्या ब्राह्मण वेद है ?' इस द्वितीय प्रकरण का आरम्भ करते हुए आपने निम्न-लिखित उद्गार प्रकट किए हैं। "शबर, पितृभृति, शंकर, कुमारिल, विश्वरूप, मेघातिथि, कर्क, वाचस्पतिमिश्र, रामानुज, उन्वट, सायण, प्रभृति सब ही बड़े बड़े त्र्याचार्य, मन्त्र ब्राह्मण दोनों को वेद मानते त्र्याए हैं। गत ३००० वर्षों में त्र्यार्यावर्त के . किसी विद्वान् \* को इस बात का सन्देह नहीं हुन्ना। इतने काल में त्र्यार्यों के हृदयों में ब्राह्मणों की श्रुतियों का उतना ही मान रहा है ÷, जितना संहितात्रों के मन्त्रों का । त्र्यार्यों के समस्त श्रोतक भे इन दोनों को तुल्य मान कर ही होते चले श्राए हैं+ + + + + + ।

''एविममे सर्वे वेदा निर्मिताः, सकल्पाः, सरहस्याः, सन्नाह्मणाः, सोपनिषत्काः, सेतिहासाः सान्वाख्यानाः, सपुराणाः, सस्वराः, ससंस्काराः, सिनरुक्ताः, सानुशासनाः, सानुमार्जनाः, सवाकोवाक्याः'' (गो० न्ना० पृ० २।६।)।

यहाँ ब्राह्म एकार स्वयं कह रहे हैं कि, (१) कल्प, (२) रहस्य, (३) ब्राह्म ए, (४) उपनिषत्, (५) इति-हास, (६) ऋन्वाख्यान, (७) पुराण, (८) स्वर, (६) संस्कार, (१०) निरुक्त, (११) ऋनुशासन, (१२) ऋनु-मार्जन, और (१३) वाकोवाक्य, ऋादि प्रनथ वेद नहीं है। जब ब्राह्म एकार स्वयं इन्हें वेद नहीं मानते, तो फिर हम क्यों इन्हें वेद मानें" ( भू० पु० ३४)।

उक्त कथन से श्रीमानों का यह ऋमिप्राय निर्दित होता है कि, गोपथत्राह्मण में 'नेदाः' शब्द पृथक् निर्दिष्ट है, एनं 'सब्राह्मणाः', सोपनिषत्काः', पृथक् निर्दिष्ट है। यदि ब्राह्मणारए कोपनिषत् भी नेद होते तो

क्ष —यथार्थ कथन हैं। जो वास्तव में विद्वान् हैं, उन्हें तो त्राज भी ब्राह्मणभाग के वेदत्त्व पर कोई सन्देह नहीं है।

<sup>÷—</sup>आर्यभूमि में उत्पन्न एक सचा आर्य तो अपनी इस मान्यता का आज भी अनुगमन ही करेगा।

४— 'यह सब कुछ ही था, श्रीर तबतक रहेगा, जबतक वेदार्थवित्-विद्वान् इससे विपरीत, श्रशास्त्रीय, किल्पत भावनाश्रों के निराकरण के लिए सदा सन्नद्ध रहेंगे।

A-क्या स्वामीजी का त्राभिमत निराकार ईश्वर भी मन्त्रोचारण किया करता है ?।

B.—केवल युक्तियाँ, क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रमाण मिलना ऋसम्भव था। श्रौर विशुद्ध युक्तिवाद का आर्थप्रजा की दृष्टि में कितना महत्व है ?, इस सम्बन्ध में कुछ कहना हीं नहीं है ।

C .- इस्लिए कि, वे स्वामी जी के अनार्षविचारों के अनुगामी न थे !

इनका पृथक् निर्देश न होता। इस सम्बन्ध में यही कहना है कि, जिस तत्त्वात्मक वेद का पूर्वखरडों में विस्तार में निरूपण किया गया है, उस तात्त्विकवेद के मूल-तूल मेट से दो विभाग हैं। मूलतत्त्ववेद की प्रतिकृति मन्त्रवेद है, तूलतत्त्ववेद की प्रतिकृति ब्राह्मणवेद है। मूलवेद के समतुलन में मूलवेद प्रधान है, तूलवेद गीए है। केवल इस अङ्काङ्गीमाव के स्पष्टीकरण के लिए ही दोनों का पृथक् पृथक् विहें श हुआ है।

हमें तरस त्राता है त्रापके उपर्युक्त उद्धरण पर इसलिए कि, 'ब्राह्मणभाग ईश्वरोक्त नहीं है' जिस त्रापने उद्देश्य की सिद्धि के लिए त्राप उक्त उद्धरण उद्घृत कर रहे हैं, वह त्रापके मन्तव्य के सर्वथा विपरीत व्याद्मणभाग का मी ईश्वरकर्ल कि सिद्ध कर रहा है। 'एविममे सर्वे वेदा विनिर्मिताः' के सम्बन्ध में यदि त्राप 'केन निर्मिताः' का निर्णय कर लेते, तो सम्मवतः ऐसी भूल न होती। किसने वेदादि की रचना की ?, इस अशन का समाधान करती हुई उपनिषच्छु ति कहती हैं—

"एवं वा अरंऽस्य महतोभृतस्य निःश्वसितमेतद्यद्-ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो, ऽश्वर्वाङ्गिरसः, इतिहासः, पुरागं, विद्याः, उपनिषदः, श्लोकाः, स्त्राणि, अनुव्याख्यानि, व्याख्यानि । अस्यैवौतानि निःश्वसितानि" ( वृ॰ आ० उ० २।४।१०। )।

बो महान्भृत मन्त्रवेद का प्रवर्तक है, वही बाह्य एवंद का प्रवर्तक है, साङ्गवेद उसी का निःश्वास है" इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में भू ति मन्त्रवत्—ब्राह्म एमाग का भी ईश्वरकर्तृत्व सिद्ध कर रही है। कदाचित् आप यह कहेंगे कि, बृ॰ श्रुति में उपनिषत् शब्द तो आया है, परन्तु 'ब्राह्म ए' शब्द नहीं आया। उत्तर में कहेंगे क्या आप उपनिषद्माग को वेद मानते हैं ?। नहीं, तो क्यों ? हाँ, तो तत्सम ब्राह्म भी वेद क्यों नहीं ? फिर आपके ( एष्ठ संख्या ३६ ) कथनानुसार इतिहास—पुराखशब्द तो ब्राह्म एमाग की ही संज्ञा है। तब तो उक्त कथन में भी कोई सार नहीं रह जाता। उधर तत्त्ववेद हि से हमारे पद्म में भलीमाँति उक्त वचन चरितार्थ हो रहे हैं।

एक दूसरे काल्पनिक हेतु की मीमांचा श्रीर कर लीजिये। श्रागे जाकर स्मृति के निम्नलिखित श्लोक को उद्घृत करते हुए श्राप कहते हैं—

> ''उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्द्विजः । सकल्यं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचवते ॥ (मनुः २।१४०१)।

इस रलोक में रहस्य शब्द आया है। रहस्य शब्द आरण्यक, अथवा अ उपनिषत् का धोतक है। उपनिषत्, और आरण्यक आज कल ब्राह्मणों का भागमात्र है। मनु इनका वेद से पृथक निर्देश करते हैं। अतएव मनुजी की दृष्टि में ब्राह्मण वेद नहीं है" ( भू० ३५ पृ० )

कैसा श्रश्रु तपूर्व साहस है। श्रीमानो के ही द्वारा श्रारम्भ में उद्घृत पूर्वोक्त गोपथवचन 'सकल्पा:-सरहस्या:-सब्बाह्मण:-सोपनिषत्का:' इत्यादिरूप से कल्प-रहस्य, ब्राह्मण, उपनिषत्, श्रादि का परस्पर मेद

क्यों, क्या निश्चयात्मक निर्णय नहीं कर सके, जिससे 'अथवा' कहना पड़ा !



वतला रहा है। श्रौर इसी विभागदृष्टि को प्रामाणिक समभते हुए श्रापने १३ संख्या उद्घृत की हैं। श्रौर श्राज मनुक्त 'सरहस्यं' को श्राप उपनिषदादि का द्योतक मानने की भयङ्कर विस्मृति के श्रनुगामी बन रहे हैं।

त्रालमितपल्लिवितेन । 'छिन्ने मूले ०' न्याय से जब मूलारम्म ही किल्पत है, तो त्रागे के हेतुत्रों की मीमांसा व्यर्थ है। 'स्थालीपुलाकन्याय' से विद्वान् सबकी यथार्थता का त्रानुमान लगा सकते हैं। ब्राह्मणभाग का वेदन्व प्रमास्मित करने वाले निम्नलिखित वचनों पर दृष्टि डालिए—

- (१)-''वेदे खल्विप-पयोत्रतो त्राह्मणः, यवागूत्रतो राजन्यः, त्र्यामिचात्रतो वैश्यः" (म० भा० १।१।१।)।
- (२)-''वेदशब्दा अप्येवमभिवदन्ति-योऽग्निष्टोमेन यजते, य उ चैनमेवं वेद"।
- (३)-''वेदेऽपि-य एवं विश्वसृजः सत्राएयध्यास्ते, इति तेपामनु-कुर्वासाद्वत् सत्राएयध्यासीत'' ( इत्यादि )

उक्त वचनों में ब्राह्मण भाग के लिए 'वेदे खल्विप'-'वेदशब्दा श्रप्येवमभिवदन्ति'-'वेदेऽिप' इत्यादि स्पष्ट शब्दों में 'वेदे' नाम ब्यवहृत हुआ है। इसप्रकार इन प्रमाणों से श्रपने कल्पित मन्तव्य का श्रामूलचूड़ निराकरण होते देख कर श्राप निम्नलिखित शब्दों में उक्त वचनों का समन्वय करने की व्यर्थ चेष्टा करने लगते हैं—

"वेद्व्याख्यान होने से, तथा प्रवचन की भाषा होने से ही इन्हें वेद के अत्यन्त समीप माना जाता है। जिस प्रकार हम भी कल्पों को वैदिक तो मानते हैं (बड़ा अनुप्रह), पर साचान् ईश्वर क वेद नहीं। वैसे ही प्राचीन लोग भी ब्राह्मणों को वैदिक तथा औपचारिक दृष्टि से वेद कहते थे" (भूमिका)।

४—"मन्त्रब्राह्मण्योर्वेदनामधेयम्" ( आपस्तम्बश्रीतसू० २४।१।३१ )। 6901

५—"मन्त्रब्राह्मणं वेद' इत्याचन्नते" (बोधायनगृ० सू० राधारा)।

६—''ग्राम्नायः पुनःम्मन्त्राश्च ब्राह्मणानि चु" (कौशिकस्० श३।)।

इत्यादि वेदसमर्थक श्रार्धप्रमार्गों के सम्बन्ध में भी श्राप उसी कल्पित भावना की श्रागे कर निम्न-लिखित उदगार प्रकट कर रहे हैं—

"श्रीतसूत्रों का जन्मदाता जब ब्राह्मण स्वयं कह चुका है कि, वह वेद नहीं है (सिद्ध कीजिए!), तो कल्पसूत्रों के इन स्मार्च प्रमाणों का क्या मृल्य हो सकता है"।

कल्पसूत्र स्मार्च प्रमाण हैं। कृपाकर यह श्रौर बतला दीजिए कि ब्राह्मण्याग को श्राप किस प्रामाण्य-कोटि में रखते हैं?। स्मार्च कोटि का तो श्रापके मुख से ही खरडन हो रहा है। शेष रहती है श्रुतिकोटि। श्रुतिप्रमाण रवतःप्रमाण बनता हुश्रा वेदप्रमाण है। कैसी विश्टङ्खलता है, कैसी श्रथ-विचारधारा है?, पाटक स्वयं मुकुलितनथन बनकर विचार करें। यह है कल्पनारिकों के गन्धर्वनगर का भग्नावशेष । इस विषय में ऋधिक कहना समय का दुक्पयोग करना है। ब्राह्मण (विधि, आरण्यक उपनिषत् ) भाग वेद हैं, अथवा नहीं ?, इस प्रश्न का सम्यक् समाधान तो पूर्वप्रतिपादित वेदस्वरूपण से ही गतार्थ है। अब इस सम्बन्ध में केवल एक दृढ़तम—अश्मालण प्रमाण क्तला कर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

अभ्युग्गमकृद का आश्रय लेते हुए ब्राह्मणभाग के समर्थंक श्रीत-स्मार्त प्रमाणों को थोड़ी देर के लिए कार्यनिक मतवादियों के अनुसार हम भी प्रक्षित, अथवा अर्थान्तरप्रतिपाद मान लेते हैं। यह सब कुछ स्वीकार कर लेने पर भी ब्राह्मणभाग के वेदन्त को अनुएण बनाए रखने वाला एक ऐसा हेतु बच रहता है, जिसका प्रयत्नसहस्रों से भी निराकारण नहीं किया जासकता। उपनिषद्ग्रन्थों में ईशादि-दशोपनिषद् प्रन्य सुप्रसिद हैं। सभी इन्हें प्रमाण मानते हैं। इनमें पहिली 'वाजस्नेय' नाम की ईशोपनिषत्' है। ईशोपनिषत् आत्मा की उपनिषत् (मूलरहस्यविज्ञान) बतलाने वाली ब्रह्मविद्यात्मिका उपनिषत् है। यह भो स्विविद्य है कि, वादी के द्वारा मूलर्डश्वरीय-वेद—रूप से स्वीकृत उपलब्ध शुक्लयज्ञःसंहिता के ४० वें अध्याय का ही नाम 'ईशोपनिषत्' है। इससे पूर्वके ३६ अध्यायों में यजकम्मों की इतिकर्ता व्यता का विश्लेषण हुआ है। कम्म करना ही क्यों चाहिए १, इस प्रश्न की उपनिषत् 'आत्मविद्या' है, जैसा कि भूमिका—प्रथमखरडान्त-गैत 'उपनिषच्छुन्दाय' प्रकरण में विस्तार से बतलाया जानुका है। अष्टि ने पहिले विविध यज्ञ-कम्मों का निरूपण किया। अनन्तर ४० वें अध्याय में उसकी उपनिषत् बतलाई। 'कुर्वन्नेवेह कम्मारिए' इत्यादिरूप से आत्मज्ञानोदयोपयिक—निष्कामकर्म्मल्वए बुद्धियोग का उपदेश दिया।

संहिता वेद हैं, यह सर्वसम्मत है, संहितावेद का ४० वाँ अध्याय ही ईशोपनिषत् है, यह भी सर्वविदित है। क्या उपनिषयों के वेदत्त्व के सम्बन्ध में इससे भी अन्य कोई प्रमाणअपेक्तित हैं। प्रमाणसिद्धा इस प्रत्यक्त स्थिति को देखते हुए भी जो महाशय ब्राह्मणभाग को वेद न मानने का दुःसाहस करते हैं, उन्हें आज से ही अपनी मानी हुई वेदसंहिता को भी वेद शब्द से व्यवहृत करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके मतानुसार मनुष्यकृत ईशोपनिषत् यकुःसंहिता का ही अन्तिम भाग है।

ऋस्तु इस सारहीन चर्चा को यहीं नमस्कार कर अन्त में इम अपने प्रकान्त प्रश्न के सम्बन्ध में यही कह देना चाहते हैं कि—

"उपनिषत् अवश्य ही वेद है"।

श्री:

# उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखराडान्तर्गत 'वेद-पौरुषेय-ग्रपौरुषेयत्व-मीमांसा' नामक

प्रथमस्तम्भ-उपरत



# उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखराडान्तर्भत-'उपनिषत्प्रतिपाद्यविपयदिगृदर्शन' नामक द्वितीय-स्तम्भ

7

\*----

# उपनिषत्प्रतिपाद्याविषयदिग्दर्शन

### द्वितीय स्तंम्भ

#### १-द्वितीय स्तम्भोपक्रम-

गुहानिहित जिस त्रात्मिवद्या के स्वरूप प्रतिपादन के लिए वेदशाखानुगत त्रानेक (११३१) उपनिषद् प्रन्थ त्रावतीर्ण हुए, उनके प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में 'उपनिषदों में क्या है ?' इस परन का विशेष महत्त्व नहों है । इस प्रश्न का यथावत् समाधान तो स्वयं उपनिषद्-प्रन्थों पर हो निर्भर है । प्रासक्तिक भूमिका-परिलेख में उपनिषद्-प्रतिपाद्य विषयों की तालिका का स्पष्टीकरण भी त्रासम्भव है । यदि प्रतिपाद्य-विषयों की केवल सूची भी उद्धृत की जाय, तो इसके लिए भी लगभग ४०० प्रष्ठात्मक एक स्वतन्त्र-प्रन्थ त्रापेद्यित है । कलतः उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में सिद्धान्ततः यही उत्तर पर्य्याप्त माना जायगा कि, 'उपनिषदों में क्या है ?' जिज्ञासा शान्त करने के लिए त्रानन्य निष्ठा से स्वयं उपनिषद्-प्रन्थों का ही स्वाध्याय करना चाहिए । त्रारेर इसप्रकार इसी समाधान पर हमारा प्रस्तुत द्वितीय स्तम्भ समाप्त माना जा सकता है ।

क्योंकि ब्रारम्भ में प्रतिशा की जा चुकी हैं। ब्रातः तद्रचार्थं इस सम्बन्ध में भी परिभाषान्दृष्टि से कुछ, तो भी निवेदन कर देना ब्रावश्यक बन जाता है। प्रकृत स्तम्भ में बतलाई जानें वालीं परिभाषात्रों के ब्राधार पर ही पाठक यह ब्रानुमान लगा सकेंगे कि, उपनिषत्-साहित्य भारतवर्ष की वह ब्रामूल्य निधि है, जिसे ब्रापने समीप रखता हुआ भारतवर्ष सम्पूर्ण विश्व में ब्रापना एक महत्त्व-पूर्ण स्थान सुरद्धित रख लेने के महान् उत्तरदायित्व से प्रकृत्या ही सुसमन्वित है।

# २-भृतसर्ग, श्रौर शास्त्रोपदेश-

- (१)-यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चित् , यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् । वृत्त इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥ —श्वेता० ७० ३।६।
- (२)-त्र्रणोरणीयान् महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम् । तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम् ॥ — रवेता० ३।२०।
- (३)-ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथानिकायं सर्वभृतेषु गृहम् । विश्वस्यैकं परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति ॥ —श्वे० ३।७।
- (४)-सर्वाञ्यापिनमात्मानं, चीरे सिपंरिवार्पितम्। त्र्यात्मविद्यातपोमूलं तद् ब्रह्मोपनिषत् परम् ॥ —श्वे० १।१६

- (५)-पूर्शमदः पूर्शिमदं पूर्शात् पूर्शिमुदच्यते ।
  पूर्शस्य पूर्शमादाय पूर्शमेवावशिष्यते ।। —ईशोपनिषत् १
- (६)-एक एवान्निर्बहुधा समिद्ध एकः स्र्र्यो विश्वमनुप्रभूतः । एकैवोषाः सर्वमिदं विभाति-'एकं वा इदं वि वभूव सर्वम्' ॥ --ऋक्सं० ६।४।२६।

उक्त उपनिषत्—मन्त्र-श्रु तियों के अनुसार 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'—'नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इत्यादि लच्या सिच्दानन्द्घनमूर्ति ईश्वर—प्रवापित से कोई स्थान विरहित नही है। वह सर्वत्र, सब जीवों में साची—रूप से विद्यमान है। वही सब कुछ बना है, सबमें प्रतिष्ठित है, वही 'सर्वम्' है। जीवातमा इसी सर्वव्यापक (विश्वव्यापक) ईश—प्रजापित का अंश है। जीवसर्ग असंग, अन्तःसंग्र, ससंग्र, मेट से तीन अं शिखों में विमन्त है। घातुजीव असंग्र हैं, इनमें केवल अर्थ-शिक्तप्रधान वैश्वानर आत्मा का विकास है, अत्यव्य इन्हें 'एकात्मक' बीव कहा गया है। 'स्तम्ब' से आरम्भ कर ओषधि-वनस्पति अदि बृच्चवर्ग अन्तःसंग्र जीव हैं, इनमें अर्थलच्या वैश्वानर के साथ साथ कियाशिक्तप्रधान तैजस आत्मा का भी विकास है, अतएव इन्हें 'द्यात्मक' बीव कहा गया है। इनका मूलमाग भूगर्भ में बद्ध रहता है, इनका स्थानपरित्याग नहीं होता, मूलत्याग नहीं होता, अतएव इन्हें 'मूलजीव' मी कहा जाता है। कृमि से आरम्भ कर देवयोनिलच्या 'ब्रह्म' नामक (चान्द्रदेवात्मक) जीवपर्यन्त सम्पूर्ण जीववर्ग ससंग्र नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें अर्थ-कियालच्या वैश्वानर—तैजस के साथ साथ ज्ञानशक्तिप्रधान प्राज्ञ—आत्मा का भी विकास है, अतएव इन्हें 'ज्ञातमक' जीव मी कहा गया है। यह तीसरा ससंग्र नामक जीववर्ग ही लोकभाषा में 'जीव' नाम से प्रस्थात है।

मातृस्यानीय पार्थिव 'श्येत' प्राण, तथा पितृस्यानीय सौर 'नौधस' प्राण, इन दोनों के समन्वय से ही उक्त संसक-बीक्सण का विकास हुआ है। इन द्यावाप्टिय्य प्राणों के समन्वयतारतम्य से यह जीवसर्ग १३ मार्गों में विमक्त हो रहा है। कृमि, कीट, पशु, पत्ती, मनुष्य' ये पाँच सर्ग 'तिर्य्यक्सर्ग हैं। एवं इनमें गुणा-ित्मक प्रकृति (योगमाया) के रबोगुण की प्रधानता है। अतएव यह पञ्चसर्गसमष्टि सांख्य-भाषा में 'रजोविशालसर्ग' नाम से व्यवहृत हुई है। कृमिसर्ग के द्यावाप्टिय्य प्राण के सिन्नवेशतारतम्य से सहस्रपात्,शतपात्, द्वानिंशवपाद, मोद से चार विवर्त हैं। कीट का अष्टपात् विवर्त प्रधान है। पार्थिव आकर्षण को शियल करने वाला सौर प्राण ज्यों ज्यों अधिकाधिक मात्रा में आता जाता है, त्यो-त्यों पार्थिवाकर्षणकल अधिकाधिक कम होने लगता है। कृमि, कीट, इन दो सर्गों में (प्राण-संनिवेशतारतम्य रहने पर मी) पार्थिव प्राण की प्रधानता है। तीसरे पशुसर्ग में दोनों प्राण सममात्रा से युक्त रहते हैं। अतएव चतुष्याद पशुसर्ग पार्थिव पुच्छमायसे तथा सौर शिरोमाग से समुतिलित-सा बन कर खड़ा रहता है। आगो के पिन-मनुष्य सर्गों में पार्थिवप्राण गौण है, सौरप्राण प्रधान है। सौरप्राण की मात्रावृद्धि से शिरोमाग आंशिकरूप से उन्नत हो जाता है, पार्थिवप्राणप्रधान पुच्छमाग अवनत रह जाता है। पिन्हसर्ग का यही स्वरूप है। सौरप्राण आंश अधिक मात्रा से आता है, शिरोमाग सर्वया ऋतु (सीधा) बन जाता है, एवं मानवसर्ग का यही स्वरूप है। अधिक मात्रा से आता है, शिरोमाग सर्वया ऋतु (सीधा) बन जाता है, एवं मानवसर्ग का यही स्वरूप है।

उक्त पाँच तिर्य्यक्-बीवसर्गों के ऋतिरिक्त 'राज्ञस, पिशाच, यज्ञ, गन्धर्व, ऐन्द्र, पैत्र, श्राजापात्य, ब्राह्म' यह ऋष्टिघ ससंज्ञजीवसर्ग और है। इनमें पार्थिवप्राग्णाकर्षण का आत्यन्तिक ऋमाव है, ऋतएव इन्हें 'ऋपाद' जीव कहा गया है। इसके ऋतिरिक्त मनुष्यों में जहां ११ इन्द्रियाँ हैं, वहाँ इनमें ८ सिद्धि, ६ तृष्टि मेद से १७ इन्द्रियाँ ऋषिक हैं। सम्भूय इनमें २८ इन्द्रियों का समावेश है। पार्थिव आकर्षण का स्यान चान्द्रसोम्यप्राग्ण ग्रहण कर लेता है, ऋतएव इन्हें 'चान्द्रदेवता' भी कहा गया है। चन्द्र—चन्द्रिका ही इन सौम्य जीवों की आवासभूमि है। सौर ताप इनके लिए एकान्ततः ऋसहा है। सोम ही सत्वगुण की प्रतिष्ठा है। ऋतएव इन्हें 'सत्विशालसर्ग'माना गया है।इसग्रकार रजोविशाल पञ्चविधितर्यक्सर्ग, सत्वविशाल ऋष्टिध ऊर्ध्वसर्ग, ससंज्ञ सर्गके १३ विभाग हो जाते हैं।ऋन्तःसंज्ञ नामक वृद्धसर्ग, ऋसंज्ञ नामक धातुसर्ग, दोनों तमोविशाल ऋघःमर्ग हैं, एवं दोनों का 'स्तम्ब' शब्द से ग्रहण है। इसप्रकार स्तम्ब से आरम्भ कर ब्रह्मपर्यन्त १४ प्रकार का भृतसर्ग (जीवसर्ग) हो जाता है, जैसा कि निम्नलिखित प्राधानिक वचन से भी प्रमाणित है—

# ऊर्घ्वं सत्विवशालस्तमोविशालश्च मूलतः सर्गः मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादि—स्तम्बपर्य्यन्तः । (सां० का० ४४) ।

यद्यपि कारिकाने तिर्यक्सर्ग में 'पशु-पद्मी-सर्प-कीट-स्थावर' नामक पाँच सर्गों का समावेश मानते हुए मानुष्रसर्ग को स्वतन्त्र माना है, परन्तु उक्त कारिका के समन्वय की दृष्टि से कृमि-कीट-पद्मी-पशु-मनुष्य' यही विभाग सुसङ्कत प्रतीत होता है। यद्मा-तद्वास्तु, सिद्धान्त में कोई विरोध नहीं है।

उक्त चतुर्दशविध भूतसर्ग 'एकं वा इदं ि वभूव सर्वम्' के अनुसार ईश्यवापित की काम-तपः— अमलद्धणा व्यापारत्रयी से उत्पन्न होने के कारण यद्यपि 'ईश्वरांश' ही माना जायगा। तथापि इस अंशमाव का पूर्ण विकास एकमात्र मानवसर्ग में ही माना गया है। देवसर्ग परतन्त्र है, धातु-मूलसर्ग अचेतन है, कृमि— कीट—पशु—पद्मी—सर्ग चेत्तना के पूर्ण विकासाभाव से परतन्त्रवत् है। परन्तु म गुष्यसर्ग पूर्णेश्वर की यचयावत् पूर्ण विभूतियों से युक्त रहता हुआ सर्वसर्गापेसया प्रधान है, तत्ममतुलित है। इसी चित —पूर्णता के सम्बन्ध से इसे प्रजापित के नेदिष्ठ (निकटतम) कहा गया है, जैसा कि 'पुरुषो वै प्रजापतेर्नेदिष्ठम्' इत्यादि ब्राह्मणवचन से प्रमाणित है।

श्रसंज्ञादि त्रिविध जीवों के साथ क्रमशः वैश्वानर-तेजस-प्राज्ञ नामक श्रात्मविवन्तों का सम्बन्ध बत-लाया गया है। ये तीनों श्रात्मविवर्त्त क्रमशः श्रम्नि, वायु, इन्द्र-नामक प्राणदेवताश्रो से श्रनुग्रहीत हैं। तीनो में 'इन्द्रप्राण' ही चैतन्यब्रह्म (श्रच्यब्रह्म) के निकटतम है। प्रज्ञा सोमांश है, तदिमन्न प्राण इन्द्र है। प्रज्ञात्मक प्राण ही इन्द्र है। प्रज्ञात्मक प्राणेन्द्र 'चिदाभासलच्त्रण' जीवात्मस्वरूप में परिणत होता है। यद्यपि कृमि-कीटादि पाँचों ही सर्गों में प्राज्ञेन्द्र का सम्बन्ध है। परन्तु पूर्ण विकास केवल मानवसर्ग में ही हुश्रा है। इसका प्रत्यच्च श्रमाण यही है कि, ऐन्द्रच्या—करण का विकास केवल मनुष्य में ही हुश्रा है। ज्ञानेन्द्र ही क-च-त-ट-पादिवर्णविभिक्तिलच्च्ण व्याकरण का प्रवर्त्त है। श्रन्य सर्गों में वर्णवाक् का श्रभाव है,केवल मनुष्य ही-'तुरीयं वाचो वदन्ति'। इस प्राज्ञेन्द्र के पूर्ण विकास से ही मतुष्यसर्ग प्रजापित के नेदिष्ठ माना गया है। तलवकारोपनिषत् नें इस विषय की विशद-

वैज्ञानिक मीमांसा की है। वहाँ बतलाया गया है कि, अपिन-वायु-इन्द्र, तीनों में से केवल इन्द्र ने हीं ब्रह्म का समीप से स्पर्श किया-'स हि नेदिष्ठ परूपर्श' (केनोपनिषत् ४।३)।

श्रापिच एक श्रीर कारण से भी मानवसर्ग की उक्त नेदिष्ठता का समन्वय किया जा सकता है। ईशप्रजापित में जितनें संख्या—विमाग हैं, जीवसर्ग में से केवल मानवसर्ग में हीं उन सबका यथानुरूप पूर्ण विकास
है। ईश्वरांश-ईश्वरावयव रूप स्वयम्भू परमेष्ठी—सूर्य्य चन्द्रादि का श्रंशत्व ईश्वरात्मा से सम्बद्ध है। इन में
किसी में सर्वत्व नहीं है। परन्तु ममुख्य में स्वयम्भू—श्रादि सब पर्वों का श्रुव्यक्तादिरूप से समावेश हैं। जो
श्रमृत-ब्रह्म-शुक्र नामकी संस्थाएँ ईश्वर में हैं, वे ज्यों की त्यों मनुष्य में हैं, जैसािक श्रागे जाकर स्पष्ट होने
बाला है। नेदिष्ठ होने के कारण श्रपनी ज्ञान-किया-श्रर्थ-कलाश्रों से उसकी ज्ञान-किया-श्रर्थ-कलाश्रों का
नम्बत्य बोड़ता हुश्रा एकमात्र मनुष्य ही ज्ञानकायड, उपासनाकायड, कर्म्मकायड का श्रिषकारी माना गया है।
एकमात्र मानवसर्ग ही श्रपने ऐहिक जन्म में श्रपनी स्वामाविक-स्थिति से उच्चभूमिका में पहुँच सकता है।
शेष बीवसर्ग केवल श्रपने सहज-जीवन के ही श्रनुगमन में समर्थ है। सम्पूर्ण शब्दोपदेश एकमात्र
मानवसर्ग को उद्देश्य बना कर ही प्रवृत्त हुए हैं।

बब मनुष्य ईश्वर का त्रांश है, साथ ही त्रांश का त्रांशी के साथ जब स्वामाविक सम्बन्ध है, एवं इसी मम्बन्ध से जब मनुष्य प्रजापति के नेदिष्ठ है, तो फिर इसे उपदेश देने की क्या त्रावश्यकता है ?, क्यों यह त्रान—उपास्ति—कर्मा-का त्रान्तमन करे, जब कि इसकी ज्ञान—क्रिया—त्रार्थ—कलाएँ स्वतएव उसकी ज्ञान—क्रिया—त्रार्थ—कलात्रों से सम्बद्ध हैं ?, इन प्रश्नों का समाधान 'पाप्पा' विवर्त्त हैं । इस्कों कोई सन्देह नहीं कि, पूर्णेश्वर की यचयावत पूर्ण विभूतियों से युक्त रहता हुन्ना मनुष्य पूर्ण है, स्वतन्त्र है, बन्धनरहित हैं । त्रारेश यही इसका वाम्तविक स्वरूप है । परन्तु ६ किम्म, ६—त्रावस्था, ४—क्लेश, इन १७ पाप्पात्रों से युक्त रहने के कारण यह उसके स्वाभाविक सम्बन्ध से विच्चत हो रहा है । इन्हीं पाप्पात्रों के त्रानुप्रह से यह उससे पृथक् होता हुन्ना त्राप्त स्वाभाविक दिव्य स्वरूप को भूल रहा है । इन्हीं पाप्पात्रों के त्रानुप्रह से यह उससे पृथक् कर स्कला है । त्रीर यही इस पूर्ण की त्राप्तावित का मुख्य कारण है । इसी त्राप्तांता से प्रज्ञा—पराध का त्रानुगामी क्तता हुन्ना जीवातमा त्रापनी स्वाभाविक शक्तियों का त्राभिमव करता हुन्ना निर्वत्त का बाता है । ऐसा निर्वत्त त्रात्मा 'नायमात्मा वलहीनेन लभ्यः' के त्रानुसार उस व्यापक त्रात्मतत्व—विभूति की त्रानुमह-प्राप्ति में तो सर्वथा त्रासमर्थ ही बना रहता है।इसके साथ ही शिक्तह्रास के कारण त्राधिदैविक-त्राधिमौतिक—त्राध्यात्मिक तापों से यह दुःखी भी बना रहता है।

#### ३-समाधानपरम्परा---

तापत्रयनिवृत्तिपूर्वक दुःसात्यन्तिनवृत्ति के लिए, साथ ही पाप्मानिवृत्तिपूर्वक अपने विशुद्ध आत्म-म्वरूप में आते हुए उसकी स्वामाविक विभृतियों की अनुग्रहप्राप्ति के लिए अवश्य ही मनुष्य का कुछ कर्व व्य हो बाता है। उस कर्व व्य-शिक्षण के लिए शास्त्रोपदेश प्रवृत्त हुआ है। ज्ञान-क्रिया-अर्थमय आत्मा की कर्व व्यथारा कर्म्म-उपास्ति-ज्ञान-भेद से तीन धाराओं में विभक्त है। इन तीनों के लिए कर्त्त व्यवेद के विधि-आरएयक-उपनिषत्-नामक तीन शास्त्रोप्रदेश प्रवृत्त हुए हैं। कर्म्मात्मक विधिभाग, उपासनात्मक आरएयक भाग, दोनों का विचार अन्पेद्तित हैं। अपेद्तित हैं ज्ञानात्मक उपनिषद्-भाग का विचार । उपनिषत् का मुख्य उद्देश्य है बीवातमा के ज्ञानमय मानस पटल पर श्राए हुए श्रावरणों को इटाने का उपाय-प्रदर्शन । श्रपने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उपनिषत् को ईश्वरप्रजापित, जीवातमा, श्रावरणान्यलप, श्रावरणानिषृत्युपाय, इन चार विषयों को लच्य बनाना पड़ता है । यह स्मरण रखने की बात है कि, उपनिषत्-शास जीवाम्युदय-निःश्रेयस् के लिए ही प्रयुक्त हुत्रा है ।श्रतः इसका प्रधान-प्रतिपाद्य विषय तो जीवातमा ही है । परन्तु जीव उस ईश्वर का श्रंश है, एवं श्रंश—तभी श्रंशी की विभृतियों का श्रनुग्रह प्राप्त कर सकता है, जबिक इसे उसके स्वरूप का बोध हो जाय । एकमात्र इसी उद्देश्य से उपनिषत् को गौण रूप से ईश्वरात्मा का भी विश्लेषण करना पड़ता है । इसप्रकार प्रस्तुत विवेचन से हमें 'उपनिषदों में क्या है १,' इस प्रस्तु के सम्बन्ध में निम्न लिखित समाधानपरम्परा का श्रनुगामी बनना पड़ता है—

१-उपनिषदों में जीवात्मा के तात्विक स्वरूप का निरूपण है।

२-उपनिषदों में ईश्वरात्मा का प्रासङ्गिक विश्लेषण है।

३-उपनिषदों में आत्मस्वरूपावरक पाप्माओं का प्रदर्शन है।

४-उपनिषदों में ऋावरणनिवृत्युपायप्रदर्शन है।

४-उपनिषदों में संचर-प्रतिसंचररूप से सृष्टिविज्ञान का उपवृंद्रा है।

"श्रात्मस्वरूप-प्रतिपादनपुरःसर, श्रागत दोष-निवृत्युपाय बतलाते हुए उसके साथ इसका सम्बन्ध करा देना ही उपनिषच्छास का मुख्य कर्तव्य हैं" इस वाक्य से दो उद्देश्य स्चित हो रहे हैं। श्रात्मस्वरूप का प्रतिपादन पिहला, एवं मुख्य उद्देश्य है। एवं जीवात्मा को उपायों के द्वारा निर्धृत-कत्मष बना कर इसे उसके साथ श्रामित्र बनाते हुए श्रमृतत्व प्राप्त करा देना दूसरा उद्देश्य है। क्योंकि श्रास्त्रोपदेश का लच्य एकमात्र जीवात्मा है। श्रतएव मानना पड़ता है कि, उपनिषदों में प्रतिपादित श्रात्मा 'जीवात्मा' ही है। जीवात्मा-परमात्मा का श्रंश है। इस श्रंशस्वरूपज्ञान के सम्बन्ध में गौराष्ट्रप से परमात्मा का भी यदि निरूपण हो जाय, तो एतावता हो उपनिषद के मुख्य प्रतिपाद उद्देश्य की कोई चृति नहीं मानी जा सकती। ऐसी दशा में जिन व्याख्याताश्रों ने उपनिषदों को परमात्मप्रतिपादनप्रधान मानते हुए इस शास्त्र को श्रखरडात्मप्रतिपादक बतलाया है, उनके सम्बन्ध में कुछ न कहना ही प्रचित्तत श्रद्धा—विश्वास की रज्ञा का एकमात्र मार्ग है।

## ४-उपनिषदों के सन्तमतानुयायी प्राचीन व्याख्याता-

सन्तमत को पुष्पित-पल्लिवत करने वाले सम्प्रदायवाद ने अपने समय में अवश्य ही भारतीय साहित्य, संस्कृति, धर्म्म की रच्चा में अपना हाथ बँटाया होगा। परन्तु आज तो इस सम्प्रदायवाद ने (वैदिकतस्विव्लिप्ति से) रकार, च्कार, ककार के स्थान में कमशः भकार—च्कार—ककार को ही प्रतिष्ठित कर रखा है। कहना न होगा कि, 'पुराण्मित्येव न साधु सर्वम्' आभाग्यक की अवहेलना करने से इसी सम्प्रदायवाद ने वैदिक तत्त्व-विलुप्ति में पर्याप्त सहयोग दिया है। हम देश के साहित्यसेवी विद्वानों से सानुनय यह निवेदन करेंगे कि, यदि वे वैदिक—साहित्य का वास्तव में समुद्धार चाहते हैं, तो उन्हें सम्प्रदायवाद का आश्रय छोड़ कर विशुद्ध-आर्ष-प्रणाली से ही उन्हें स्वाध्याय में प्रवृत्त होना चाहिए। प्रत्येक दशामें उन्हें निम्न लिखित श्रीत-आदेशों का अनुगमन करना पढ़ेगा, और तभी वे अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे—

# ''यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि । यान्यनवद्यानि कम्मीणि, तानि त्वया सेवितव्यानि, नो इतराणि'' (तै० ७० १।११।१,२,।)

श्रदा-विश्वास के त्राधार पर त्रपना गौरव सुरिवृत रखने वाले भारतवर्ष ने त्रपने श्रितशय उदारकोड़में श्रनेक सम्प्रदायों को बन्म दिथा। सभी सम्प्रदायों नें स्व प्रतिष्ठा के लिए त्रपनी प्रामाणिकता के लिए
उस सुप्रसिद्ध प्रस्थानत्रयी (उपनिषत्, भगवद्दीता, शारीरकस्त्र) का त्राश्रय लिया, जिसके बिना कोई भी
सम्प्रदाय प्रतिष्ठित नहीं माना बासकता। फलस्बरूप सम्प्रदायप्रवर्ष क स्वनामधन्य श्रीवल्लभ, रामानुज, माध्व,
निम्बार्क, शङ्कर, त्रादि सम्प्रदायप्रवर्ष कों नें त्रपने त्रपने त्रपने सम्प्रदायिक दृष्टिकोण से प्रस्थानत्रयी पर स्वतन्त्र
माध्य लिखे। उपलब्ब होनें वाले इन साम्प्रदायिक भाष्यों में त्राजिदन विद्वत्समाज में शाङ्कर-भाष्य का
विशेष समादर है, यह निर्विवाद है। त्रतः दो शब्दों में हम इस भाष्य के दृष्टिकोण का ही दिग्द्र्शन
करा देना पर्याप्त समक्तते हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि, जिस साम्प्रदायिक-कलहसुग में भगवान् शङ्कराचार्य्य त्रवतीर्ण हुए थे, उस युग की दृष्टि से शाङ्कर-माष्य अपना एक विशेष महत्त्व रखता है। और तद्य गापेन्त्या हम शाङ्कर-माष्य का महोपकार मानने के लिए बाध्य हैं। प्रकृतिसिद्ध शाश्वत धर्म के सनातन नियमों में जब जब ग्लानि उपस्थित होती है, तब तब मगवंदश मारतवसुन्धरा में अवतीर्श हुआ करता है, यह आर्षप्रजा का चिरन्तन, साथ ही प्रामा-णिक विश्वास है #। कोई युग था, जिसमें यज्ञविद्यात्मक सूर्य्य अपनी सहस्रकलाओं से भारतवर्ष में तप रहा था। कालातिकम से त्रागे जाकर वैधपशुविल का दुरुपयोग होने लगा। स्वार्थियों ने वैध-विधियों की उपेजा कर ईश्वर के नाम पर ऋवैंघ विधि से सर्वथा निरर्थक ऋसंख्य मूक पशुऋों को बलिवेदि पर चढ़ाना ऋारम्भ कर दिया। इसी हिंसाइति ने कालान्तर में उस सम्प्रदायवाद को जन्म दे डाला, जो अपने अवैध अकाराड ताराडवों से आगे चल कर 'कापालिक' नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रकृतिस्वरूपसंरच्छात्मक यज्ञकम्मों की उपेचा, तन्माध्यम से-'न मांसभन्नगो दोषो, न मद्ये, न च मैथुने'' (मनु: ५।५६) इत्यादि मनूपवर्णित ऋवैदिक अनाचारों का प्राधान्य, प्रकृतिविरुद्ध असदाचरणात्मक असद्भावों के काल्पनिक चमत्कारों का महान् व्यामोहन, फलस्वरूप सहज सनातनधर्म्म का श्रिमिभव, श्रास्थाश्रद्धापरायणा भारतीय जनता का निःसीम चोम, इसकी सहज मानुकता से लाम उठाने में कुशल काल्पनिकों के द्वारा ऋहिंसा के माध्यम से सहसैव प्राहुम् त वेदनिरुद्ध ऋहिंसापथ का ऋाविर्भाव, तत्परिखामस्वरूप सहजभावुक वेदमम्मीनभिज्ञ बुद्धादि के द्वारा प्राकृतिक सहब सौन्दर्य्यविधातक शूत्य-विशिकवाद का महतासमारम्मेण प्रचार प्रसार, श्रादि श्राकी श्रकारड-ताएडवों ने शाश्वत स्नातन वैदिक त्राचारात्मक घर्म्म को सर्वथैव म्लानकोटि में ला उपस्थित किया ।

एवं हि श्रूयते— ऋहिंसा का ऋसामयिक डिन्डिमघोष करने वाले यज्ञविज्ञानशून्य बौद्ध मतवादानुयायी तत्कालीन नरपितयों नें प्रकृतिसिद्ध वैदिक यज्ञकर्म्म के समूलोत्पाटन का दृढ़ संकल्प

श्वयदा वि धर्म्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
 श्रम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ (गीता)।

कर डाजा। सत्यामस्य का निर्णायक भगवान् है। परन्तु जनश्रुति कहती है कि, यक्षकाल में वैध विधियों का उल्लंन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो अवस्था निरपराध मूक पश्चुर्यों की थी, वही स्थिति यक्षकर्मा परायण भूसुरों की हुई। बौद्धों के इस अत्यान्त्रार से धर्म्मंग्लानि सीमोल्लंधन कर गई। वेदधर्म्मविलुप्ति के उपक्रम दृष्टिगोचर होने लगे। 'किं करोमि, क गच्छामि को वेदानुद्धरिष्यित' का आर्त्तनाद प्रतिध्व— नित हो पड़ा। पुकार सुनी गई, स्वनामधन्य, प्रातःस्मरणीय मद्दपाद (श्रीकुमारिलम्ह) का प्रादुर्माव हुआ। मद्दपादिशिष्य स्वंशीमण्डनिमश्र के प्रातिनिध्व में भारतवर्ष ने पुनः एक्बार यज्ञकाण्ड का भेरीनाद फूंक विया। भारतीय बौद्धों को चीन—जापान का आश्रय लेना पड़ा।

जनता कर्म्मकाण्ड के ऐसे भयावह स्वरूप से ऊव चुकी थी। उसके सामने कोई निश्चित उद्देश्य नहीं रह गया था। खण्डोपासना से अनेक मतवाद राष्ट्रीय संघठन के अन्यतम शत्रु प्रमाणित हो रहे थे। इन सब धर्म्मंग्लापक विषम भावों के उपशम के लिए उसी युग में सत्यकाम जगदीश्वर की ज्ञानकलाने भी अवतीर्ण होना आवश्यक समका। एवं वही ज्ञानावतार धार्मिक बगत में 'शङ्कर' नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपने वर्ष मान स्थित पर दृष्टि डाली, और यह सिद्धान्त स्थिर किया कि, जनता के सामने इस समय कोई ऐसा आदर्श रखना चाहिए, जिससे यह वेदसिद्ध यज्ञकर्मानिष्ठा से भी पराङ्मुख न हो जाय, साथ ही लोग नानामतवाटों के कुचक मे भी अपनी रच्चा कर सकें। अपने इसी सामयिक, उपयुक्त, उद्देश्य को सकल बनाने लिए भगवान् शङ्कर ने प्रस्थानत्रयी को आगे करते हुए 'अद्बेतसम्प्रदाय' को जन्म दिया। सर्वकर्मन्यासमूलक संन्यास पथ को आगे करते हुए अद्बेतसम्प्रदाय' को जन्म दिया। सर्वकर्मन्यासमूलक संन्यास पथ को आगे करते हुए अद्बेतसम्प्रदाय' को जन्म दिया। सर्वकर्मन्यासमूलक संन्यास पथ को आगे करते हुए अद्वेतसम्प्रदाय' को जन्म दिया। सर्वकर्मन्यासमूलक संन्यास पथ को आगे करते हुए अद्वेतसम्प्रदाय' को उत्त समक्षेत्र स्वक्त समकें यह सिद्धान्त रखना कामयिक समका कि, इस्प्रधान, अष्टादश (१८) अवान्तर अपरक्षममों से युक्त यज्ञकर्म शास्त्रीय अवश्य है, साथ ही शास्त्रने स्वर्गीद जो फल इन कर्मों के क्तलाए हैं, वे भी सर्वथा प्रामाणिक हैं। तथापि—

# प्तवा ह्येते अदृद्रा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म्म । एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मृदा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥

—मुख्डकोपनिषत् १।१।७। ।

उक्त श्रीत सिद्धान्त के श्रनुसार ये यज्ञकर्म्मलच्चण नौकाएँ मृत्युलच्चण च्यात्मक संसार-सागर से तरस्य कराने में श्रन्त में व्यर्थ ही सिद्ध होती हैं। श्रतः 'नास्त्यकृतः कृतेन'-श्र-"न कर्म्मणा, न प्रजया धनेन, त्यागेनैकेऽमृतत्त्वमानशुः" इत्यादि श्रादेशों के श्रनुसार कामनाप्रधान यज्ञकर्म्म का परित्याग कर ज्ञानप्रधान (विशुद्ध ज्ञानात्मक), सर्वकर्म्मात्यन्तविमोकलच्चण संन्यासमार्ग का ही श्राश्रय लेना चाहिए। तभी पराशान्तिलच्चण शाश्रत श्रानन्द प्राप्त हो सकता है। श्रपने इस सामयिक दृष्टिकोण के समर्थन के लिए प्रस्थानत्रयी के उपलब्ध माध्य श्रसमर्थ थे। कलतः इस दृष्टिकोण से नवीन भाष्य लिखे गये। इन भाष्योंके द्वारा ज्ञानमार्ग का प्राधान्य स्थापित किया गया, श्रीर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि, सम्पूर्ण-उपनिंतत एकमात्र विश्वातीत श्रखण्ड श्रात्मा की ही प्रतिपादिका हैं।

<sup>\*&</sup>quot;ज्ञानप्रधान त्र्यात्मा 'कृत' लच्चण कम्मं से विरहित होता हुत्रा, विशुद्ध ज्ञानरूप बनता हुत्रा 'त्रकृत' नामसे, तथा कम्मं 'कृत' नाम से प्रसिद्ध हैं । कृत (कम्मं) से त्रकृत (त्र्यात्मा) का बोध नही होसकता" शङ्कर-मतानुसार प्रकृत वाक्य का यही समन्वय हैं ।

बो अलख्ड तत्त्व विज्ञानशास में 'निर्विशेष' नामसे, विज्ञानशास्त्र-(वेदशास्त्र )-सम्मत गीताशास्त्र में ऐकान्तिकसुख' नामसे प्रसिद्ध है, बो निर्विशेष आत्मतत्व निर्गुण, निराकार, निरञ्जन, निर्धम्मैक, निष्कल, अनविच्छित्र बनता हुआ विश्वातीत है, वाङ्मनसपथातीत बनता हुआ शब्दशास्त्रनिरूपणमर्थ्यादा मे एकान्ततः बहिर्मृत है, सर्वथा शास्त्रानिधकृत, अतएव सर्वथा अविज्ञेय वही व्यापक ब्रह्म शाङ्करभाष्यों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय बना । बिस्न तत्त्व को वेद नही जान सकते, वेदाविर्माककर्त्ता ब्रह्मा जिसके बोध से विश्वत है, वेदरस्क विष्णु बिते दूरसे ही प्रणम्य समम्प्तते हैं, समयरहस्यवेत्ता शङ्कराचार्य्य ने उसी को उपनिषदों का प्रतिपाद्य बना डाला । इसप्रकार—

- १—यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । ऋविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम् ॥ (केनोपनिषत् २।३। )
- २—संविदन्ति न यं वेदा विष्णुर्वेद न वा विधिः । यतो वाचो निवर्त्त त्रप्राप्य मनसा सह ॥ (तै० ७० २।६। )
- अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोरतद्व्यावृत्या यं चिकतमिभधत्ते श्रुतिरिप ।
  स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुगाः कस्य विषयः—मिह्न्नस्तोत्र

इत्यादि श्रीत—स्मार्च प्रमाणों के अनुसार जो तत्व शास्त्रानिधकृत बनता हुन्ना सर्वधा श्रिकिय था, वह मगवान् शङ्कराचार्य की प्रचण्ड प्रतिभा से कुछ समय के लिए विजेय—मान लिया गया। उस समय की उपयोगिता की दृष्टि से, एवं विभिन्नमतवादमूला दार्शनिक दृष्टिसे, सम्भव है शाङ्करभाष्य की प्रामाणिकता का त्रार्षप्रजा समादर करे। परन्तु वैदिकविज्ञानकाण्ड में अखण्डात्मनिरूपण का कितना १, त्रीर केंसा महत्त्व है १,इस प्रश्न के निर्ण्यका मार नीरचीरविवेकी विचारशील विज्ञ पाठकों पर हीं छोड़ते हुए प्रकृत विषय का अनुसरण किया जाता है।

# ५-उपनिषदों के गौग -प्रधान-लच्य-

प्रकरणारम्म में प्रतिपाद्य विषय का दिग्दर्शन कराते हुए यह रपष्ट किया जा जुका है कि, उपनिषदों का प्रधान लद्ध जीवात्मा'ही है। कारण स्पष्ट है। दार्शनिक मतवाद के शब्दों में भी उपनिषत्—शास्त्र आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त हुआ है। ज्ञानप्राप्यपेद्धा अल्पज्ञ जीवात्मा को है, न कि सर्वज्ञ ईश्वर को। वह तो स्वयं ही स्वस्वरूप से नित्यविज्ञानानन्द्धन है। अतएव स्वीकार करना पढ़ेगा कि, उपनिषदों का आत्मपदार्थ मुख्यतः जिवात्मा' को ही अपना लद्ध्य बना रहा है। जीवात्मा उसका अध्य अवश्य है। परन्तु पाप्मामूलक अविद्यादि दोषों से आकान्त हो कर, ईश्वसम्पित्त से विद्यत होता हुआ—'अनीशया शोचित मुह्मानः' (मुण्डक शिश्र) के अनुसार यह दु:खार्यव में निमन्न रहता है। इस दु:खनिवृत्ति के लिए—'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय' (यजु:संहिता) के अनुसार तच्छरणप्रपित्त ही एकमात्र पथ है।

## यदा चर्म्ममयाकाशं वेष्टियष्यन्ति मानवाः। तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति \*।।

उक्त श्रीपनिषद सिद्धान्त के श्रनुसार बिना तत्स्वरूपज्ञान के हृद्ग्रन्थिविमोकलच्च्णा परा शान्ति सर्वथा श्रसम्भव है। ऐसी दशा में प्राप्तिकर्ता के लिए (जीवात्मा के लिए) प्राप्तव्य का स्वरूप जानना भी श्रावश्यक हो जाता है। श्रीर यही उपनिषदों का दूसरा, किन्तु गौर्ण प्रतिपाद्य विषय है। जीवात्मा स्वस्वरूपवोधपूर्वक परस्वरूपपरिज्ञान प्राप्त करता हुश्रा जिन उपायों से श्रपने श्रापको शुद्ध बना कर प्राप्तव्य को प्राप्त करने में समर्थ होता है, तदुपायप्रतिपादन ही उपनिषत् का तीसरा प्रतिपाद्य विषय है। इसप्रकार पूर्वोक्त ५ प्रतिपाद्य विषयों का प्रस्तुत दृष्टिकोण से १ जीवात्मप्रतिपादन, २ परमात्मप्रतिपादन, ३ परमात्मप्राप्त्युपाय प्रदर्शन, इन तोन विषयों पर भी पर्य्यवसान माना जा सकता है।

दार्शनिकम्मन्यों के सदनुप्रह से, दूसरे शब्दों में विभिन्नमतवादप्रवर्षक सम्प्रदायों के पारस्परिक आकर्षणप्रत्याकर्षण ( खेँचातानी ) से बीव, ईश्वर, प्राप्युपाय, उक्त तीनों हीं प्रतिपाद्य विषयों का स्वरूप अपरिष्कृत कोटि में नहीं,तो परिष्कृत कोटि में भी नहीं रह गया है । तीनों के स्वरूप—सम्बन्ध में विविध भ्रान्त्रियों का आभास हो रहा है । साधारण मनुष्य आत्मशान्तिलाभकामना से इन मतवादात्मक—व्याख्याताओं की शरण में जाता हुआ अधिक अशान्ति का सत्पात्र बन जाता है, किंवा बना दिया जाता है । इस समस्या को समन्वित करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि, साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को प्रणम्य मानते हुए विशुद्ध आर्षदृष्टिसे ही प्रतिपाद्य विषयों का संक्षिप्त स्वरूप पाठकों के सम्मुख रख दिया जाय ।

जीवातमा परमात्मा का अंश है । 'पूर्णात् पूर्णमुद्दच्यते'-'योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽहम्' के अनुसार वह (परमात्मा) प्रधान है, यह (जीवातमा) गीण है । इसका प्रभव-प्रतिष्ठा-परायण वह है। अतः पहिले न्यायप्राप्त उस प्राप्तव्य का ही संदिप्त, किन्तु विज्ञानसम्मतं (वेदसम्मत) स्वरूप उपनिषत्-प्रेमियों के सम्मुख रक्ता जाता है। प्रस्तुत विषय सम्पूर्ण उपनिषदों का मूल धरातल है। अतः पाटको से निबेदन किया जायगा कि, वे इसे अपना मुख्य दृष्टिकोण बनाने का अनुग्रह क्होंगे।

### ६-- निगम-श्रनुगम-रहस्यमीमांसा--

श्रीतवचन 'निगम-श्रनुगम' मेद से दो भागों में विभक्त मानें गए हैं। कई शताब्दियों से, श्रिति-शयोक्ति न मानी जाय, तो कई सहस्राब्दियों से बेद का परिभाषा-ज्ञान लुप्तप्राय हो जुका है। वेद पर वर्तमान में जितनें भाष्य, जितनी व्याख्याएँ उपलब्ध हैं, 'यज्ञकम्मंपद्धतिविश्लेषण' के श्रितिरिक्त उनमें पाठकों को कोई विशेषता उपलब्ध न होगी। वेदवचन श्रध्यात्म, श्रिधिमृत, श्रिधिदैवत, श्रिधियज्ञ (वैधकर्म्मकाएड), मेद से चार संस्थान्त्रों के संग्राहक हैं। प्रचलित, तथा उपलब्ध वेदमाध्यों का चारों में से एकमात्र 'श्रिधियज्ञ'

<sup>\*</sup> जिसप्रकार व्यापक त्राकाश को चम्में के सदृश शरीर के चारों त्रोर लपेटना नितान्त त्रासम्भव है, एवमेव बिना ईशदेव को जाने दुःख का त्रान्त त्रासम्भव है। जिस दिन मनुष्य त्राकाश को चम्में बना कर लपेट लेंगे, उस दिन उसे बिना जाने भी दुःख की निवृत्ति हो जायगी, जैसाकि सर्वथा त्रासम्भव है।

संस्था है। लद्ध्य क्व रहा है। श्रौर परिभाषाज्ञानिवलुप्ति ही इस सीमितोह श्य का मुख्य कारण है। परिभाषा— ज्ञान के किना केवल व्याकरण के बल पर वैदिक शब्दों का शब्दार्थमात्र कर देने से उनका तात्विक बीध सर्वथा श्रसम्भव है। उन्हीं लुप्त परिमाषाश्रों में से 'निगम—श्रनुगम' मी 'महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द मानें गए हैं, जिमके वोधामावमें वेदवन्तों का समन्वय किठन ही नहीं, श्रिपतु श्रसम्भव है। इस सम्बन्ध में हमारा श्रपना तो यह विश्वास है कि, यदि इन दोनों परिभाषाश्रों का तत्त्व श्रवगत कर लिया जाता है, तो कितनें ही श्रांशों में वैदिक तत्त्वों की श्रन्थियाँ सुलम्म बातीं हैं, श्रौर उस थिति में 'बहुभिक्कवादीनि श्राह्मणानि' के श्रनुगमन की कोई श्रावश्यकता नहीं रह जाती।

किसी निशेष तत्व का निरूपण करने वाला वेदवचन 'निगम' कहलाता है, एवं श्रन्वितार्थ की दृष्टिसे तद्घटित श्रनेक तत्वों का संग्राहक वचन 'श्रनुगम' कहलाता है। उदाहरण के लिए—'श्रिनिमीले पुरोहितं हातारं रत्नघातमम्' (ऋक्॰सं॰शशश) यह मन्त्र पार्थिव, पुरोधा, होतृलच्चण, वसुवित्, श्रिनि का निरूपक बनता हुश्रा 'निगम' माना जायगा। इसीप्रकार—

```
"रूपं रूपं मयवा वोभविति" (ऋक् संहिता ३।४३।८।)।

"इन्द्रो रूपाणि करिकृद्चरत्" (सामसंहिता उ० ६।७।३।)।

"त्वष्टा वै रेतः सिक्तं विकिरोति" (कौ०बा०उप०३।६।)।

"अम्निवै देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा अन्या देवताः"

(रो॰बा०१।१।७।६।)।

"बृहस्पतिः पूर्वेषामुक्तमो भवति, इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः"(शत०बा०६।४।६।६।)।

"हिरएयगर्भः समवर्तताष्ट्रे" (ऋक्संहिता १०।१२१।१।)।
```

इत्यादि वचन क्रमशः इन्द्र, त्वष्टा, श्रम्नि, विष्णु, बृहस्पति, इन्द्र, हिरएयगर्भ, इन विशेष तत्त्वों का निरूपक करते हुए निगमकोटि में प्रविष्ट हैं। एवं—

```
"चत्वारि वाक्परिमिता पदानि"(ऋक्संहिता १।१६४।४४।)।
"चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा"(ऋक्संहिता ४।४८।३।)।
"त्रीखि ज्योतींषि सचते स षोडशी"(यज्ञु:संहिता ८।३६।।
"चतुष्टयं वा इदं सर्वाम्"(शाङ्कायनत्राह्मण १।६।)।
"वोष्टशक्तं वा इदं सर्वाम्"(कौ०त्रा० ।।।।
"तिवृद्धि यज्ञः"(शत० ।।।।।।।
"पाङ्को वै यज्ञः"(शत० १।१।२।१६।)।
"वराड् वै यज्ञः"(शत०१।१।२२।)।
"यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीखि"(छान्दोग्योपनिषत् २।२१।४।)।
```

इत्यादि वचन ऋन्वितार्थविटित यचयावत् स्थलों के संग्राहक बनते हुए ऋनुगमकोटि में प्रबिष्ट हैं। पूर्वके शब्दार्थनित्यता—प्रकरण में 'चत्वारि वाक्परिमिता पदानि' मन्त्र का इसी-अनुगममाव के आधार पर अनेक स्थलों में समन्वय हुआ है। 'चत्वारि शृङ्का॰' इत्यादि मन्त्रका श्राध्यात्मिक वृषम दृष्टिसे—'मन, बुद्धि, चित्त, ऋहङ्कार, इन चार सींगों वाला, कारण—स्ट्नम—स्थूलशरीर मेद से (प्रतिष्टात्मक) तीन पैरों वाला, चित्यान्न (मत्योगिन), चितेनिधेयाग्नि (अमृतागिन) मेद से दो मस्तकबाला, स्प्तिक्यात्मक प्राणों से सात हाथों वाला,मूल—हृदय—ब्रह्म रन्ध्र मेद से तीन स्थानों में बद्ध रुद्धाग्निमूर्त्ति वृषम शब्द (अभाहतनाद) करता हुआ अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्टित है, इसप्रकार भी समन्वय किया जा सकता है।

त्राधिदैविक सम्बत्सरचक्र की दृष्टि से —पृथिवी, त्रान्तरित्त्, द्यौ, त्रापः, इन चार सींगों वाला, भूत-भविष्यत्—वर्त्तमान-मेद से तीन पैरों वाला, ब्रह्मौदनलम्च्या सम्वत्सराग्नि, प्रवर्ग्यलन्त्या सान्तपनाग्नि भेद से दो मस्तक वाला, त्राहोरात्रवृत्तात्मक स्प्तळुन्दोरूप सात हाथों वाला, प्रातःसवन—माध्यन्दिनसवन—सायंसवन—मेद से प्रातः-मध्यान्ह-सायं भेद से त्रिःस्थान से बद्ध सम्वत्सराग्निलज्ञ्या वृषम शब्द करता हुत्र्या सवंत्सरित्रलोकी में प्रतिष्ठित है ।

श्रिधियज्ञपत्त की दृष्टि से—"ऋग्-यजु-साम-श्रिथर्य-मन्त्र भेद से चार सीगों वाला, त्रिसवन भेट से तीन पादवाला, ब्रह्मोदन-प्रवर्ग्यान्न भेद से दो मस्तक वाला, सप्तछन्दोलक्षण सात हाथों वाला, मन्त्र-कल्प-ब्राह्मण-भेद से त्रिघा बद्ध यज्ञ-वृषम शब्द कर रहा है। (देखिए गे:० ब्रा० पू० २।१६)।

ईश्वरप्रजापित के श्रव्यय—श्रद्धर—त्तर—नामक तीन ज्योतिर्विवर्त हैं। त्रै लोक्यप्रजापित के 'स्टर्य—चन्द्र—श्राग्न नामक तीन ज्योतिर्विवर्त्त हैं। विषयाविज्ञिन्नज्ञान, 'शब्द्यविज्ञिनज्ञान, संस्काराविज्ञिन्नज्ञान केद से श्राध्यात्मिक प्रजापित के तीन ज्योतिर्विवर्त्त हैं। इन सब विवर्त्तों का 'त्रीिश् ज्योतिर्विवर्त हैं। संस्कृत हो स्हा है।

परात्पर, श्रव्यय, श्रद्धर, द्धर, चारों श्रात्मपर्व सबमें सामानरूपेण श्रनुपविष्ट हैं। कं-खं-रं-शं, नामक श्रन्न-श्रावपन-श्रन्नाद-शान्ति-लक्षण चारों भावों का सर्वत्र समन्वय है। प्रत्येक पिएड स्तौभ्यलोकात्मक बनता हुश्रा चतुर्लोकात्मक है। गाईपत्य, श्राह्वनीय, दित्त्णाग्नि, पशुश्रपणाग्नि, भेद से याक्तिक श्रग्नि भी चतुर्द्धा ही विभक्त है। ब्रह्माग्नि, देवाग्नि, भृताग्नि, पाशुकाग्नि भेद से-'चतुर्द्धा विद्दितो ह वा अग्रेऽग्निरास' (शत॰ श्राप्त्याब्राह्मण) के श्रनुसार लोकाग्नि भी चतुर्द्धा ही विभक्त है। इन सब विवर्त्तों का 'चतुर्द्ध्य वा इदं सर्वम्' से संग्रह हो रहा है।

निष्कल परात्पर, पञ्चकल श्रव्यय, पञ्चकल श्रद्धर, पञ्चकल श्रात्मद्धर, भेद से सर्वप्रपञ्च षोडशकल है। पञ्चदशस्तोम के सम्बन्ध से इन्द्र भी षोडशी बन रहा है। एकादश इन्द्रियवर्ग, मन-बुद्धि-चित्त-श्रहङ्कार चतुष्ट्यी, श्रात्मा, इस दृष्टि से श्रध्यात्मविचर्च भो षोडशकल प्रमाणित हो रहा है। सप्तशिष्ण्य प्रार्ण, प्रम्पापानादि ५ वायव्यप्राण, ४ गुहाप्राण, भेद से भी १६ कलाश्रों का समन्वय किया जा सकता है। एवं 'षोडशकत्व' वा इदं सर्वम्' श्रवगम श्रपनी श्रन्वर्थता से इन सक्का संग्राहक बन रहा है।

त्रातमा, प्रवा, वित्त भेद से भी यज्ञ त्रिवृत् है। त्रात्मा-प्राण-पशु भेद से त्राध्यात्मिक यज्ञ भी त्रिवृत् है। त्रात्म-अक्-प्राण भेद से त्रान्यज्ञ भी त्रिवृत् है। त्रेताग्नि के सम्बन्ध से त्राधियज्ञलच्च् वैधयज्ञ भी त्रिवृत् है। एवं 'त्रिवृद्धि यज्ञः' त्रानुगम से इन सब विवर्तों का संग्रह हो रहा है।

स्रिनिहोत्र-दर्शपूर्णमास, -चातुम्मित्य-पशुक्त्व, ज्योतिष्टोम मेद से वैध यत्र भी पाङ्क्त (पञ्चावयव ) है। स्रहोरात्र, शुक्लक्ठष्णपद्म, ऋतु, अयन, सम्वत्सर, के भेद से प्राकृतिक साम्वत्सरिक यत्र भी पाङ्क्त है। इष्टि, पशु, सोम, अतियत्र, शिरोयत्र, भेद से भी यत्र पाङ्क्त है। स्वयम्भू, परमेश्री, स्र्य्यं, चन्द्रमा, शृथिवी, इन पाँच पर्वों से विश्वस्वरूपसम्पादक 'सर्वंहुत' यत्र भी पाङ्क्त है। स्रव्यक्त, महान्, विज्ञान, प्रज्ञान, मृतात्मा, भेद से स्राध्यात्मिक 'विश्वदानि' यत्र भी पाङ्क्त है। पुरुष, अर्थ, गौ, स्रवि, अत्र, भेट से पशुयक्त मी पञ्चचा ही विमक्त है। एवं इन स्व पाङ्क्त-यज्ञविवत्तों का 'पाङ्क्तो वे यज्ञः' इस अनुगम मे संग्रह हो रहा है।

श्रव्-वायु-सोम-श्रिम-यम-श्रादित्य-श्रक्-साम-यत्-जू-भेद से विश्वप्रवर्त्त मौलिक वेदयज्ञ भी दशाच्रसम्पत्ति से 'विराट्' हैं । क्योंकि विराट्कुन्द के दश श्रच्य ही मानें गए हैं । १-गाईपत्य, १-श्राहवनीय, = धिष्ण्याम्नि भेद से त्रें खोक्यव्यापक स्तोमयज्ञ भी विराट् हैं । दशर्षिप्राणसमष्टिरूप सौर हिरण्यगर्भयज्ञ भी विराट् हैं । एवं इन सब विराट्-मार्वों का-'विराट् वे यज्ञः' इस श्रमुगम से संग्रह हो रहा है ।

टब्हुत-अनुगम प्रतीकों में सर्वान्त में 'यानि पद्धधा त्रीगि। त्रीगि। यह प्रतीक है, एवं प्रकृत में इसी की ओर पाठकों का विशेषरूप से ध्यान आकर्षित करना है। पूरे अनुगम वचन का स्वरूप निम्न लिखित है—

# यानि पश्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति । यस्तद्वोद स वेद सर्वो सर्वा दिशो बलिमस्मै हरन्ति ॥ ( छां० उप०२।२१।४। ।

"पांच स्थानों में विमनत जो तीन तीन तत्व हैं, उनसे अतिरिक्त महान् और कोई वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति पञ्चधा विमनत इस तित्व विवर्ष का स्वरूपणा करतीं रहतीं हैं" उनत अनुगम-मन्त्र का यही अद्यार्ष है। पूर्वप्रतिपादित अनुगम वचनों की माँवि अपने अनुगममाव से इस अनुगममन्त्र का भी अनेक विवर्षों के साथ सम्बन्ध हो रहा है। परन्तु प्रकृत में केवल उसी अर्थ का विश्लेषण किया जायगा, जिस्का ईश्वप्रजापित' से सम्बन्ध है। पञ्चधा विभनत त्रयी-तत्त्व को उत्पन्न कर 'तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत' विद्वान्त के अनुसार वह ईश्वप्रजाविप उस पञ्चधा विभनत त्रयी-तत्त्व के गर्म में प्रविष्ट है। पञ्चधा विभनत त्रयी-तत्त्व के गर्म में प्रविष्ट है। पञ्चधा विभनत त्रयी-तत्त्व के गर्म में प्रविष्ट है। पञ्चधा विभनत त्रयी-तत्त्व का प्रतिपादन करने वाले उन्त मन्त्र के वैज्ञानिक विश्लेषण-से पहिले यह आवश्यक होगा कि, इसके उत्पादक ईश्वप्रजापित के स्वरूप पर थोड़ा प्रकाश डाल लिया जाय।

### ७-- त्रात्मन्वी-ईशप्रजापति--

राबा, प्रवा, पिता, पुत्र, पित, पत्नी, इत्यादि शब्दों की माँति 'ईश्वर' शब्द एक सापेच शब्द है। प्रवापेच्चया 'राबा' शब्द की, राबापेच्चया 'प्रवा' शब्द की, पुत्रापेच्चया 'पिता' शब्द की, पिता की ऋपेच्चा से

'पुत्र' शब्द की, पत्नी की त्रापेद्मा 'पति' शब्द की, पति की त्रापेद्मा 'पत्नी' शब्द की स्वरूपरद्मा है। एव-मेव ईश्वर शब्द मी ऋात्मन्वी का स्थान प्रहण करता हुऋा विश्वसापेच है। विशुद्ध 'ऋात्मा' ईश्वर नहीं है, श्रपित स्रात्मा, तथा विश्व दोनों की समष्टिलद्भण 'श्रात्मन्वी' भाव ही ईश्वर है । ईशिता (शास्ता ) ही ईश्वर है \*। वह अपनी विश्वप्रजा पर शासन कर रहा है। विश्वप्रजारूपा सम्पत्ति के सम्बन्ध से ऐश्वर्य्यशाली बनता हुआ ही वह महामायी, विश्वव्यापक आत्मतत्व (तद्विशिष्टरूप से ) 'ईश्वर', किंत्रा उपनिषदों की भाषा में 'ईश' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। स्वयम्भू , परमेष्ठी, सूर्य्य, चन्द्रमा, पृथिवी, ऋषि, पितर, असुर, देवता, गत्धर्व, पशु, मनुष्य, यत्च, रात्त्वस, पिशाच, ग्रह, नत्त्वत्र, कृपि, कीट, वन, उपवन, नट, नदी, सागर, त्रैलोक्यत्रिलोकी, श्रोषिव, वनस्पति, पर्वत, धातु, उपघातु, रस. उपरस, विष, उपविष, त्र्रादि त्र्रादि स्थावर-बङ्गमात्मक जितनें भी पदार्थ हैं, सब उस अात्मेश्वर की प्रजा है। एवं वह इस प्रजा का अपने शासनवल से शास्ता बनता हुआ ही लोक एव वेद में 'प्रजापति' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है । प्रजाविवर्त्त'-समष्टि ही 'विश्व' है। त्रिपुरुष-पुरुषात्मक त्रात्मेश्वर त्राने च्रामा से (विकारच्रानामक, पञ्चतन्मात्रात्मक गुराभूत मे) इसे उत्पन्न कर पूर्वकथनानुसार इसके गर्भ में प्रिक्ष हो कर आत्मन्त्री बना हुआ है। अतएव 'विशत्यरिमन्नात्मा' इस निर्वेचन से उक्त प्रजासंघ को 'विश्व' कहना अन्वर्थ वन रहा है। हमारा ईश्वर शब्द, किंवा ईश शब्द विश्व, तथा विश्वप्रविष्ट त्र्यात्मा, दोनों की समष्टि का संप्राहक इन रहा है। इसी त्रात्मन्वी ईश्वरप्रजापित का स्वरूप विश्वेषण करता हुत्रा निम्नलिखित यजुम्मन्त्र पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है-

> यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश अवनानि विश्वा । अजापितः प्रजया संरराणस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी ॥

> > -यजुः०सं० =।३६। ।

"उत्पन्न होने वाले यच्चयावत् जड़-चेतनपदार्थं जिससे मिन्न नहीं है, जो सम्पूर्णं मुवनों में अन्त:प्रविष्ट है, (अपनी) प्रजा के साथ संयुक्त होता हुन्या वह षोडशी प्रजापित तीन क्योतियों से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है" यह है मन्त्र का अच्चार्थं। श्रुति ने 'यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति' इस वाक्य से प्रजा, और प्रजापित का अमेद बतलाया है। साथ ही उसे मुवनों में प्रविष्ट भी बतलाया है। इसके साथ साथ उसे 'षोडशी' (षोडशकल ) बतलाते हुए, तीन ज्योतियों से समन्वित मानते हुए सर्वव्यापक भी माना है। प्रकृत 'ईशन्यक्षपप्रकरण' में हमें "प्रजापित, प्रजा, षोडशी, त्रीणि ज्योतींषि, भुवनानि" इन शब्दों का विश्लेषण करते हुए 'सचते' इस क्रिया पद के रहस्यार्थं का निरूपण करना है। इस रहस्यग्रन के अतिरिक्त ईश-स्वरूप के सम्बन्ध में और कुछ भी जानना श्रेष नहीं रह जाता।

<sup>\*</sup> य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वा ल्लोकानीशत ईशनीभिः । य एकैक उद्भवे सम्भवे च य एतिह्रहरमृतास्ते भवन्ति ॥ (१वे० उ० ३।११) ) ।

### च-कार्यरूप विश्व के दो तच्च—

सर्वन्यापक प्रवापतितत्व के 'श्रात्मा, विश्व' नामक दो पर्व कतलाए गए हैं। प्रजापित के ये दोनों हीं पर्व 'शोवशक्तं वा इदं सर्वम्' इस श्रुनुगमन वचन के श्रुनुसार १६-१६-कलाश्रों से युक्त हैं। 'स्थूलारुन्धती-न्याय' का समाध्यय लेते हुए पहिले विश्व की १६ कलाश्रों का दिग्दर्शन कराया जायमा, श्रुनन्तर विश्वातमा की १६ कलाश्रों का स्पष्टीकरण होगा।

उचावच-मावापन्न-च्रुषे च्रुणे नव-नवरूपेण प्रतीयमान-सम्भृति-विनाशलच्रण विवधमावों से नित्य समाकुलित स्वावर-च्युमातमक विश्व के भूत-मौतिक पदार्थों पर बन हम दृष्टिपात करते हैं, तो उन पदार्थों में हमें परस्परा-त्यन्त विरुद्ध होती है। प्रत्येक पदार्थ जहाँ एक दृष्टि से हमें सर्वथा स्थितिमाव से युक्त प्रतीत हो रहा है, वहाँ वहीं पदार्थ एक विभिन्न दृष्टिकोण से गतिमावात्मक मी प्रतीत हो रहा है। 'स्थिति—गति'— दोनों परस्पर तमः—प्रकाशकत् ऋत्यन्त विरुद्ध हैं। दोनों का एक स्थान पर, एक ही बिन्दु पर सहावस्थान व्यापि ऋत्यम्य है। परन्तु ऋश्चर्य है कि, सर्वत्र इसी ऋश्चर्यमयी स्थिति के प्रत्यच्च दर्शन हो रहे हैं। दूसरे रुद्धों में बो बह बीविए कि तमःप्रकाशकत् परस्परात्यन्तविरुद्ध विषय, विषयी, दोनों का जैसा एकत्र समन्वय देखा सुना बाता है, और दार्शनिक लोग जिस समन्वय को मायिक कहते हुए 'मिथ्या' कहने का साहस किया करते हैं, वही समन्वय परस्परात्यन्तविरुद्ध स्थिति-गति मावों का हो रहा है।

प्रतिक पदार्थ चरण-दर्श में नवीन नवीन रूप धारण कर रहा है। यह विश्वसनीय है कि, बस्तु का दो स्वरूप पूर्वद्धिश में रहता है, उत्तरद्धिण में उसका आत्यन्तिक अभाव है। इसी द्याणियर्तिन से वस्तुस्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। इसी परिवर्तनरूपा द्धालक किया को अपना मुख्य लच्च बना कर कितने एक स्याद्धादानुयायी विश्वप्रपञ्च को 'नास्तिसार' कहा करते हैं। इस परिवर्तन के साथ साथ उस प्रत्यद्ध्वष्ट अपरिवर्तन का भी अपलाप नहीं किया जा सकता, जिसके अनुअह से द्धाण-द्धण में स्वरूपन्तर धारण करता हुआ भी पदार्थ 'स एव्यूयं-स एवायं' इत्याकारा प्रत्यभिक्षा का जनक बना रहता है। इसी अपरिवर्त्तनीय तत्त्व को अपना दक्षिकोण बनाने वाले बद्धवादी विश्वप्रपञ्च को 'अस्तिसार' कहा करते हैं। प्रत्येक पदार्थ बंदलता हुआ भी नहीं वल रहा, नास्तिसार बनता हुआ भी अस्तिसार है, गतिमत् भी स्वितिश्वक है। इसप्रकार स्वितिलद्धण अपरिवर्तन, तथा गतिलद्दण परिवर्तन, दोनों का सर्वत्र प्रत्येक पदार्थ में समन्त्य उपलब्ध है। इस है, जिसके दो एक उदाहरण बतला देना अप्रासिक्षक न माना जायगा।

क्रम, सिशु, कल, पौगस्ड, तरुण, युवा, प्रौढ, वृद्ध, स्थिवर, दशमी \*, इन १० श्रवस्थाश्रों से युक्त ( को कि दशानस्थाएँ स्वरूपतः परस्पर श्रत्यन्त विरुद्ध हैं ) एक पुरुष को उदाहरण बना कर वस्तुस्थिति से सम्बद्ध स्थिति—गति—गावों का समन्वय कीजिए । मानव की ये दसों श्रवस्थाएँ परस्पर विरुद्ध हैं, इन सब विरुद्धानस्थाश्रों का एक ही मनुष्य में कालमेद से समन्वय हो रहा है। दस परिवर्त्तनों नें एक श्रपरिवर्त्तन को आवार कना सम्बत्त है। वही किसी समय गर्मावस्थापन्न था, वही शिशु था, वही बालादि था। गर्म श्रन्य था,

क्ष "शुद्रोऽपि 'दशमी' ज्यायान्, किंपुनर्जाद्यायो यदि" इत्यादि वचनानुसार यह अन्तिम अवस्था 'दशमी' नाम से व्यवहृत हुई है।

शिशु अन्य था, बालादि मिन्न थे, किन्तु वही-वही सर्वत्र सब मिन्न स्वरूपों में स्रमिन्न था। क्या इन १० अवस्थाओं में परिवर्तन का अवस्थान हैं १, नहीं। ये तो स्थूल परिवर्तन हैं। स्ट्मप्राण-विचारहिष्ट हमें बतला रही है कि, गर्मिस्थिति से आरम्भ कर दशमी अवस्थापर्यन्त पुरुष की अनन्त अवस्थाएँ हैं। प्रतिच्रण में अवस्था परिवर्तन हो रहा है। अतिसो दम्यात् उसका हम चर्मच सुओं से प्रत्यच्र न कर सकें, यह दूसरी बात है। इस च्याक-अवस्था परिवर्तन से ही गर्भावस्थापन्न प्रादेशमित (१०॥ अंगुलिमित) प्राणी कमशः वृद्धि-भाव को शाप्त होता हुआ ३॥ हाथ का दीर्घकाय युवक बन जाता है। इन्हीं च्याक अवस्थाओं के अनुग्रह से आगे जाकर यही युवा कमशः प्रौढ, वृद्ध, स्थविरादि अवस्थाओं का अनुगामी बनता हुआ एक दिन घराशायी हो जाता है। प्रादेशमित गर्भ किसी नियत च्याविशेष में ३॥ हाथ लम्बा बन गया, यह कौन स्वीकार करेगा। अवस्य ही मानना पढ़ेगा कि, प्रतिच्याविलच्या प्रकारत परिवर्तन से सम्बन्ध रखने वाले रसास्य मासदि के बृद्धिकम ने ही इसे दीर्घकायावस्था में परियत किया है। और यही एक ऐसा अव्यर्थ हेतु हैं, जिसके आधार पर इस अवस्था-परिवर्तन को हम च्याक मानने के लिए सबद हैं। इस च्याभाव के साथ साथ इम 'यह वही देवद्त हैं, जिसे हमनें बचपन में अमुक स्थान पर देला था, आज यह इतना बड़ा हो गया हैं' इत्यादि लोक-व्यवहार के मूलमूत अच्या माव के भी दर्शन कर रहे हैं। एकपुरुषानुगत स्थितिलच्या अपरिवर्तन, एवं एकपुरुषानुगत गतिलच्या अनन्तावस्थारूप परि-वर्तन, दोनों का एक ही पुरुषसंथा में समन्वय उपलब्ध हो रहा।

अनुष्णाशीत दुग्ध में दिधस्वरूपकामना से गृहलद्भी दिध का आतंत्रचन ( जाँवण ) देती है । प्रात: हम दुग्ध को दिध स्वरूप में पाते हैं। जिस सायंकालीन च्एामें दुग्य में दध्यातञ्चन दिया जाता है. उसी च्चा से दिघस्वरूपिनम्मीगोपयुक्ता किया आरम्भ हो जाती है। दूध किसी नियत-विशेष-च्चा में दिध नही बन जाता । ऋषित चाणिक कियाधारा ही दुग्ध की एक विशेष ऋवस्था को 'दिध' उपाधि के योग्य बनाती हैं। दिध बन जाने पर क्या परिवर्त न किया का अवसान हो गया १, नहीं। परिवर्त न प्रकान्त है । दिध को उपयोग में न लेकर यों हीं रहने दीजिए । स्त्राप देखेंगे कि, वही मधुर दिध उसी प्रकान्त किया के अनुप्रह से कालान्तर में त्रमल दिध बन गया है। कालान्तर में उसमें जाल का ( फर्फ़्र का ) उदय हो जायगा, धनता बढने लगेगी. द्रवभाग सूखने लगेगा, सूखते सूखते अप्रापका दिध दिध-अवस्था से विञ्चत होकर-मृत्तिका रूप धारण कर लेगा, मृत्तिका कालान्तर में पत्थर, पत्थर लोहा, लोहा हिरएय बन कर संचरप्रक्रिया से उपरत होता हुन्ना लोहा पत्थर, पत्थर मिट्टी, बन जायगा । इसी प्रतिसञ्चरिक्रया-प्रक्रान्ति से मिट्टी कालान्तर में मृदुनुगता बलग्रन्थि के विमोक से पानी अन जायबी। पानी अग्निरूप में, अग्नि वायुरूप में, वायु आकाशरूप में परिखत हो जायगा। त्राकाश प्रागारूप में त्राता हुत्रा त्रान्ततोगत्वा त्रात्मलच्चण मनःस्वरूप में परिसात होता हुआ प्रतिसञ्चरिकया से उपरत हो जायगा। पुनः सञ्चरिकया का सञ्चार होगा। फिर मन से प्राण. प्रागा से आकाश, आकाश से वाय, वाय से आग्न, अग्न से जल, जल से मिटी, मिट्टी से ओपधि-वनस्पति. इन के पश्द्वारा भन्नग्य-चर्न्या से दुग्ध, (दध्यातञ्चनरूप मानविक्रया से माध्यम के समावेश से) दुग्ध से दही, दही से मिट्टी. 'एवं प्रवर्त्तितं चक्रम्'। इसप्रकार सञ्चर-प्रतिसञ्चररूप से किया का चाणिक परिवर्तन धारावाहिकरूप से निरन्तर प्रकान्त है। साथ साथ श्रद्धाणभाव का त्राघारत्व भी सुरद्धित है।

रथकार सुदृढ कार्ष्मर्थ्यादि काष्ठ से एक मञ्जूषा बना कर लाता है । उसे किसी सुरिच्चित स्थान में रख दिया जाता है । त्रपनी नूतनावस्था में काष्ठमञ्जूषा के त्रवयन ऐसे सुदृढ रहते हैं कि, हरताघात की कौन

कहे, लौहाघात भी इसे सहसा विदीर्स करने में असमर्थ हो जाता है। १००-२०० वर्षों के अनन्तर 'वही' सुष्टदा-वस्थापना मञ्जूषा कविथा श्रवथावस्थापना बन जाती है। अङ्गुली-स्पर्श से ही मञ्जूषा के अवयव पृथक् होने लगते हैं। यह उसी चित्र-परिवर्तन का अव्यर्थ अनुग्रह है। मञ्जूषा को इस श्रयावस्था में परिस्तत होने के लिए, विदित्त नहीं कितनों ( असंख्य ) अवस्थाओं का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा होगा।

चिंगिक परिवर्तन ही जीर्णता का मूलाधार है । यदि च्याणिक परिवर्तन न होता, तो कोई वस्तु जीर्ण न होती । निम्मांण के गर्म में ध्वंस प्रतिष्ठित है, ध्वंस के गर्म में निम्मांण प्रतिष्ठित है । उत्त्पत्ति के साथ साथ ध्वंस प्रकान्त है, ध्वंस के साथ साथ उत्पत्ति प्रकान्त है। जीवन का द्वरण च्राण मृत्यु से त्राकान्त है. मृत्य का चण चण जीवनधारा है। सम्भृति-विनाश, दोनों एकत्र समन्वित हैं। नवनिम्माण ध्वंस का निमन्त्रण कर रहा है, घ्वंस नवनिम्माण का श्रामन्त्रण कर रहा है। यही विश्व का चिरन्तनप्रवाह है, जिसका त्रिक लज्ञ महर्षि-'सम्भृतिच विनाशंच यस्तद्धे दोभयं सह' इन शब्दों में यशोगान किया करते हैं । प्रत्येक पदार्य सिशिक क्रियात्रों का प्रवाहमात्र है। पूर्व पूर्व किया का उत्तर-उत्तर च्रा में विलयन है । जो किया प्रथम च्या में है, दूसरे च्या में उसका, तीसरे च्या में दूसरी का, चौथे में तीसरी का तिरोभाव है । अतएव मानना पड़ेगा कि, संसरणवर्मा, अतएव संसार-नाम से प्रसिद्ध जगत् के यच्चयावत् पदार्थ च्चिएाकवल-विकासात्मक कियामाव के अनुग्रह से 'नास्तिसार' ही है। 'नास्ति' का अर्थ है—'कुछ नहीं'। यह 'कुछ नहीं हीं वस्तुस्वरूप की पहली भूमिका है। इस भूमिका के दार्शनिक विद्वान् 'नास्ति-ऋस्ति-नास्ति, ये तीन संस्थाविमाग क्तलाया करते हैं। प्रथम च्यामें किया सुप्त है, मध्य च्यामें किया उद्बुद्ध है, तृतीय च्या में पुन: किया सुप्त है। प्रथम च्रण नास्ति है, अन्तिम च्रण नास्ति है, अतएव तन्मध्यपतित मध्य का अस्तिच्रण मी नास्ति ही है। इसप्रकार त्रिच्या-किया का अन्तितोगत्वा नास्तिसारत्व ही सिद्ध हो रहा है। आदि में **अञ्यक्तमाव, अतएव अन्त में** अञ्यक्तमान, मध्य का व्यक्तमाव भी अञ्यक्तगर्भीभृत होता हुआ अञ्यक्तमाव ही माना जायगा । निम्नलिखित वचन क्रियामय विश्व के इसी ऋज्यक्त-भाव का स्पष्टीकरण कर रहा है-

# अव्यक्तादीनि भृतानि, व्यक्तमध्यानि भारत ! अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ (गीतार २८॥) ।

अव्यक्तमानप्रधाना बनती हुई क्रिया जब नास्तिसारा है, तो इस नास्तिहिष्ट से क्रियामय विश्व को, एवं वद्गर्मीमृत पदार्थमात्र को हम 'नास्ति' शब्द से ही व्यवहृत कर सकते हैं । 'नास्ति'-'कुछ नहीं' हैं, 'कुछ नहीं' हीं 'शून्यम्' है। एकमात्र इसी दृष्टिकोण से विशुद्ध 'नास्ति' तत्त्व (क्रियातत्त्व ) की ही आराधना करने वाला, अपने नास्तिमाव की रच्चा के लिए सत्ता का 'अर्थिकियाकारित्त्वं सत्' यह लच्चरण करने वाला नास्तिकदर्शनानुयायी विद्वान् विश्व के सम्बन्ध में अपने निम्नलिखित उद्गार प्रकट किया करते हैं — 'सर्विमदं – चिग्वकं – चिग्वकं, अतएव शून्यं शून्यम्'।

सन सर्वप्रपञ्च चिणिक कियारूप है, तो अवश्य ही सन शून्य है, 'कुछ नहीं' ही ( नास्ति ही ) विश्व का तात्त्विक स्वरूप है। किया चिणिक है, अवएव अन्य चिणिक किया के साथ उसका समतुलन असम्भव है। 'अपुक किया अमुक किया जैसी है' इस प्रकार का किया-लच्चण तभी सम्भव है, जन कि एक ही च्चण में उन दोनों कियाओं की रियति उपलब्ध हो। परन्तु ऐसा सम्मव नहीं है। ऋतः कहा जा सकता है कि, "रामरावण्योर्यु द्वं रामरावण्योरिव" के अनुसार प्रत्येक च्लिक किया का लच्चण स्वयं वही च्लिक किया ही है। इसी दृष्टि से 'स्वलच्चणं स्वलच्चणम्' की प्रवृत्ति हुई है। 'पराञ्चि खानि व्यतृण्यत् स्वयम्भूः' इत्यादि उपनिषच्छूति के अनुसार 'ख' कार इन्द्रियों का वाचक है। ऐच्छिक विषयागमन से यह 'ख' (इन्द्रियों) पूर्ण बनता हुआ, सुष्टुमावात्मक 'सु' भाव का अनुगामी बनता हुआ जहाँ 'सुख' नाम से व्यवदृत हुआ है। वहाँ विषयागमन के अभाव में अपूर्णता, किंवा रिक्टतालच्चण दुष्टभाव का अनुगामी बनता हुआ 'दुःख' नाम से व्यवदृत हुआ है, और सुख—दुभ्ल दुम्द्र का यही वैद्यानिक निर्वचन हैं। जब सम्पूर्ण प्रपञ्च च्लिक कियासारात्मक बनता हुआ शून्य है, तो इस शून्य वैषयिक जगत् से पूर्णतासम्पत्तिलच्चण सुखमाव कैसे सम्भव हो सकता है ? पूर्णता में सुख है। पूर्णता नहीं, तो सुख कहाँ। इसी आधार पर 'दुःखं दुःखम्' इस अन्तिम वाक्य की प्रवृत्ति हुई है।

इसप्रकार च्रिक, अतएव शून्य, अतएव स्वलच्य, अतएव दुःखरूप कियामय पदार्थों में हम प्रतिच्याविलच्या नास्तिप्रधान परिवर्तन का साचात्कार कर रहे हैं। यह परिवर्तन नियित का अमोध-द्रखिन्धान है। मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख हो सकता है, परन्तु पदार्थों का यह च्यिक सरण, च्यिक गमन च्यामात्र के लिए भी अवकाश प्रह्या नहीं करता। जिस च्या में सृष्टिधारा का उपक्रम हुआ, उस च्या से आरम्भ कर उसी प्रकार अद्याविध पर्यन्त सम्यगरूप से (विना किसी व्यवधान के) विश्व का सरण हो रहा है, आप्रलयान्त होता रहेगा, जैसाकि-'याधातध्यतोऽर्थान् उयद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः'-'धाता यथापूर्वमकत्पर्याद्वं च पृथिवीं चान्तिर चम्यो स्वः' इत्यादि आस्तिक सिद्धान्तों से भी प्रमाणित है। प्रकृति का यह परिवर्तन कम्में अस्मदादि कम्मों की मौति अस्तव्यस्त बनता हुआ असम्यक् नहीं है, अपित स्वनियतिभाव से वह 'सम्यक्' है। अत्रत्य उसके सरण से युक्त विश्व 'सम्बक्-सर्ति' निर्वचन से 'संसार' कहलाया है। एवं इसी स्वामाविक गतिभाव से इसे 'गच्छतीति जगत्' निर्वचन के आधार पर 'जगत्' कहना भी अन्वर्थ बन रहा है। इस-प्रकार आत्मप्रवेशहिष्ठ से 'विश्व' नाम से, सम्यक्सरणहिष्ठ से 'संसार' नाम से, एवं गत्यपेच्या 'जगत्' नाम से प्रसिद्ध ईशात्मा का शरीरस्थानीय यह महाभू वन अवश्य ही नास्तिसार है।

पदार्थमात्र परिवर्त्तनशील हैं, यह भी निर्विवाद है। साथ ही अपने स्विशिक परिवर्त्तन से सब च्यिक हैं, यह भी निःसंदिग्ध है। परन्तु यहीं तत्त्ववाद को विश्राम नहीं दिया जा सकता। आश्चर्य है कि, सर्वथा नास्तिसार इन पदार्थों के लिए 'अस्ति' शब्द का भी प्रयोग देखा सुना जाता है। मनुष्य प्रतिच्यण बदल रहा है, मानते हैं। परन्तु साथ ही यह भी मानना पड़ता है कि, वह कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। कलत्तक ही क्यों, चिरकाल पर्यन्त रहेगा चिरकाल पर्यन्त ही क्यों, सदा रहेगा। उसके अस्तित्व को कौन मिटा सकता है। नामरूपकम्मीत्मक नास्तिभाव भले ही बदलवा रहे, अस्तित्व कभी नहीं बदला करता। वह नास्ति—अस्ति (अभाव—भाव) सर्वत्र समरूप से सदा प्रतिष्ठित है। 'देवदत्त है' इस अस्तिस्चक वाक्य में यदि 'है' इत्याकारक अस्तित्व विद्यमान है, तो 'देवदत्त नहीं-है'—इत्याकारक नास्तिस्चक वाक्य के अन्त में भी 'है' इत्याकारक अस्तित्व विद्यमान है। देवदत्त तो नामरूपकर्म्म की स्मष्टि है, वह वदलती रहे, उसके शुद्ध अस्तित्व को, दार्शनिक—भाषा में आत्मा को कौन मिटा सकता है।

नास्तिलच्चण केवल च्छिक तत्व की ही उपासना करने वाले नास्तिकों का इस सम्बन्ध में यही कहना है कि, नास्ति से प्रथक ऋस्ति नामक कोई नित्य-शाश्वत तत्व नहीं है। हम उन नास्तिसार-नास्तिकों से प्रश्न करेंने कि, यदि 'नास्ति' के ऋतिरिक्त कुछ नहीं है, तो-'मनुष्योऽयमस्ति'-'घटोऽस्ति'-'पटोऽस्ति' इत्यादि व्यवहार किस आधार पर प्रतिष्ठित हैं ?। यदि वे धारावत्त के द्वारा समाधान करते हैं, तो उनका प्रयास व्यर्थ है। एक चक्र में १२ पन्न (पंखे) हैं। चक्र प्रवत्त वेग से थूम रहा है। इस धारा-वेग से १२ हों पन्नों का द्वादशसंख्यात्व उच्छित्र हो रहा है, एक चक्र प्रतीत हो रहा है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में च्यिक-किया-सन्तान परम्परा का ऐमा द्रुतगामी परिवर्त न हो रहा है, जिससे एकस्वानुरूपा स्थिरता-सी प्रतीत होने लगती है। धारावल को आगे कर आप यही न कहना चाहते हैं। स्वागतम्। कोई आपित नहीं है। सीध शब्दों में न सही, 'धारावलस्तान' नाम से आपको किया से ऋतिरिक्त एक तत्त्व मानना पड़ रहा है, जिसे हम सत्ता कहा करते हैं। अवश्य ही आपके मतानुसार मी वह सत्तामाव उस च्यिक-किया से सर्वथा अपूर्व है। केवल नाम मात्र में विवाद है।

दूसरी दृष्टि से सत्तास्वीकृति के अनुगामी बनिए। सम्पूर्ण विश्व को अव्यवतस्वर मानते हुए आप कम से कम 'नास्ति' इस तत्व का अस्तित्व अवश्य स्वीकार कर रहे हैं। आपके माने हुए 'न-अस्ति' लच्चण नास्ति में नकारात्मक चिणक तत्त्व, अस्तिरूप अच्चण तत्त्व दोनों का समावेश हो रहा है। क्या आप अपने माने हुए नास्ति में 'ऋति' पद की सत्ता स्वीकार नहीं कर रहे!। अथवा छोड़िए इस विवाद को। 'नास्ति' से यदि केवल आपका अमिप्राय 'न' कार ही है, तब भी एकतत्त्वास्तित्त्व की स्वीकृति से आप अस्ति-स्वीकृति से अपने आपको बर्हिभूत नहीं कर सकते।

यदि इस सन्बन्ध में आप यह कहने का साहस करेंगे कि, 'नास्ति' भी हमारे मतानुसार 'नास्ति' स्वरूप ही ही है, स्नात्मक नहीं। नाित की सत्ता बन ही कैसे सकती है। फलतः 'नास्ति' मन्तव्य के आधार पर हमें स्तातुगामी बतलाना कैमे सम्मव हो सकता है। तो उत्तर में हमें यह निवेदन करना पड़ेगा, कि तब तो न्नापने <del>गावात् रूप से ही 'त्रास्तितस्व' मान लिया । त्रामावामाव सत्ता का संग्राहक माना गया है । सम्भवत:</del> आप मी मानते हैं कि, घटामावामाव ( घटके स्रमाव का स्रमाव ) घटसत्ता का कारण है। सुतरां नास्ति का नास्तित्व श्रस्तित्व का संग्राहक वन रहा है। श्रम्थुपगमवाद का आश्रय लेते हुए इन व्यर्थ के तर्कवादों को थोड़ी देर के लिए छोड़ कर ही हम त्रापके 'नास्ति' की मीमांसा कर लेते हैं। मान लेते हैं, त्रापका 'नास्ति' ही वात्विक सिद्धान्त हैं। श्रापके इस नास्तिवाद का यही तो तात्त्पर्य्य है कि, संसार भी कुछ नहीं है, संसार के पद्मर्थ मी शून्यं शून्यं बनते हुए कुछ नहीं हैं। यदि ऐसा है, तब स्त्राप यह किस स्त्राधार पर कह सकते हैं कि-'नास्ति' यही इमारा मौलिक सिद्धान्त है। श्राप ही के शब्दो में जब कोई भी वस्तुतत्त्व 'हाँ' कहने योग्य नहीं है, तो स्वयं त्राप, त्रापका नास्तिसिद्धान्त, नास्तित्व के प्रतिपादक त्रापके प्रन्थ, सब कुछ नास्तिकोटि में त्राते हुए शून्यं-शून्यं हों तो हैं। यदि इस पर त्राप त्रपने नास्तिसिद्धान्त की इस नास्ति को इष्टापित मानते है, तो वही पूर्वोक्त अभावाभावात्मक सत्ताभाव आपका गलग्रह कर लेता है। बात वास्तव में तथ्यपूर्ण है। जो महानु-माव च्रियक किया के श्रमिनिवेश में श्राकर एकहेलया सबको 'श्रसत्' कह जाते हैं, उनका स्वरूप ही कालान्तर में त्रस्त् बन बाता है। मनोविज्ञानसिद्धान्त के त्र्यनुसार 'यह भी नहीं, वह भी नहीं, सब मिथ्या' कहने वालों की प्रतिष्ठा कालाम्तर में सचमुच उच्छिन्न हो जाती है। ठीक इसके विपरीत श्रस्तिब्रह्मोपासक विद्वान् 'सन्त' पद

के त्र्रिधिकारी बनते हृए. उमयलोकसम्पत्ति के सत्पात्र बने रहते हैं। इसी माव का निरूपण करती हुई उपनिषच्छ्रुति कहती हैं—

# असन्नेव स भवति, अतद् वह्नोति वेद चेत्। अस्ति ब्रह्नोति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः॥

तत्त्वतः बात तो यह है कि, किया च्रिंगिक है, परिवर्त नशीला है। इसे स्वसंचार के लिए अवश्य ही किसी अच्ए-अपरिवर्त नशील धरातल अपेद्धित है। एक द्विशक क्रिया अन्य द्विशक क्रिया का आधार वन जाय, यह त्रसम्भव है। एवं विना त्राधार के क्रियोपपत्ति त्रसम्भव है। पैर के त्राधार पर गतिकिया का सञ्चार होता है। मुखाधारेगा त्र्रन्नचर्वेख क्रिया का सञ्चार है। स्थिर नागदन्त ( न्वूँटी ) पर वस्र-निधानलत्त्र्य-कम्मे सम्भव है। निदर्शन मात्र है। कहीं असतोष्टतिरूप से, कहीं सतोष्ट्रतिरूप से, एवं सर्वेत्र आत्मष्ट्रतिरूप से ( परसत्ता-स्वसत्ता-स्रात्मसत्तारूप से ) सम्पूर्ण कियात्रों में स्नाप एक निष्क्रिय रिथर त्रालम्बन देखेंगे। इन्ही सब प्रत्यच्च परिस्थितियों के त्राधार पर हम कह सकते हैं कि. जहाँ प्रत्येक पदार्थ कियामय बनता हत्रा 'नारित' लच्या है, वहाँ स्राधारभूत नित्यसत्तापेच्या वह 'स्रस्ति' लच्या भी है। मनःप्राणवाङनय-सृष्टिमाची अव्ययात्मा ही सत्ता का स्वरूपलच् ए है। एवं 'विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चिन् कत्तु महे त' (गी०२।१७) के अनुसार सत्ता का त्रिकाल में भी विनाश असम्भव है। पञ्चभूतसमष्टि का ही विनाश है, सो भी तिरो-भावात्मक, लयात्मक । स्रतएव वैज्ञानिक मह्यर्षि विश्वविनाश न कहकर 'विश्वप्रलय' कहा करते हैं। जो सत्तातत्त्व कर्म्मानुग्रहीत त्र्रायुर्मोगपर्य्यन्त देवदत्त के शरीरिपण्ड से संक्रान्त रहता है, कर्म्मभोगानन्तर वह इस पिरडसम्बन्ध से पृथक् होकर अन्य आतिवाहिक-शरीरपिरड के साथ संकान्त हो जाता है। साथ ही पूर्वपिरड माव का मी अनुग्राहक बन जाता है। 'देवदत्तोऽस्ति' वत् 'देवदत्तो नास्ति' इस अभावात्मक वाक्य में भी त्र्रात्तित्त्व त्र्रातुराण है। वरतुसत्ता, वस्त्वभाव, सर्वत्र त्र्रास्तितत्त्व नित्य सम्बद्ध है। कभी सत्ता को वस्तु त्र्रपने गर्भ में ले लेतो मै, तो कभी सत्तावस्तु को अपने गर्भ में भुक्त कर लेती है। प्रथमदशा भावात्मिका सत्ता है, तो द्वितीयदशा श्रभावात्मिका सत्ता है। इसप्रकार विश्वदशा में उस नित्य सत्ताधरातल पर नानाभावाकान्त श्रनित्य कियावल नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करने वाले च्राण च्राण में नव नवरूप धारण करते रहते हैं. इनके सम्बन्ध से रङ्गमञ्ज भी नव-नव सा प्रतीत होने लगता है, परन्तु वस्तुतः रङ्गमञ्जस्थानीय स्थिर सत्ता-धरातल सदा-सर्वदा त्रापूर्यमारा समुद्रवत् एकरस है, त्राचलप्रतिष्ठ है।

## ६-कारणस्वरूप विश्वमूल के दो तत्त्व-

छोड़िए इस मतनादात्मक दार्शनिक कलह की अप्रियचर्चा को। हमें तो विज्ञानसम्मत उस विश्वमूल की मीमांसा करनी है, जहाँ विवादप्रवेशाधिकार 'देवालयेषु-आर्यधर्मेतराणां, असच्छू द्राणां च प्रवेशो सर्वथा निषद्धः' के अनुसार सर्वथा अवरुद्ध है। किसी भी वस्तुतत्व के मूल की खोज करने के लिए उस वस्तुस्वरूप का अन्वेषण विशेष सुविधाजनक माना गया है। क्योंकि—'कारणगुणाः कार्यगुणानारम्भन्ते' न्यायानुसार कारण के गुण-धर्म हीं कार्य्य के गुण-धर्मों के आरम्भक (उपादान) बना करते हैं। सुतरां कार्य्य के स्वरूप दर्शन से कारणस्वरूप का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। हमें कार्य्य प्रविध के कारणरूप मूल का अन्वेषण करना है। अतएव कार्यरूप विश्व के स्वरूपदर्शन के लिए अबे सर होने पर

हमें यहां 'ऋस्ति, नास्ति' मेद से सर्वथा विरुद्ध दो तत्वो का एकत्र समन्वय उपलब्ध होता है। ऋस्ति ऋकिनाशी बनता हुआ 'श्रस्त है, नास्ति विनाशी बनता हुआ 'मृत्यु' है। श्रमृत-मृत्यु की समिध कार्यरूप विश्व विश्व है। एकमात्र इसी आधार पर हमें यह सिद्धान्त स्वीकार कर लेना चाहिए कि, जबिक कार्य्यरूप विश्व में नित्यानित्य दो विरुद्ध तत्वो का समन्वय है, तो तत्कारणभूत विश्वात्म। में भी अवश्य ही नित्यानित्य दो मृत्य प्रतिष्ठित होंगे। अस्ति—नाति—लच्च्ण विश्वकार्य्य के कारणभूत, नित्यानित्य-लच्च्ण, अतएव परस्परात्यन्ति विरुद्ध साथ ही विश्वातीत होने से सर्वथा अविन्त्य वे ही दोनो मृत्व तत्व विद्यानकाएड मे कमशः—"आभू—अभ्व" नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। कार्याधार पर अनुमेय इसी कारण-परिज्ञान का अपनी अर्थ-गभीस सिद्धिसमात्रा में स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य्यवर कहते हैं —

यद्स्ति किञ्चित् तिद्दं प्रतीमोऽिवचालि शश्वतस्थमनाद्यनन्तम् । प्रतिचर्णान्यन्यविकारसृष्टिप्रवाहवत्तद्द्विविरुद्धभावम् ॥१॥ विरुद्धभावद्वयसिववेशात् सम्भाव्यते विश्वमिदं द्विमूलम् । 'त्राभ्वभ्वसंझे' स्त इमे च मूले द्रष्टासु दृश्यं तु मतं तद्भ्वम् ॥२॥ —श्रीगुरुप्रणीत संशयवाद ।

परिच्छित्र होता हुआ च्िषक, अतएव अनित्य है। 'नारित' निर्वचनानुसार 'आमू' है। दूसरा अन्वतत्त्व परिच्छित्र होता हुआ च्िषक, अतएव अनित्य है। 'नारित' ही इसका स्वरूप लच्च है। त्वंथा नारित-लच्च बनता हुआ। (अतएव स्वलच्च बनता हुआ।) भी यह अन्वतत्त्व उस अस्तिलच्च आम्तृतत्त्व से अनुप्रहीत होकर नाम—रूप—कर्मात्मना प्रतीति का विषय बन रहा है, अतएव 'अभवन् -भाति'—'अभूत्वा भवित, भाति च' इत्यादि निर्वचनो से इसे 'अभ्व' कहा गया है। आम्तृतत्त्व नित्यधर्म से सत् है, अमृत है। अम्वतत्त्व अपने अनित्यधर्म से असत् है, मृत्यु है। मृत्यु उस अमृत का आवरक है। परन्तु मृत्यु स्व-स्वरूप से विनष्टप्राय है, अमृतलच्च आम्तृ की तुलना में नगर्य है, उच्छ है। मृत्वितकाल में जहाँ अमृताभू का प्राचान्य रहता है, वहाँ सृष्टिकाल में इस 'तुच्छ' मृत्युरूप अभ्व का ही साम्राज्य रहता है। उस समय (सृष्टिदशा में) अमृतलच्च आम् अन्तर्लीन रहता है, इसके चारो ओर मृत्युलच्च इस तुच्छ अभ्व का ही आवरण रहता है। इसी स्थिति को लच्च में रखकर वेदमहर्षि ने कहा है—'तुच्छेनाभ्विप हृत यदासीत्' (सृक् सं० १०१२९।३।)। सृष्टिमूलमूता यही तत्त्वद्वयी तत्तत्सृष्टिविशेषो की अपेन्ना से तत्तत्प्रकरणविशेषो में निम्न लिखित रूप से अनेक नामों से सम्बोधित हुई है—

-'ते हैते ब्रह्मसे महती अभवे, महती यत्ते'' (नाम-रूपे)

सृष्टिमूलभूत 'श्रामू-श्रम्ब' नामक तत्त्वद्वयी के 'विश्व-विश्वातीत' रूप से दो प्रधान विवर्षें मानें गए हैं। क्षिश्वविवर्ष कार्य्यात्मक हैं, विश्वातीतिववर्ष कारणात्मक हैं। कारणात्मक दोनों तत्त्व उन्मुखावस्थापन्न हैं, कार्यात्मक दोनों तत्त्व उद्बुद्धावस्थापन्न हैं। उद्बुद्ध दशा में कार्यात्मक श्रामृतत्त्व के 'सत्ता, चेतना, श्रानन्द,'मेद से तीन विवर्ष हो जाते हैं, एवं कार्यात्मक श्रम्वतत्त्व के 'नाम, रूप, कर्म्म,' मेद से तीन विवर्ष हो जाते हैं। इन तीनों श्रम्वरूपों में से यदि कर्मविवर्ष का रूप में श्रन्तर्मांव मान लिया जाता है, तो श्रम्ब के 'नाम-रूपात्मक' दो ही विवर्ष शेष रह जाते हैं। सन्विदानन्द्यन श्रामृत्रह्म के नाम-रूप नामक ये श्रम्ब श्रतिशयरूपसे प्रभावशाली मानें गए हैं। जिन्होंनें श्रपने प्रतिष्ठारूप स्वयं श्रामृत्रह्म को श्रावृत करते हुए उसे सृष्टिकर्म्मस्त्र्ञालन के लिए काम-तपः-श्रमात्मक सृष्ट्यमुबन्धों का श्रनुगामी बना हाला हो, उनके प्रभाव का क्या कहना है। इसी श्राधार पर श्रुति का—'ते हैते ब्रह्मगों महती श्रम्वे, महती यदों' (शत॰११।२।३।४।४) यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है।

अभ्वात्मक नाम—रूप विवर्त सचमुच अस्मदादि संसारियों के लिए आभ्वह्म की सबसे बड़ी विभी विवा है। सम्पूर्ण विश्वप्रजा नामरूप की विभी विका से भयत्रस्त है। इसप्रकार यह अन्व पटार्थ हम लौकिक मनु यो को डराने के लिए सचमुच अभ्व (हौआ) बन रहा है। हमें भयत्रस्त करने वाला नामरूपात्मक अभ्व, तथा सिच्चदानन्दघन आभू, दोनों परस्पर निजातीय हैं। आभू तत्त्व असङ्घममं से निरञ्जन, व्यापक धम्मं से दिग्देशकालानविच्छिन, अमृतधममं से निस्य, एकरसात्मक धर्मों से शान्त, एवं परिपूर्ण है। ठीक इसके विपरीत अभ्व तत्त्व आसिक्तधममं से साज्जन, व्याप्यधममं से दिग्देशकालाविच्छिन, मृत्युवममं से अनितः, विभिन्न बलधममं से अशान्त, तथा अपूर्ण है। साथ ही दोनों ही विभिन्न दृष्टिकीणों से 'अनन्त' हैं। रसात्मक आभृव्रह्म संख्या से बहाँ एक है, वहाँ दिग्देशकालानविच्छन बनता हुआ बहाँ संख्या से अनन्त है। शुद्धरसात्मक आभृव्रह्म विशेषक बलों से अस्पृष्टदशा में 'निर्विशेष' नाम से व्यवहृत हुआ है। एवं वही आभृवृह्म विशेषक—अशोष बलों से अस्पृष्टदशा में 'निर्विशेष' नाम से व्यवहृत हुआ है। एवं वही आभृवृह्म विशेषक—अशोष बलों से अस्पृष्टदशा में 'निर्विशेष' नाम से व्यवहृत हुआ है। एवं वही आभृवृह्म विशेषक—अशोष बलों से अस्पृष्टदशा में अकर सर्व बलविशिष्टरसरूपेण 'परात्पर' नान से सम्बोधित हुआ है। इसप्रकार शुद्धरस, एवं अशोषबलवद्रस भेद से अमृत—मृत्युपय विश्वातीत कारणबह्म के 'निर्विशेष'— 'परात्पर' मेद से दो विवर्त हो जाते हैं।

वलों का स्रात्विन्तिकरूप से रस से पार्थक्य हो जाय, यह सर्वथा स्रमम्भव है, जैसा के स्रागे जाकर स्पष्ट होने वाला है। फलतः शुद्धरसात्मक 'निर्विशेष' का स्रशेषवलवद्गसरूप 'परात्पर' में ही स्रन्तमांव नान लिया जाता है। निर्विशेष व्यवहार की मूलप्रतिष्ठा बुद्धिगम्य मानस-प्रत्ययमात्र ही माना गया है। 'घटे घटत्त्वम्' इस वाक्य के समन्वय के लिए विशेषण की स्रविवद्या करते हुए-'घटत्त्वोपहिते घटे घटत्त्वम्' यह वाक्यार्थ मानना पड़ता है। घट के साथ तद्विशेषणाभूत घटत्व का नित्य सम्बन्ध है। विना घटत्व सम्बन्ध के घट शब्द ही सर्वथा अनुपपन्न है। ऐसी दशा में 'घटे घटत्वम्' का 'घटत्वविशिष्टे घटे—घटत्वम्' इसप्रकार विशेषण पूर्वक समन्वय होना चाहिए था। परन्तु 'सामान्ये सामान्यामावः' के अनुसार व्यक्ति में जाति की प्रतिष्ठा सम्भव है, किन्तु जाति में जातिप्रतिष्ठा एकान्ततः स्रनुपन्न है। घटत्व घट में रहता है, घटत्त्व क्टच्च में नहीं रहता। जब घटत्व में घटस्व नहीं रहता, तो 'घ त्विशिष्टे घटे घटत्वम्' कहना स्रसम्भव है। साथ ही बिना घटस्व लगाए 'घटे घटत्वम्' का समन्वय भी स्रसम्भव है। इस विप्रतिपत्ति के

निराकरण के नित्य विद्यमान घटत्व की अपने बौद्धजगत् में अविवद्धा कर 'घटत्वोपहिते घटे घटत्वम्' इस प्रकार समन्वय कर लिया जाता है। ठीक यही प्रक्रिया यहाँ समिक्तए । 'शुद्धरमो निर्विशेषः' का 'बलोप— हितः शुद्धरसो निर्विशेषः' इस रूप से समन्वय करना पड़ेगा। क्योंकि अपने प्रत्यय—जगत् में आप रस को कल से प्रयक् कर सकते हैं, किन्तु सत्तादृष्टि से दोनो अभिन्न हैं। बिना बल के शुद्धरस अनुपन्न है। इस प्रकार कानीय जगत् में बल की अविवद्धा करते हुए शुद्धरस को 'निर्विशेष' कहना सुसङ्गत बन सकता है।

'ऋयं घटः'-ऋयं पटः'-'श्रय पुरुषः' ये घट-गट पुरुषादि शब्द विशेषात्मक बनते हुए परस्पर एक दूसरे के व्यावर्षक बन रहे हैं। घट इसलिए घट है कि, वह पटादि नहीं है। शूद्धरस एकाकी है, उसमें ऋनेकत्वानु - योगिक, एकत्वप्रतियोगिक इन विशेषमावों का ऋमाव है। विशेषमावों का उदय होता है ऋनेकत्वानुयोगिक. एकत्वप्रतियोगिक बलों के सम्बन्ध से। ऋतएव 'निर्गता विशेषा यस्मात्' इस निर्वचन से विशेषक बल विरहित इस विशुद्ध रस को 'निर्विशेष' कहना ऋन्वर्थ बन रहा है। 'रसो ह्ये व सः, रसं ह्ये वाय लट्ध्वा—ऋानन्दी भवति' (तै॰ उप॰ राषारा) इस ऋौपनिषद सिद्धान्त के ऋनुसार विशुद्ध रसरूप निर्विशेषक ह्या ऋगत्विकसुख (पराशान्तिलद्धण शान्त ऋगनन्द) रूप है। दुःखरूप विशेषक बल का (भाति दृष्टि से) इसके साथ ऋगुमात्र मी स्पर्श नहीं है। इसी ऋगधार पर श्रोती उपनिषत् का ऋन्तरशः ऋनुगमन करने वाली स्मार्ची उपनिषत्' (भगवद्गीतोपनिषत्) ने इसे 'ऐकान्तिक सुख' नाम से व्यवहृत किया है, जैसाकि ऋनुपद में हीं स्ष्ट होने वाला है।

विशेषमावप्रवर्षं क यचयावत्—बलों को अपने गर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाला, अतएव अशेषबल—वद्रसमूर्ति, सर्वंधम्मींपन्न विश्वातीत तत्त्व 'परात्पर' है। यह असीम है, अपरिच्छिन्न है, नित्यधम्मी है। विश्वा—वीतत्त्वेन व्यापक होने से कभी प्रन्थिविमोकलच्या नाश की सम्भावना नहीं है। अतएव इसे 'शाश्वतधम्मी' नाम से व्यवद्वत किया गया है। शाश्वतधम्मीलच्या इस सर्वंबलविशिष्ट रखात्मक, सर्वंधम्मींपपन्न परात्पर को मूलाधार बना कर ही हमें प्रजापित को १६ कलाओं का उपक्रम करना है। इसी परात्पर से इसी के गर्म में एक बलविशेष के अनुप्रह से सीमाभावोत्पत्ति के द्वारा हमारे अकृत प्रकरण के 'ईशप्रजापित' का विकास होने नाला है, जिसे हम 'घोडशीप्रजापित' भी कहा करते हैं। निर्विशेषवत् विश्वातीत परात्पर भी अपनी सर्वभम्मीता से अतद्व्यावृत्त बनता हुआ वाङ्मनसपथातीत है, अतएव अविशेष है, अनुपास्य है। विशेष है एकमात्र तदंशभूत ईश्वर प्रजापित, जिसके सम्बन्ध में—'पदे त्वर्वाचीने पतित न मनः कस्य न वचः' यह कहा जाता है।

### १०-विश्वात्मा के १६ बलकोश-

ईशप्रवापित के मूलकारणात्मक परात्पर-परमेश्वर की रस, बल नाम की बिन दो कलाश्रों का अवतक वरागिगम हुआ है, वह प्रत्येक कला 'घोडशकलं वा इदं सर्वम्' इस अनुगम की अधिकारिणी बन रही है। इन घोडशीमावों का विकास स्वयं परात्पर में नही होता, अपित परिच्छिन्न ईशप्रजापित में ही होता है। अतएव अति ने प्रवापित को ही 'घोडशी' कहा है। ईशप्रजापित के रसभाग से सम्बन्ध रखनें वाली १६ कलाश्रों को घोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ पहिले बलभागानुता १६ कलाश्रों की मीमांसा कर लीजिए।

बलतत्त्व अनन्त हैं, असंख्य हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु कोशदृष्टि से इन असंख्य बलों का १६ महाबलों में ही अन्तर्भाव हो रहा है। यध्यावत् बल १६ जातियों में विभक्त हैं, एवं १६ बलजातियों को अपने गर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाले १६ महाबल 'कोशबल' नाम से व्यवहृत हुए हैं। इन बलकोशों के तास्विक विश्लेषण के लिए तो एक स्वतन्त्र निबन्ध अपेचित है। यहाँ केवल प्रकरणसङ्गति के लिए संस्थित परिचय के साथ—साथ उनका नामोल्लेख कर देना ही पर्व्याप्त होगा। पिहला बलकोश 'विद्याबल' है, एवं इसका एक स्वतन्त्र विभाग है। 'माया, जाया, धारा, आपः'इन चार बलकोशों का एक स्वतन्त्र विभाग है। 'हृद्य—भूति—यज्ञ—सूत्र' इन चार बलकोशों का एक स्वतन्त्र विभाग है। 'सत्य—यज्ञ—अभ्व—मोह' इन चार बलकोशों का एक स्वतन्त्र विभाग है। 'सत्य—यज्ञ—अभ्व—मोह' हन चार बलकोशों का एक स्वतन्त्र विभाग है। 'सत्य—यज्ञ—अभ्व—मोह' हन चार बलकोशों का एक स्वतन्त्र विभाग है। 'सत्य—यज्ञ—अभ्व—मोह' हन चार बलकोशों का एक स्वतन्त्र विभाग है। 'सत्य—वज्ञ—अभ्व—मोह' हन चार बलकोशों का एक स्वतन्त्र विभाग है। 'सत्य—वज्ञ—अभ्व—मोह' हन चार बलकोशों का एक स्वतन्त्र विभाग है। 'सत्य—वज्ञ—अभ्व—मोह' हन चार बलकोशों का एक स्वतन्त्र विभाग है। इसप्रकार १-४-४-४-४ मेद से पाँच विभागों में विभक्त रहते हुए १६ बलकोश विविध भावापन्त बलात्मक विश्व के आरम्भक बन रहे हैं।

#### (१)-मायाबलम्-

रस-बलात्मक व्यापक परालरप्रदेश को मित (सीमित) बना देने वाला जो सर्वप्रधान बलकोश है, वही 'मीयते अनया-'मिनोति या सा' इत्यादि निर्वचनों के अनुसार 'माया' नाम से प्रसिद्ध है । इस बल के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, इतर पन्द्रह बलकोशों को भी यह मायाबलकोश अपने गर्भ में रखता हुआ महान बन रहा है । मायाबलप्रश्चित ही इतर बलकोशप्रश्चित का मुख्य कारण है । मायाबल ही एक ऐसा बल है, जिसके उदय से व्यापक परात्पर प्रदेशावच्छदेन सीमित बन कर 'पुरुष' नाम धारण करता हुआ सम्पूर्ण सृष्टि का प्रवर्त्त बनने में समर्थ होता है । मायाबल क्योंकि बल है, मृत्युलच्चण है, अतएव इसे 'असत्' कहने की भी इच्छा होती है । सदस्त्विश्व एकमात्र माया का ही विष्टुम्भण है, अतएव इसे 'सदस्त्' कहने की भी इच्छा होती है । सदस्त्विश्व एकमात्र माया का ही विष्टुम्भण है, अतएव इसे 'सदस्त्' कहने की भी इच्छा होती है । सरस्त्विश्व एकमात्र माया का ही विष्टुम्भण है, अतएव इसे 'सदस्त्' कहने की भी इच्छा होती है । सरस्त्विश्व एकमात्र माया का ही विष्टुम्भण है, अतएव इसे 'सदस्त्' कहने की भी इच्छा होती है । सरस्त्विश्व एकमात्र माया का ही विष्टुम्भण है, अतएव इसे 'सदस्त्' कहने की भी इच्छा होती है । सरस्त्विश्व एकमात्र माया का ही विष्टुम्भण है, अतएव इसे 'सदस्त्' कहने की भी इच्छा के परस्त्र विरोध से (जो सत् है, वह असत् नहीं, जो असत् है—वह सत् नहीं, इस दृष्टि से ) इसे 'सदस्ती' भी नहीं कहा जा सकता । इसप्रकार अचिन्त्य परात्पर को पुरुषरूप में परिणत करने वाली माया भी अरस्पदादि गर्भाभृत प्रजा के लिए सर्वथा अचिन्त्य ही बन रही है । उसके गर्म में एक अदिस्वस्य कोइ में जन्म लेने वाला मनुष्य जगन्माता के 'इदिमत्थं' रूप को यदि जानने में असमर्थ रहता है, तो इस में कोई अर्थरचर्य नहीं है । मायाबल की इसी अमिवंचनीयता का दिग्दर्शन कराते हुए अभियुकों नें कहा है—

## न सती सा, नासती सा, नोभयात्मा विरोधतः। काचिद् विलच्चणा माया वस्तुभृता सनातनी॥

इस मायावल के 'महामाया, योगमाया, विष्णुमाया, ऋसमाया, शिवमाया, आदि मेद से अनेक विवर्त्त मानें गए हैं। सर्वप्रथम उद्भूत, इतर मायाविवर्त्तों को अपने गर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाली, 'विश्वात्मा' नाम से प्रसिद्ध ईशप्रजापित का स्वरूप निम्मीं करने वाली, विश्वव्यापिनी आदिमाया ही 'महामाया' है। महामायी ईशप्रजापित है, जिसके गर्भ में स्वयम्भू, परमेष्ठी, स्र्य्यादि अनेक भावों का समावेश है। इन पर्वों

का स्वरूप सम्पादन करने वाली मायाएँ पृथक पृथक हैं। माया सीमाभाव है, सीमा (आवपन लच्च आवतन) क्विनिशेष है। सीमात्मिका माया ही पर्वजन्म का हेतु बनती है। पर्वातिमका ये मायाएँ ईशप्रजापितस्वरूप- मिर्मात्री माया के गर्म में उदित होतीं हुई स्वमित्तवल के सम्बन्ध से महामाया से युक्त रहतीं हैं। अतएव इन्हें 'खोगमाया' नाम से व्यवहृत किया गया है। एक विश्व में महामाया एक है, योगमाया अनन्त हैं। महासीमा में सीमा, इसप्रकार दहरोत्तर—सम्बन्ध से विश्वगर्म में अनन्त पदार्थ भेद से अनन्त योगमायाएँ व्याप्त हो रहीं हैं। योगमायात्रों की दहरोत्तर-सम्बन्धानुगता इस सर्वव्याप्ति का यह परिणाम है कि, आब वह महामायी अव्यवेश्वर सर्वसाधारण के लिए विदूर बन रहा है। जो महामायी अव्यय महामायानुकन्थ से प्रत्यत्व है, वही योगमायाखरडों से आवृत होकर तिरोहित है। योगमायानुकन्धी पुरुष योगमाया के (त्रिगुणात्मिका प्रकृति के) जाल में ही फँमा रहता है। इन योगमायाजालों से जालवान् × बनता हुआ वह ईश बालात्मिका इन्हीं योगमायात्रों से योगमायाविच्छन्न विश्वप्रजा का शासन करता हुआ योगमाया के सम्बन्ध से शासित प्रजा के लिए अप्रत्यत्व बन रहा है। आत्मस्वरूप को आवृत करने वाली, स्वर्ड-खरडात्मिका—त्रिगुणात्मिका यही माया वह योगमाया है, जिसके सम्बन्ध में स्मृति का निम्नलिखित स्पष्टीकरण है—

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाद्यतः । मृढोऽयं नामिजानाति लोको मामजमन्ययम् ॥ (गी० ७१२४)।

प्रतिष्ठाप्रवर्शक, किंवा प्रतिष्ठालच्या, ह्य ब्रह्माच्य का स्वरूप सम्पादन करने वाली प्रतिष्ठात्मिका माया ही कहामाया है, जो ब्रह्माच्य के सहयोग से त्रयीमूर्त्त वनती हुई विश्व की मूलोत्पादिका बन रही है क्षि । प्रतेक पदार्थ में जो प्रतिष्ठात्मक एक टहराब उपलब्ध होता है, वह इसी ब्रह्माया का अनुग्रह है । इसके अतिरिक्त वस्त की उपलब्धि मी इसी ब्रह्माया से होती है । उपलब्ध वस्तुतस्व त्रयीवेदसम्पत्ति से शुक्ते है, वैद्याकि भूमिका प्रथमखराडान्तर्गत—'उपलब्धिवेदनिरुक्ति' प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है । महामायाविच्छित्र, सर्वत्र, सर्ववित्, ज्ञानमय—तयोमूर्त्ति, ईशप्रजापित इसी ब्रह्ममायासहयोग से ब्रह्मात्मिका वेद्रपतिष्ठा के प्रवर्शक बनते हुए स्रष्टिकम्म आरम्भ करने में समर्थ होते हैं—'तस्मादेतद् ब्रह्म'÷।

- \* शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधानमुद्गीथरम्यपद्पाठवतां च साम्नाम् । देवी 'त्रयी' भगक्ती भवभावनाय वार्ता च सर्गजगतां परमार्तिहन्त्री ॥
   सप्तशती
- यः सर्वादः सर्वादि , यस्य ज्ञानमयं तपः ।
   तस्मादेतद् ब्रह्म-नामरूप-मन्नं च जायते ॥ ( मुख्डकोपनिषत् १११/६। ) ।
   ब्रह्म-प्रतिष्ठा । नामरूपं-ज्योतिः । अन्नं-यज्ञः ।

<sup>×</sup> य एको जाल्यानीशत ईसनीभिः, सर्वा ल्लोकानीशत ईशनीभिः ।

य एकैक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥

—श्वेताश्वतर० ३,१।।
जालवान्—योगमायाविच्छनः । ईशानीभिः—योगमायाभिः ।

विरवान्तर्गत त्र्रणोरणीयान् , महतो महीयान् , सत्र पदार्थौ में 'सर्वेमिद्मननं, सर्वेमिद्मन्नादः' इस निगम के ऋनुसार परस्पर ऋन-ऋन्नाद (भोग्य-भोक्तृभाव) भाव प्रतिष्ठित है, जिसका-ना ददाति स इ देवमावदहमन्नं, श्रन्तमदन्तमिद्मे इत्यादि मन्त्रवर्णन से भी समर्थन हुन्ना है । परस्परान्नान्नाद सम्बन्ध से ही पदार्थों की स्वरूपरज्ञा हो रही है । इसी न्नाटान-प्रदानात्मक, जीवनसाधक कर्म्म को 'यज्ञ' कहा जाता है। इस यज्ञ की मूलप्रतिष्टा त्राहरराधर्मा हृद्य विष्णु नामक ऋचर है । ऋतएव 'यङ्गो वे विष्णुः'-'विष्णुर्वे यङ्गः' इत्यादि रूप से ऋन्न-ग्रन्नादात्मक (अग्नीषोमात्मक) यज्ञ, एवं तत्पवर्त्तक, अर्थानायाशिक्षयुक्त हृद्य-विष्णु-स्रव्तर का स्रमेद मान लिया गया है । प्रतिष्ठात्मिका ब्रह्ममाया की भी प्रतिष्ठित बनाने वाली यज्ञात्मिका यही 'विष्णुमाया' है। सृष्टिपालन-धर्म इसी माया का स्वधर्म है । श्रन्नादानलच्या यज्ञसत्ता ही सृष्टिस्वरूपरच्चा है। तभी तक हृद्य प्रतिष्टाब्रह्म सुरिच्चित है। जिस योगमाया का (वस्तुपिग्डात्मिका सीमा का) पूर्व में दिग्दर्शन कराया गया है, वह योगमाया यज्ञात्मिका इस विष्णुमाया के स्त्राभार पर ही प्रतिष्ठित है। जब तक विष्णुमाया का श्रनुग्रह है, तब तक श्रन्नयज्ञ सुरिच्चत है। बब तक श्रन्नयज्ञ है, तभी तक वस्तुसीमात्मिका योगमाया का विकास है। इसी आधार पर प्राचीनों ने योगमाया का विष्णुमाया में अन्तर्माष मानते हुए इसे भी विष्णु-माया ही कह दिया है, जैमाकि 'योगमाया हरेश्चैतन् तथा संमोह्यते जगन्' (सप्तशती) इत्यादि रहस्य-प्रमारा से प्रमाणित है। इसप्रकार सर्वज्ञादिलाच्या वही ईशप्रजापित विष्णुमाया के सहयोग से ही ऋन्नात्मक यज्ञ के प्रवर्त्त क बनते हुए सृष्टिभलनकर्म्म में समर्थ बन रहे हैं-'अन्नं च जायते'।

चौथी 'शिवमाया' नामरूपात्मक विश्व का शिवभाव सुरिवृत रखती है। नामरूप ही अर्थप्रयञ्च है, अर्थ ही भूत है, तत्मम्बन्ध से ही इन्द्राग्निसोम के मेट से त्र्यवरमूर्ति शिव भूतपित कहलाए हैं। भूतपित शिव में प्रधानतः इन्द्राच् का ही विकास माना गया है। अतएव इस माया को विज्ञानमाषा में हम 'इन्द्रमाया' ही कहेंगे। पुराणशास्त्र की शिवमाया, एवं वेटशास्त्र की 'इन्द्रमाया' अभिन्न पटार्थ हैं। 'इन्द्रो मायाभिः पुरुष्ट्रप ईयते' इत्यादि मन्त्रवर्णन के अनुसार इन्द्र ही नामरूपात्मिका माया के महयोग मे अर्थविवर्त्त का अध्यन्त वन रहा है \*।

उक्त मायात्रयी का निष्कर्ष यही हुआ कि, त्रिगुणात्मिका योगमाया के गर्भ में सत्त्व-रज-तम-इन तीन गुणों के आधार पर क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्राच्चरों से सम्बद्ध ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र (शिव) माया का विकास होता है। तीनों उस त्रिगुणात्मिका योगमाया का ही विस्तार है। समष्टिरूप से वही योगमाया है, व्यष्टिरूप से वही ब्रह्ममायादि नाम से व्यवद्धत होने लगती है। इसप्रकार महामाया, योगमाया, भेट मे विभागद्धयात्मिका माया चतुर्विभागात्मिका वन रही है।

<sup>\*-</sup>रूपं रूपं प्रतिरूपो वभृव तदस्य रूपं प्रतिचवणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शतादश ॥

<sup>—</sup>ऋक्सं० ६।४७।१८।

- १–१—महामाया—ईशप्रजापितस्वरूपलच्चगा-एका-गुणातीता ।
- ➡्च्योगमाया— स्व्यंडसृष्ट्यनुप्राहिका—गुण्त्रयात्मिका ।
- २-१-- त्रह्ममाया--- प्रतिष्ठात्रह्मात्मिका वेदमयी (प्रतिष्ठा)- त्रह्म।
- ३-२-विष्णुमाया-अन्नयज्ञात्मका (यज्ञः)-अन्नम् ।
- ४-३--इन्द्रमाया--नामरूपात्मका क्योतिर्लाणा (क्योतिः)-नामरूपे ।

# यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतव् ब्रह्म-नामरूप-मन्नं च जायते ॥

प्रकृत में मायावल के सम्बन्ध में हमें वही कहना है कि, जायादि १५ बलकोशों को अपने गर्भ में प्रति-ष्टित रखने वाला, सञ्चरदशा में सर्वप्रथम उद्भृत होने वाला, सीमामावसम्पादक बलविशेष ही पहिला 'मायावल' है। मायावलोद्य के अनन्तर ही अन्य बलों का उदय होता है।

#### (२)-हृदयबलम्-

त्र्यव्ययपुरुपानुबन्धी बल चहाँ 'मायाबल' है, वहाँ त्राच्रपुरुषानुबन्धी बल 'हृदयबल' नाम से व्यवहृत हुआ है। बतलाया गवा है कि, इतर बलकोश माया नामक बलकोश के गर्भ में प्रतिष्ठित है। सञ्चरदशा में सर्वप्रथम मायानल का उदय होता है। परात्पर के जिस प्रदेश में ( जनकि मायोदय से पहिले न्यापक परात्पर के सम्बन्ध में प्रदेश शब्द श्रनुपन्न है ) माया का विस्तारलच्च तनन होता है, वह प्रदेश सीमित बनता हुआ एक रेखात्मक पुर बन जाता है। इस मायापुर के सम्बन्ध से रसबलात्मक वह परात्पर ही मायाप्रदेशावच्छेदेन 'पुरुष' कहलाने लगता है। मायी पुरुष ( अव्यय ) के गर्भ में ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-नामक हु-द-य-इन तीन ब्राचरों का, किंवा त्र्यच्रमूर्ति एकाच्ररपुरुष का विकास होता है। यही नियतिलच् ए बल 'हृद्यबल' नामक दसरा बल है, जिसका उदय मायाक्लोदय के अव्यवहितोत्तरज्ञ् में ही हो जाता है। व्यापक वस्तुतत्त्व में कोई नियत केन्द्र नहीं होता, श्रपित वह धर्वात्मना केन्द्र है, किंवा उसकी प्रतिबिन्दु केन्द्र है। केन्द्रमाव परिन्छिन्न वस्तृतत्त्व से ही सम्बन्ध रखता है। मायाबलोह्नय से पहिले असीम बने हुए परात्पर में हृदयबल का अविकास था। परन्तु माबी परात्पर में, जिसे हम अब पुरुष कहेंगे, हृदयबल का उदय हो जाता है। हृदयबल की मुलोप-निषत गतितत्त्व ही मानी गई है। यह गतितत्त्व ही गतिसमष्टि, अर्वाग्गतिलच्या विशुद्धा आगति, पराग्गति-लच्चणा विश्रद्धा गति, गतिसमिष्टिगर्भिता आगति, गतिसमिष्टिगर्भिता गति, भेद से पाँच अवस्थाओं में परिसात होकर स्थित, विशुद्धा त्रागित, विशुद्धा गित, स्थितिगर्भिता त्रागित, स्थितिगर्भिता गित भेद से परिग्णित हो रही है। इन्हीं पाँच गतिभानों को विज्ञानभाषा में क्रमशः 'ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, सोम, ऋग्नि' नामों से व्यवहृत किया गया है। 'यद्त्तरं पञ्चिविघं समेति, युजो युक्ता अभियत्संवद्दन्ति' (ऐतरेय-आरस्वक) इत्यादि ऐतरेय अ ति के अनुसार पञ्चाचरमूर्ति यही अच्चरतत्व नियन्ता है, अन्तर्यामी है। इस पञ्चाचर विवर्त्त के अन्तर्यामी, स्त्रात्मा-भेद से आगे बाकर दो विवर्त्त हो बाते हैं। त्र्यच्तरमूर्त्ति हृदयाच्चर अन्तर्य्यामी है, द्रयच्चरमूर्त्ति पृष्ठयाद्भर सूत्रात्मा है। अन्तर्य्यामी के आधार पर प्रतिष्ठित स्त्रात्मा ही अपने द्धरभाव से विश्व का उपादान

बनता है। 'तिन्मन्ह तस्थौ भुवनानि सर्वा' का तिस्मन् अन्तर्यामी है, भुवनानि सूत्रात्मा है। हृद्य ही वस्तुभवन की प्रतिष्ठा है। 'यह साति-इति गर्भः' निर्वेचन से सर्वप्रतिष्ठाल स्रण हृदय वल 'गर्ह' है। 'हृ-प्रहोभेश्छ-न्दिस' से गर्ह ही वेदमाधा में 'गर्म' रूप में परिसित हो रहा है। मायानन्तर उद्भृत इस हृदयवल में ही इतर प्रास्कोश प्रतिष्ठित हैं, एवं हृदयवल का यही संस्थित स्पष्टीकरण है।

## (३)--भृतिबलम्--

प्रत्येक वस्तु में आदानिवन्धन प्राणन, एवं विसर्गनिवन्धन अपानन व्यापार हुआ करता है। सौर दिव्यप्राण, पार्थिव भ्तप्राण, दोनों प्राणों के सिनवेशतारतम्य से उत्पन्न त्रैलोक्यगत पदार्थमात्र में (प्रत्येक-में) दोनों प्राण प्रतिष्ठित हैं। सौर प्राण 'प्राण' नाम से प्रसिद्ध हैं, यही प्राणन व्यापार का प्रवर्त्तक है। पार्थिव प्राण 'अपान' है, एवं यही अपानन व्यापार की प्रतिष्ठा है। प्राणनव्यापार से पदार्थावयवों का आविर्माव होता रहता है, एवं इनका विनाश है। सम्भूति विनाश-प्रवर्त्तक प्राणन-अपाननव्यापारसमन्वयावस्था ही सम्भूतिलक्षण 'भूतिकल' यही है। बिना विनाश (विसर्ग) के सम्भूति का उदय असम्भव है। आदान की प्रवृत्ति प्रदान पर ही अवलिक्ष्ति है। भूतिलक्षणा सम्भूति के गर्भमें आदानमावानुगता प्राणनव्यापारलक्षणा सम्भूति, एवं विसर्गभावानुगता अपानव्यापारलक्षणा विनष्टि, दोनों प्रतिष्ठित हैं। आविर्माव, तिरोमाव का समन्वय ही भृतिलक्षणा सम्भूति की मृलप्रतिष्ठा है। प्राणनापानन-स्वरूप आदानविसर्गात्मक भृतिवल जब तक पदार्थों में प्रतिष्ठित रहता है, तभी तक पदार्थों का सम्भूतिलक्षण विकास (स्वरूपस्थिति) है। जिस क्षण उभयात्मक यह भूतिवल उच्छित्र हो जाता है, पदार्थ विशुद्ध विनाश का अनुगामी बन बाता है। उभयात्मक इस भृतिवल के सम्बन्ध से ही प्रत्येक पदार्थ में नानावस्था-परिवर्त्तन हुआ करता हुआ है।

उदाहरण के लिए स्र्यं को ही लीजिए। प्रातः स्र्यं का त्राविर्माव होता है, मध्यान्ह में युवावस्था है, सायं निप्राममूलक तिरोभाव है। यह तो हुई स्थूलदृष्टि। त्र्र्य स्ट्मदृष्टि से भूतिवल का समन्वय कीजिए। स्णावस्थापन्न प्रत्येक बल त्राविर्माव-तिरोभावलच्या भूतिबल से युक्त है। पहिले बल सुप्त था, त्राविर्मृत हुन्ना, उत्तर च्या में इसका तिरोभाव हुन्ना। पुनः उदय, पुनः तिरोभाव। इसप्रकार नास्ति-त्र्रिस्त-नास्तिस्वरूप

ऋाविमांव तिरोमाव मृतिवल से च्या-च्या में प्रकान्त है। इसी भृतिवल के समन्वय से विश्व की सम्भृति हुई है। प्रायापाननरूप इसी भृतिवल के समन्वय से विश्वास्मा विश्वविभृति का मोक्ता बना हुआ है। अपने इसी भृतिकल के सम्बन्ध से बीवात्मा पशुवल, वित्तवल, प्रजावल, जायावल, आदि बलविभृतियों से युक्त होता हुआ पृष्टिमान् बन रहा है। भृतिकलामाव में पराभृति निश्चित है। और यही भृतिवल का संचित्त निदर्शन है।

#### (४-५,)-यज्ञबल एवं सूत्रवल-

क्स कल के आघार पर शारीराग्नि में अज्ञाधान होता है, दूसरे शब्दों में जिस ह्य-विष्णु-अनुगत कलाकर्षण से आकर्षित अन्न शारीर अगिन में आहुत होता है, वही वल 'अशं नयते' निर्वचन से 'अशनाया' नाम मे प्रसिद्ध है। 'अशे अन्न है, इसे शारीराग्नि में पहुँचाने वाला बलविशेष ही अशनाया है। अशनायाक्ल ही लोकमाषा में 'बुमुद्धा' (मूख) नाम से व्यवहृत हुआ है। प्राणकोशात्मक यह अशनायावल 'यज्ञ-सूत्र' मेट से दो भागों में विभक्त है। 'अन्नाद' नाम से प्रसिद्ध शारीर अग्नि में जिस बल के द्वारा अन्न की आहुति होती है, अशनायामूलक वही बल 'यज्ञवल' है। जञ्जतक हमारी अध्यात्मसंस्था में यह यज्ञवल प्रतिष्ठित रहता है, तमीतक आहुत अन्न अन्ताद अग्नि में अन्तर्याम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित होता रहता है। यज्ञवल के उच्छिन हो बाने पर आहुत अन्न का अज्ञादाग्नि से अन्तर्याम सम्बन्ध नही होने पाता, अपच (बदहजमी) हो जाता है। इसका स्थायीक्ष्य कालान्तर में अज्ञादोत्क्रान्ति का कारण बन जाता है। जञ्जतक खाया हुआ अन्न हजम होता रहे, तब तक मानना चाहिए कि, यज्ञवल सुरद्धित है। कुराडाग्नि में पुरोडाश का आहित होना यज्ञवल है। शारी-राग्नि में अञ्जाहित होना यज्ञवल है, वस्त्र में रङ्ग का आहित होना यज्ञवल है। आहिति ही आहुति है (शत० १०।६।२।२।), आहुति ही यज्ञ है। यही विष्णुक्त है। स्वस्थान में प्रतिष्ठित रहने वाला, अन्नाद में आहित अन्न (मुकान) का अन्नाद से अन्तर्याम सम्बन्ध कराके दोनो के समन्वय से एक तीसरा अपूर्व (रद्धासङ्गांसादि लच्या) स्वरूप उरस्त करने वाला विष्णुमूलक स्थायी वल ही 'यज्ञवल' है।

अन्य देश में अवस्थित अन को अन्नादाग्नि में आहित करने वाला, गतिधर्माविन्छन्न, अशनायामूलक को आकर्षणक्स है, वही 'सूत्रवल' है। सूर्य इसी सुत्रवल से रिश्मयों के द्वार पार्थिव रसात्मक रान्न
को अपने सावित्राग्नि में आहित किया करता है। ध्रुवने आकर्षरालक्षण इसी स्त्रवल से विष्वद्वत्तानुगत
मूचक (पृथिवी) को नियतमार्ग (क्रान्तिवृत्त) पर परिभ्रमण करने के लिए विवश कर रक्खा है। एक पदार्थ
दूसरे पदार्थ का मोग्य बनता हुआ जिस बलाकर्षण से परवश बन जाया करहा है, भोग्यतालच्चण परवशतासम्पादक, अशनायाम्लक, गतिशील, वही आकर्षणबल स्त्रवल है। स्थायी यज्ञवल, जायी स्त्रवल, दोनो की
प्रिक्टा परम्परया साचात् विष्णु है, विष्णुशिक्त ही अशनाया है। एक ही अशनाया के स्थिति—गति भेद
से उक्त दो विवर्त्त हो बाते हैं। इसी आधार पर इमनें दोनों का अशनायावलरूप से संग्रह कर लिया है।

#### (६)-जायावलम्-

पदार्थ-स्वरूप को स्थूलरूप देने वाला, दूसरे शब्दों में पदार्थों को उत्पन्न करने वाला बलविशेष ही 'जायाबल' नाम से प्रसिद्ध है। बिजातीय बलों के चितिसम्बन्ध से ही वस्तु उत्पन्न होती है। बलों से साथ होने वाला सम्बन्ध यों तो ऋसंख्य-संख्या में विभक्त है। परन्तु इसके प्रधान १३ विभाग मानें गए हैं, जो

कि विज्ञानकाएड में-१-श्रलच्चए, २-विभूति, ३-योग, ४-बन्ध, ४-श्रमितवृत्तित्व, ६-उदार, ७-श्रासङ्ग, ६-समवाय, ६-सन्धि, १०-दहरोत्तर, ११-श्रोतप्रोत, १२-श्रहातिग्रह, १३-श्रध्युढ" इन नामों से प्रिष्ठेद्ध हैं। प्रकृत में इन तेरह सम्बन्धों में से चौथा 'बन्ध' नामक सम्बन्ध ही श्रिमिप्रोत है। प्रत्यिक्ष्यनलच्चए, श्रपूर्वस्त्ररूपोपपादक श्रन्तर्थाम सम्बन्ध ही 'बन्ध' सम्बन्ध है। इसी को यज्ञपरिभाषा में 'चितिसम्बन्ध' कहा गया है। दार्शनिक भाषा में यही सम्बन्ध 'संस्थि', किंवा 'सृष्टि' नाम से प्रसिद्ध है। विष्ठातीय श्रनेक बल परस्पर एक दूसरे में श्राहुत होते हुए, श्रपने पूर्वस्वरूपों का परित्याग करते हुए जिस सम्बन्ध के सहयोग से तीसरे श्रपूर्व स्वरूप में परिग्रत हो जाते हैं, रासायनिक-सम्मश्रग्णमूलक वही सम्बन्ध 'चिति' कहलाया है। संस्थितच्चण सम्पूर्ण सृष्टिविवर्त्तों का मूलप्रवर्ष्ठ यही चितिसम्बन्ध है।

सोरा—कोथला समन्वित होकर इसी सम्बन्ध से 'बारूद' नामक अपूर्व सृष्टिरूप में परिण्त हो रहे हैं। संस्टिष्टिलच्या इसी चितिसम्बन्ध से योषाप्राण्यधान सौम्य शुक्र, तथा वृषाप्राण्यधान आग्नेय शोणित, दोनों पूर्वरूपों का परित्याग कर अपत्यरूप में परिण्त होते हैं। इसप्रकार जिस हृद्यन्थिलच्या चितिबल से बलों का परस्पर अन्थिबन्धन होता है, उस चितिबल का मूलाधार बल ही 'जायावल' कहलाया है। जायावल से चितिबल को प्रेरणा मिलती है। चितिबल की प्रेरणा से जायाबल की सीमा में वस्तु उत्पन्न होती है। जाया ही जनन की अधिष्ठात्री है, अतएव 'यदस्यां जायते' निर्वचन से इसे 'जाया' कहना अन्वर्थ बनता है। भ्री के गर्भाशय में वृधाप्राण्प्रधान शोणित का प्राधान्य है। इस शोणितागिन में योषाप्राण्प्रधान पुरुष के शुक्रात्मक सोम की आहुती होती है। शुक्रशोणित का प्रन्थिबन्धन स्त्री के शोणित में प्रतिष्ठत जायाबल के आधार पर होता से, अतएव स्त्री को 'जाया' कहा जाता है। इसी जायाबल के अनुप्रह से हृद्यन्थिलच्या चितिबल के द्वारा हृदयस्थ प्रज्ञान मन में काम-विप्य-अभ्य नामक सृष्ट्यनुक्चों का उदय होता है। इसी जायाबल से प्रज्ञानप्रतिष्ठित विज्ञान में काम-विर्य-अक्त्रयी का आविर्माव होता है। इसी जायाबल की प्रेरणा से अच्चानुप्रहीत पारमेष्ट्य महानात्मा में काम-किया-आवरपर, दूसरे शब्दों में काम-विच्चेप-आवरणत्रयी का विकास होता है। निद्र्यन मात्र है। सम्पूर्ण मेथुनीस्ष्टिका मूलोपादान सुन्नसलच्या, सुवेदमूर्त्त (अथर्ववेद-मूर्त्त) यही जायाबल है, जिसकी मूलोपनिषद् भुव्विक्षरोमय पारमेष्ट्य अपतत्त्व माना गया है-(देखिए गो० ब्रा० पू० राश)।

#### (७)-धाराबलम्-

बतलाया गया है कि, बल प्रतिलच्चण-विलच्चण श्रवस्थात्रों से च्चण-च्चण में परिवर्ष नशील है। इन च्चिणकबलों का परस्पर सम्बन्ध सर्वथा श्रनुपपन हो जाता, यदि एक विशेषवल इनके मूल में प्रतिष्ठित न होता तो। जिस विशेष बल के सम्बन्ध से च्चिणक बलों का धारावाहिक रूप से सम्बन्ध उपपन्न है, वही विशेषवल 'धाराबल' नाम से नाम प्रसिद्ध हैं, जिसे दूसरे शब्दों में 'सन्तानबल' भी कहा जाता है। इसी धारावल से बलसंघातलच्चण पदार्थ बलों के स्वाभाविक च्चणवर्म के नित्य विद्यमान रहने पर भी स्थिर प्रतीत होने लगते हैं। गाङ्ग यतोय प्रसिद्धण में श्राविभाव—तिरोभाव धर्मों से परिवर्त्तित है। प्रथम च्चणमें एकत्र विद्यमान गङ्गातोय उत्तरच्चण में विलीन है। फिर भी 'गङ्गा' रूप से समूहालम्बनलच्चणा प्रत्यभिज्ञा सुरिच्चत है। उत्पत्ति—स्थिति—विनाश, रूप से प्रतिच्चण विलच्चण तत्तत् पदार्थिश्वित धाराबल के श्रनुग्रह से श्रामित्र

प्रतीत होती है। मोजन गमन, शयन, पठन, इत्यादि कि एएँ (प्रत्येक किया) अभिक्रम-प्रक्रम-सम्बन्ध मे असंख्य कियाओं का कृटरूप एक एक व्यूहन है। स्वस्वरूप से इस क्रिया का संवातलच् व्यूहन असम्भव है। क्योंकि उत्तरोत्तर च्यों में पूर्व-पूर्व किया का विलयन है। किए भी मोजन-गमनादि व्यूहात्मिका कियाएँ एक-एक किया मानी जा रही है। यह इसी धारावल-सम्बन्ध की महिमा है। इसी धारावल का दार्शनिक माषा में स्पष्टीकरण करते हुए प्राचीनों ने कहा है—

# गुराभृतैरवयनैः समूहः क्रमजन्मनाम् । बुद्धचा प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ (वाक्यपदी)।

एक सरोवर में ऊपर तक पानी मर टीजिए। साथ ही विरुद्ध दिशाश्रो में दो मार्ग ( मोरी ) समाना-कार वाले बना दीजिए। एक से समानमात्रा में पानी निकलने दीजिए, दूसरे मार्ग से समानमात्रा में पानी श्राने टीजिए। इस समानमात्रागमन-निर्गमन से श्राप को सरोवर का पानी थिरवत् प्रतीत होगा, श्रौर यह भी घाराक्ल का एक श्रनुगत उटाहरण माना जायगा। इस घारावल की मूलोपनिषत् भी भृग्विद्गरोमय पारमेष्ट्य श्रप्तत्व ही मानी गई हैं।

#### (८)—ग्रापोबलम्—

'समृहः क्रमजन्मनाम्'-गुराकूटो द्रव्यम्' ज्ञत्यादि के अनुसार प्रत्येक पदार्थं असंख्य बलसमष्टिल्जारा है। साथ ही यह मी निर्विवाद है कि, पदार्थस्वरूपसम्पादक ये बल पृथक्-पृथक् रहते हुए स्रापनी चाररूपता का समर्थन कर रहे हैं। बालुका-राशि का प्रत्येक बालुकरा। प्रथक्-पृथक् है। ठीक यही स्वरूप इन चरात्मक क्लों का है। सर्वथा विभक्त, विजातीय-सजातीय, इन नाना बलों को हृदयस्थ आत्मानुयोगिक बना कर इन सब पर एकरूप से व्याप्त होने वाला बलविशेष ही 'आपोबल' है। प्रत्येक वस्तु के शक्ति, वोर्य्य, गुगा, प्रमाव, पराक्रम, पाँचों बल मिन्न मिन्न हैं। प्रासात्मक इन पाँची बलों को स्व स्वरूप मे एकत्र प्रतिष्ठित रखने वाला, व्यासन्यवृति से सन पर व्याप्त रहने वाला आप्तिलच्या बल ही आपोबल है। जिस पुरुष की त्रमध्यात्मिक संस्था से त्र्रापोबल उत्कान्त हो जाता है, उसके उक्त पाँचों बल क्षिथिल हो जाते हैं । उत्साह, चैर्य, राकि, पराक्रम, त्र्रादि की प्रतिष्ठा यही श्रापोबल है। प्राणात्मक यह पारमेष्ट्यबल सम्पूर्ण ब्रह्माएड में एकरूप से व्याप्त है, अतएव 'यदाप्नोत्' इस निर्वचन से श्रुति में 'आपः' नाम से सम्बोधित हुआ है। अप्राप भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। चलते चलते आप थक जाते है। थकान का अर्थ यही है कि, आध्या-स्मिक त्रापोक्ल के त्राघार पर प्रतिष्ठित रहने वाला गतिघम्मी शारीर प्रास श्रधिक मात्रा में खर्च हो जाता है। गतिषम्मां प्रारा के निर्वीर्य्य बन जाने से आगे चलना अशक्य हो जाता है। विश्राम के लिए कही बैठ बाते हैं। सर्वव्यापक वही प्रास्तात्मक त्रापोत्रल शरीर में प्रविष्ट होता हुत्रा श्रान्त-शरीरावयवों को सबल क्ना देता है, पुन: गमन प्रकान्त हो जाता है। अध्यात्म-अधिभूत-अधिदैवतादि भेद से यह आपोबल अनेक संस्थात्रों में विमक्त हो रहा है। इस त्रापोबल की उपनिषत् भी भृग्विङ्गरोमय पारमेष्ठ्य त्रप्तत्त्व ही माना गया है।

'बाया, घारा, त्रापः' तीनों बल यदि एक ही च्चरमाग में समन्वित हो जाते हैं, तो वह च्चरद्रव्य 'त्रपद्रव्य' नाम से व्यवद्वत होने लगता है । त्रपद्रव्य जाया-घारा-त्रापोबल के ग्रन्थिबन्धन-सम्बन्ध से उद्भूत है। यही कारण है कि, पानी में तीनों बलकर्म उपलम्ब हो रहे हैं। सिञ्चनकर्म से बायामान का प्रत्यच्च है। घारात्व स्कुट है, ब्राप्ति मी प्रत्यच्च है। सत्यपिएड की माँति पानी नियत स्थान पर न रह कर ब्राप्ते ब्राप्तिघर्म्म से ब्राप्तमन्तात् व्याप्त हो बाता है। साथ ही लोकसृष्टिरूप से भी यह अपने ब्राप्तिधर्म न बायाधर्म्म - धाराधर्म्मों का स्पष्टीकरण कर रहा है। निम्नलिखित गोपथवचन अप्तत्व में प्रतिष्ठित ब्रापोमयी इस बलत्रयी का मलीमाँति विश्लेषण कर रहा है -

'त्राभिर्वा त्रहमिदं सर्वं धारियष्यामि, जनियष्यामि, त्राप्स्यामि, तद्-धारा-जाया-त्रापः-त्रभवत् । तद्धाराणां, जायानां, त्रयां-धाराच्वं, जायाच्वं, त्र्रय्चम्' । (गो० त्रा० पू० शराधार०।११।)।

## (१,१०,११,)—सत्य, यज्ञ, अभ्व-बलानि—

सत्य-यज्ञ-अभव, इन तीनों बलों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध माना गया है। तीनों में सत्य-बल आधार है, यज्ञ-अभव-बल आधेय हैं। मनःप्राणगर्भिता, अर्थप्रवर्त्तिका, सत्या नाम से उपस्तुता, नित्या वाक्तृत्व से समतुतित वाक्-लच्चण आत्मशब्दात्मक अपौरुषेय, नित्यक्टस्थ, तत्त्वात्मक, त्रयीवेट ही सत्यबल' है, जिसका पूर्वप्रकरण में विस्तार से विश्लेषण किया जा चुका है। क्योंकि आधारभूत 'वेदाः सत्यम्' बल अपृक्-साम-यज्ञभेद से त्रिकल है, अतएव इस पर प्रतिष्ठित यज्ञ, अभव बलों के भी तीन तीन विवर्त्त हो जाते हैं।

वेदसत्य के तीन पर्वों में से ऋक्-साम आयतनमात्र हैं, ब्रह्माम्निलच्च यजुःपुरुष ही मुख्य सत्य हैं। सिहृद्यं सशरीरं सत्यम्' ही सत्यतत्त्व का वैज्ञानिक लच्च है। ब्रह्माम्निलच्च यजुःपुरुष सहृद्य है, यज्ञ, श्रीर श्रम्वबल इसके शरीरस्थानीय हैं। अतएव यज्ञाम्वयुक्त त्रयीवेद को अवश्य ही उक्त लच्चणानुससर 'सत्य' कहा जा सकता है।

इस सत्यवल की प्रथम विकासभूमि 'स्वयम्भूलोक' है । अतएव यह लोक 'सत्यलोक' नाम से असिद्ध है । स्वयम्भूलोक ब्रह्माल्य के अनुग्रह से ब्रह्ममूर्ति बन रहा है । 'ते हैते-ब्रह्मणो महती अभ्वे, महती यन्ने' के अनुसार अभव, और यन्न वेदमूर्ति इसी स्वयम्भू ब्रह्म की महा बिभीषिका है । यज्ञः का वास्तविक स्वरूप 'यज्जः' बतलाया गया है । यत् भाग प्राण है, जूभाग वाक है । प्राण वायु है, वाक आकाश है । स्वायम्भूय यह वेदाकाश परमञ्योम, परमाकाश, आदि नामों से असिद्ध है, एवं यन्-लन्न्ण प्राण 'परोरजा' नाम से प्रसिद्ध है । यह वेदात्मक प्राणसत्य यन्न्ह्प विश्वसत्य से आवृत होकर ही विश्व का उपादान बनता है । यन्न्विच्छन्न इसी प्राणसत्य से, जिसे हम आत्मसत्य भी कह सकते हैं, नाम-ह्प-कर्म्म का विकास हुआ है । सत्यलन्न्ण, अमृतवम्मा यह वेदप्राण सर्वालम्बनमूत, पञ्चकोशात्मक अव्ययपुरुष से अविनाभूत है । पञ्चकोशात्मक अव्ययपुरुष का मनः-प्राण-वाङ्मय सत्तामाग सृष्टि-सान्नी है । इसके सम्बन्ध से वेदात्मक, किंवा वेदह्प सत्यप्राण भी मनः-प्राण-वाङ्मय बन रहा है । मनःप्राणवाङ्मय, वेदमूर्ति, इस परोरजा प्राण के प्राणगर्मित-मनोभाग से ह्प का, प्राणगर्मित प्राणभाग से कम्म का, एवं प्राणगर्मित वाग्भाग से नाम का विकास हुआ है । त्रिमूर्ति, अमृतसत्यात्मक परोरजाप्राण की तीनों कलाओं से उद्भूत नाम-ह्प-

कर्मातिमका मृत्युत्रयौ ही 'यञ्जबल' है । नामरूपकर्मासमष्टिलच्च्या यच्च विश्वरूप सस्य है । इस सत्य का भी सत्य त्रिमूर्ति वह परोरबाप्राण है । त्रिःसत्यात्मक इसी अमृतप्राण का निम्नलिखित श्रुति—स्मृत्तियों से स्पष्टीकरण हुन्ना है—

- १—तदेतत् त्रयं सदेकमयमात्मा । आत्मा उ एकः सन्नेतत् त्रयम् । तदेतदमृतं सत्येन च्छन्नम् । प्राणो वा अमृतम् । नामरूपे सन्यम् । ताम्यामयं प्रासुश्छनः" ( शत०१४।४।३।)।
- २—सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये । सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रे सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥ —श्रीमद्भागवत

अमृतसम्पत्ति से स्टलह्मण बने हुए प्राणसत्य से, एव मृत्युसम्पत्ति से असट्लह्मण बने हुए नामरूपकर्मात्मक यह्मल से, दोनों से विलद्मण (सदसद्विलद्मण), इन दोनो का परस्पर सम्बन्ध करानै वाला जो
एक अनिवंचनीय बल है, वही तीसरा 'अभ्वाबल' है। नाम, रूप, कर्मा, इन तीनो का प्रत्येक पदार्थ में जो
परस्पर मेद प्रतीत हो रहा है, वह मृत्युमृलक है। 'मृत्यो: स मृत्युमाण्नोति य इह नानेव परयित' के
अनुसार नानात्त्वलद्मण मेद अवश्य ही मृत्युनिबन्धन है। अमृतप्राण के आश्रित नाम-रूप-कर्मों की मेद
प्रवीति का प्रवर्तक बनने वाला एतल्लद्मण बलविशेष ही यद्मवल है। एवं कुछ न होकर भी रात्रि-तम-दिक्देश-काल-संख्या-परिमाण-याग-विभाग-संयोग-पृथक्त्व-परत्व-अपरत्व, आदि भातिसिद्ध पदार्थ जिस
सदसद्विलद्मण क्लविशेष के अनुप्रह से व्यवहारकोटि में प्रविष्ट हैं, दूसरे शब्दो में जो केवल भातिसिद्ध पदार्थों
का अवलम्बन बन रहा है, वही 'अभ्ववल' है। सम्पूर्ण विश्व समष्टि, एव व्यष्टिरूप से उभवथा सत्य-यद्मअभ्व-त्रयी का समन्वयमात्र है।

## (१२)-मोहबलम्-

श्रभ्वक्ल का विकास ही मोहक्ल है। जो न होकर, दूसरे शब्दो में श्रभाववत् होकर मावातमना प्रतीत होता है, वही मोहक्ल है। इस कल की प्रेरणा से श्रसत्य पदार्थ भी सत्य प्रतीत होने लगते हैं। रज्जु में सर्प की प्रतीति, शशु में श्रक्कप्रतीति, वन्ध्यापुत्र की प्रतीति, खपुष्पप्रतीति, शृक्ति में रजत की प्रतीति, मरीचिका में तोय की प्रतीति, ये सब भ्रान्त प्रतीतियों है, श्रसत्—प्रतीतियों है, यही श्रम्बम्लक मोह है। श्रविद्या के साथ विद्या का सम्बन्ध हो जाना ही श्रध्यास है, यही श्रध्यास मोह है। इस मोहबल के श्रनुग्रह से श्रसमावित पदार्थ मी सम्भव कोटि में श्राजाते हैं। जिस श्रविद्यावल के उद्रेक रो जीवातमा का विद्यालख्य ज्योतिर्भाग श्राञ्चत हो जाता है, श्रविद्यावलात्मक विषयों से उत्पन्न, तमोभावमूलक वह वासनासंस्कार ही मोह है। नामरूपकम्मीत्मक यद्य के सहयोगी मातिभावप्रवर्त्तक श्रम्ब को मूल बनाने वाला श्रनुकृलसम्बन्धमूलक राग, एव प्रतिकृल सम्बन्धमूलक द्वेष ही मोह की मूलोपनिषत् मानी गई है। यही—'श्रज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्दान्त जन्तवः' के श्रनुसार दुःलश्चित्त की भी मूलोपनिषत् बन रहा है।

## ( १३, १४, १५, )-वय-वयोनाध-वयुन-वलानि---

ज्ञानीयजगत् में भासित होने वाले पदार्थमात्र वय, वयोनाष, एवं वयुन की समिष्ट है। ज्ञान में उपलब्ध वस्तु वयुन है। इस वयुन में वय—वयोनाष प्रतिष्ठित हैं। गुग्ग—कर्म्ममय वस्तुतस्व वय है, वस्तुतस्व को सीमित बनाने वाला, त्राकारविशेषप्रदान करने वाला त्रायतन वयोनाष है, जो याज्ञिक परिभाषानुसार 'छन्द' नाम से व्यवहृत हुन्ना है। वयोनाषलच्च्ग छन्द, त्रोर छन्द से छन्दित वयलच्च्या वस्तुतस्व, दोनों को एक सूत्र में वद्ध रखने वाला, दूसरे शब्दों में वय का वयोनाष के साथ सम्बन्ध कराता हुन्ना वय—वयोनाष्ठात्मक द्विपर्वा—पदार्थ पर समानरूप से व्याप्त रहने वाला तस्व ही वयुन है।

इन तीनों ज्ञलों में वयुन-जल ही प्रधान है । अतएव वयुन के प्रह्ण में वय-वयोनाध दोनों का संग्रह हो जाता है। वय सदा एक रहता है, परन्तु वयोनाध जदलता रहता है। इस वयोनाध (छुन्द-आकार) के परिवर्त न से वह एक रूप वय भिन्न भिन्न नाम-रूप धारण कर लेता है। एक ही आपोद्रव्य (पानी) केवल आयतनरूप वयोनाध (छुन्द) भेद से सर, पुष्करिणी (पोलर), नटी, समुद्र, वापी, कूप, तड़ाग, आदि विविध नाम-रूपों में परिणत हो रहा है। इस वयोनाध के अनुग्रह से एक ही ब्रह्म (ज्ञर) विविध भावापन्न विश्वरूप में परिणत हो रहा है। भेदस्वरूपसमर्पक वयोनाधवल से नित्य वेष्टित वयवल स्वरूपधायक, विशेषक, औत्पातिक, स्वयंसिद्ध, परिपन्धी, इन पाँच प्रकार के बलग्रामों से युक्त रहता है, जिन बलग्रामों का ब्रह्मविज्ञानादि स्वतन्त्र निजन्धों में विस्तार से निरूपण हुआ है।

#### (१६)--विद्यावलम्--

पूर्वप्रतिपादित मायादि १५ हों बल अविद्याप्रधान बनते हुए 'अविद्याबल' नाम से संग्रहीत है । अविद्याप्रधान इन १५ माया-जाया-धारादि बलग्रन्थियों से सृष्टि की प्रकृति होती है । अतएव इन्हें हम 'प्रवर्त कबल' नाम से व्यवहृत करेंगे । जिस बलविशेष से इन अविद्याबल-ग्रन्थियों का विमोक होता है, सृतिप्रवर्त्त क, वही निवर्त्त बल 'विद्याबल' नाम से प्रसिद्ध है । ईश्वरपुरुष पञ्चदश बलात्मक अविद्याबल, विद्याबल, दोनों से युक्त है । आनन्द-विज्ञान-मनोमय पुरुष विद्याप्रधान है, मनःप्राणवाङ्मय पुरुष अविद्या-प्रधान है । पञ्चदश अविद्याबलों से पुरुष का अविद्या माग उपकृत है, विद्याबल से पुरुष का विद्यामाग उपकृत है । ईश्वरपुरुष निष्कामकर्म्म करता हुआ भी अविद्याबन्धन से मुक्त रहता है । क्योंकि उसमें अविद्या-विद्या, दोनों समतुलित हैं । टीक इसके विपरीत काम्य कम्मों में लिप्त रहने वाला जीवपुरुष प्रज्ञापराध से अस्मितादि दोषों का संग्रह कर इनसे आत्मा के अविद्याभाग को उसे बना देता हुआ अविद्यामाग-प्राधान्यप्रवृत्ति का कारण बन जाता है । अतएव इसका आत्मविद्याभाग मेघाच्छन्न सूर्यवत् आहत रहता है । अतएव च आध्यात्मक संरथा में दुःख, भ्रान्ति, किम्प, अवस्था, आदि पाप्माओं का साम्राज्य बना रहता है । इन्हीं षोडश कोशषलों का संन्ति से स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य ने कहा है—

## १—अनेककरणी-'माया'' मित्यानेकत्वसम्भवः । अवान्तरच्यवच्छेदादेको नानात्वमश्तुते ॥

- २---जन्मप्रदायिनी-'जाया'' सत्तान्वितवले वलम् । निचाय्य धत्ते सत्तायां कृत्वा सत्ता प्रदात् पृथक् ॥
- ३—प्रवाहकारिसी 'घारा" सन्तानयति गच्छतः । गति-स्थित्योः समं योगं या प्रयोजयतेऽद्भृतम् ।।
- ४---ऋत-'मापो'' वलात् सिद्धं, सत्यं 'हृद्यतो'' वलात् । द्विधेवेदं जगत् सर्व ऋतं वा सत्यमेव वा ॥
- ४—वित्तं, पशुः, प्रजा, गात्रं, वेदा, एभिर्हि पश्चमिः । त्रमिवृद्धि-'भूति'' बलात् गात्रवृद्धिद्रु माङ्कुरः ॥
- ६—भोक्तारमभि मोग्यार्थोपसत्ति 'र्यज्ञ" मूलिका । स्थिरे भोग्ये तु या भोक्तुराक्रान्तिः 'सूत्र' मस्ति तत् ॥
- ७—वाचः प्राणस्य मनसो नाम्नि रूपे च कर्माणि । अभियोगोऽस्ति तत् 'सत्यं''-'यद्धं ''' रूपादि भक्तयः ॥
- वलानामसतामेषां मृत्यूनाममृते रसे ।
   अपृथक्त्वममेदो यस्त-'द्भ्य'' बलदर्शनम् ।।
- र—अभावो भाववर् भाति मिथ्यार्थे सत्यताग्रहः । सोऽघ्यासो-'मोह'' एकत्वं यदत्यन्तविरुद्धयोः ॥
- १०—ज्ञाने विषयसंसर्गो विषयाकारिताघियः । 'वयुनं'³' विषयाखां वा घिया त्यागपरिग्रहौ ॥
- ११—द्रव्यासि गुसकर्मासि मात्रावन्ति विमान्ति नः । तद्-'वयो'\*' याश्च तन्मात्राः स 'वयोनाघ'ं' इष्यते ॥
- १२—इत्थं पश्चदशैतानि बलान्यन्योऽन्यमीरते । ग्रविद्येषा पश्चदशी, 'विद्या''' तत् प्रतिबन्धना ॥ ( श्रीगुरुपणीत ब्रह्मविज्ञान-निर्विशेषानुवाका )

| १-विद्या (१)                             | (१)-माया (१)                         | (६)-हृदयम् (१)                        | (१०)-सत्यम् (१)                      | (१४)-वयः (१)                           |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
|                                          | (३)-जन्या (२)                        | (७)–भूतिः (२)                         | (११)-यत्तम् (१)                      | (१५)-वयोनाघः (२)                       |  |  |  |  |
| इति केवलमन्यत्                           | (४)–धारा (३)                         | (८)-यज्ञः (३)                         | (१२)-श्रम्बम् (३)                    | (१३)-वयुनम् (३)                        |  |  |  |  |
|                                          | (५)–ञ्रापः (४)                       | (६)-सूत्रम् (४)                       | (१३)-मोहः (४)                        | <del>-</del>                           |  |  |  |  |
|                                          | इति सष्टीचीनानि<br>चत्वारि-श्रन्यानि | इति संश्रीचीनानि<br>चत्वारि—ग्रन्यानि | इति सञ्जीचीनानि<br>चत्वारि–ग्रन्यानि | इति सम्रीचीनानि त्रीग्णि-<br>श्रन्यानि |  |  |  |  |
| १                                        | 8                                    | Å                                     | 8                                    | ₹                                      |  |  |  |  |
| — .<br>१६—'षोडशकलं वलं वा इदं सर्वाम्' । |                                      |                                       |                                      |                                        |  |  |  |  |

## ११---प्रविविक्तब्रह्मविवक्तं---

परिच्छिन्न ईशप्रजापित के बलमाग से सम्बन्ध रखने बाले १६ बलकोशों का संदिष्त स्वरूप ऋलाया गया। श्रव रसमागानुगत षोडश मानों का संचंप से स्पष्टीकरण किया जाता है। विश्वातीत्, सर्वबलिशिष्ट—रसमूर्त्तं, पगत्पर को हमनें व्यापक कहा है। इस व्यापक परात्पर के यत्किञ्चित प्रदेश में सर्वप्रथम 'मायाजल' का उदय होता है। जितने प्रदेश में उदित मायाबल व्याप्त रहता है, वह मायी परात्पर—प्रदेश (मायामित—प्रदेश) 'श्रव्ययपुरुष' नाम से व्यवहृत होने लगता है। विश्वातीत, श्रमायी परात्पर श्रसीम बनता हुश्रा \*रेखा' परपर्य्यायक 'लेखा' रूप मायापुर से विरहित रहता हुश्रा परात्पर था, पुरुषमर्य्यादातिकान्त था, परन्तु श्राज वही (श्रपने यत्किञ्चित् प्रदेश से) मायामय लेखात्मक पुर में सीमित हो, श्रपना व्यापक स्वरूप खोता हुश्रा 'पुरि शेते' निर्वचन से 'पुरुष' श्रमिधा का पात्र बन रहा है। यद्यपि 'परात्परं पुरुषमुपैति दिञ्चम्'' (मुरुषको०३।२।८।) इस उपनिषच्छ्रुति के श्रनुसार परात्पर भी पुरुष शब्द से व्यवहृत होता देखा गया है, तथापि इस श्रुति के 'परात्पर' से विश्वातीतपरात्परका ग्रहण न कर विश्वात्मलच्च्ण परात्पर का ग्रहण करते हुए

<sup>\*&</sup>quot;लेखा हि पुरम्"(शत०६।३।३।२५।)।

विरोध परिहार कर लेना चाहिए। विज्ञानपरिभाषा में श्रव्ययपुरुष के लिए 'पर' सङ्केत है। यह परतत्व (श्रव्ययक्त्व) ईश्वराव्यय, बीवाव्यय, मेद से (महामाया, योगमायानुबन्धों से) दो विवर्ष मानों में पिरेगत रहता है। मुक्तिदशा में श्रपनी ऋष्यात्मिक श्रच्यादि कलाश्रों का श्राधिदैविक श्रच्यादि कलाश्रों में विलयन करता हुआ बीनाव्यय पर्वान्त में ईश्वराव्यय में लीन हो जाता है, जैसाकि-'परेऽव्यये सर्व एकी मवन्ति' मुएडक श्वाराष्ठा) इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। टीक इसी स्थिति ना 'परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्' इस श्रुति से समर्थन हुश्रा है। बीवाव्यय पर है, इस पर की (जीवाव्यय की) श्रपेचा वह पर (ईश्वराव्यय) पर है, उत्कृष्ट है, एकमात्र इसी हेत से श्रुति ने 'परात्परं' (बीवाव्ययात् उत्कृष्टः) इस निवंचन के श्राधार पर ईश्वराव्यय को 'परात्परं शब्द से व्यवहृत कर दिया है। श्रव प्रश्न रह जाता है, विश्वातीत 'परात्पर' शब्द के निवंचन का। उसका समा- धान श्रनुपद में ही होने वाला है।

### १२-- स्वोवसीयस-ब्रह्म--

बतला रहे थे कि, परात्पर का मायाविच्छित्र प्रदेश 'पुरुष' नाम से प्रसिद्ध हुआ । रसवलात्मक परात्पर के अंशरूप पुरुष में भी रस वल के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ?। रस अमृत है, सत् है । वल मृत्यु है, अस्त् हैं । गीतापरिभाषानुसार 'अहं' शब्द से व्यवहियमाण अव्ययपुरुष रसवलात्मक बनता हुआ अमृत मृत्युमय है, सदसन्ति है, वैसाकि—"अमृतं चैव मृत्युश्च सदसन्नाहमर्जुन !" इत्यादि गीतावचन से प्रमाणित है ।

मायाविच्छुन्न, रसक्लरूपेण द्विकल, अव्ययपुरुष की यह प्रथमावस्था आर्षिविज्ञान में 'मन' (श्वोवसीयस्, किंवा श्वोवस्यस् नामक अव्ययमन) नाम से प्रसिद्ध है। 'उभयास्मकं मनः' सिद्धान्तानुसार यह अव्ययमन रस-क्लात्मक है। मनौमय, उभयात्मक, यह अव्ययब्रह्म ही प्रवर्षक बल का अनुगामी बनता हुआ काम-तपः-अम-नामक सृष्टिकम्म के सामान्य अनुक्यों से उत्तरोत्तर वसीयस् बनता हुआ विश्व का आलम्बन बनता है। अतएव इसे 'श्वः श्वः वसीयान्'-निर्वचन से श्वोवसीयस् , एवं तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार 'तदेतच्छ्वोवस्यसं ब्रह्म' (तैत्तिरीय २।२।६।१०।) इत्यादि रूप्न से श्वोवस्यस् नाम से व्यवहृत किया गया है।

बो तत्व अपरिच्छिन होता है, उसमें हृदयबल का (केन्द्रसम्पत्ति का) अभाव है। इसीलिए अपरिच्छिन विश्वातीत परात्पर केन्द्रसम्पति से बिश्चत था। अतएव च उसमें कामना—व्यापार का अभाव था, और इसीलिए वह काममूल—विश्वसर्ग-मर्प्यादा से पृथक् था। क्योंकि कामना मानस—व्यापार है, हृत्प्रतिष्ठं क्द्विञ्चिक्ठं तन्मे मनः शिवसंकृत्यमम्तु' ( यजुःसं०३४।६)। इत्यादि मन्त्रवर्णानानुसार मन की प्रतिष्ठा हृदय माना गया है। परात्पर में चब हृदय का ही विकास नहीं, तो काममय मन का स्वरूप कव सम्भव है। इधर अव्वथपुरुष मायासीमानुग्रह से सकेन्द्र है। अतएव तत्प्रतिष्ठ रस्वलात्मक मन काम—व्यापार में समर्थ है।

चार—पाँच स्थलों को छोड़ कर गीतोक्त 'श्रस्मच्छन्द' (श्रहं) सर्वत्र एकमात्र श्रव्ययपुरुष का ही वाचक है, जैसा कि गीताविज्ञानमाष्यान्तर्गत श्राचार्यखरड के 'गीताकृष्णरहस्य' नामक प्रकरण में विस्तार से प्रविपादित है ।

#### १३-पञ्चगतिसमष्टिलचरा अवरब्रह्म---

किसी विशेष रहस्य को लच्य में रख कर ही ऋषियों नें केन्द्रिवन्दु को 'हृटय' नाम से व्यवहृत किया है । मायाबलोदय के अनन्तर, मायाबलोदय के अव्यवहिसोत्तर-च्यण में ही उदित होने वाला सब से पहिला बल यही हृदयक्त है। गितत्त्व ही इस हृदयक्त का मौलिक स्वरूप है। यह गितत्त्व ही स्थिति, गित, आगित, रूप से तीन स्वरूपों में परिणत होता हुआ 'हृदय' नाम से व्यवहृत होने लगता है। गितसमुच्चय ही स्थिति है। आप जितनें भी स्थितिभावयुक्त पदार्थ देख रहे हैं, विश्वास कीजिए—वे एक ही समय में, एक ही च्यण में चारो ओर गितमान् वन रहे हैं। यदि उसमें से किसी ओर की गित निकल जाती है, किंवा निकाल दी जाती है, तो वह पदार्थ उस दिक् से विरुद्ध दिक् में चल पड़ता है। समानवलशाली दो मल्लों के द्वारा विरुद्ध दिग्द्रय में आकर्षित रज्जु स्थितिभाव में परिणत होती देखी गई है। दो विरुद्ध दिग्गितियों के एकत्र निपात से ही यह स्थितिभाव उत्पन्न हुआ है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि, सर्वतीदिग्गितसमन्वय का, अथवा कम से कम विरुद्धिवगुद्धयगितसमन्वय का ही नाम 'स्थिति' है। फलतः स्थितित्त्व का पर्थ्वसान गितित्त्व पर ही मानना पड़ता है। गितसमिष्टलच्सणा यही स्थिति 'ब्रह्मा' है, यही मूल प्रतिष्टा है।

हृदय (केन्द्र ) से प्रधि (परिधि ) की त्रोर त्रानुगत रहने वाली गित 'गित' है, यही उत्क्रान्ति है, यही बलकृति है। 'या च का च बलकृतिरिन्द्रकर्मोंव तत' (यारम्भिक्त) के अनुसार यही बलकृतिल ब्राण, किवा पराग्गितल ब्राण गित इन्द्र है। एवं प्रधि से केन्द्र की ओर अनुगत रहने वाली, अर्वाग्गितल ब्राण गित 'त्रागित' है, यही विष्णु है । इसप्रकार एक ही गिततत्व अवस्थामेद से रिथिवि—गितः आगिति—लक्षण ब्रह्मा—इन्द्र-विष्णु—रूप में परिणत हो रहा है । अर्वाग्गितल ब्राण विष्णुतत्व आगितवर्म से अन्नाहरण करते हुए पालक कन रहे हैं, पराग्गितल ब्राण इन्द्रतत्त्व गितिष्म से विद्येपण करते हुए संहारक वन रहे हैं। दोनों का नियमन करने वाले स्थितिल ब्राण ब्रह्मा स्वप्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होकर सर्जन कर रहे हैं। तीन देवता नहीं है, एक ही देवता की, एक ही तत्त्व (गित) की तीन अवस्थाविशेष है—"एका मृत्तिस्त्रयो देवा व्रह्मा—विष्णु—महेश्वराः"।

स्थित्यादि तीनों भावों में 'गति' तत्त्व ही प्रधान है। क्योंकि गति ही तीनों का उदर्क (श्रन्तिम श्रवस्था-परिणाम) है। श्रवएव विशुद्ध गतिलक्षण इन्द्र श्रेष्ठ, श्रोजिष्ठ, बलिष्ठ माने गए हैं। पुराण-शास्त्र के ये ही शिव-देवता हैं। पुराण ने 'मह्मदेव' सम्बोधन के द्वारा इनकी श्रेष्ठतादि का समर्थन किया है। श्रागतिलक्षण विष्णु इन्द्र से श्रवर कद्मा में प्रतिष्ठित, श्रवएव 'उपेन्द्र'-'इन्द्रावरज' श्रादि नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। साथ ही 'इन्द्र-विष्णु' का नित्य सम्बन्ध माना गया है। श्रुद्ध श्रागति विष्णु है, श्रुद्ध गति इन्द्र है। स्थिति गर्भिता श्रागति सोम है, स्थिति गर्भिता ग्रागति से गति के श्रानिस्तिमात्मक दो विवर्ष श्रौर हो जाते हैं। इन पाँचों में प्रथमा त्रयी हृद्या बनती हुई श्रन्तर्थ्यामी नाम से प्रसिद्ध है।

'हरति-अन्न' निर्वचन से आगितिधम्मा विष्णु अशनायात्रल से अन्नाहरण करते हुए 'ह'-अच्चर से एहीत हैं। 'द्यति-अन्नम्' निर्वचन से गतिधम्मा इन्द्र उत्क्रान्तिलच्च् विद्येपत्रल से अन्न निर्गमन के प्रवर्षक बनते हुए 'द' अच्चर से अनुएहीत हैं। 'चियमयित गतिख्चागितद्धा' निर्वचन मे स्थितिघर्मा ब्रह्मा स्व-प्रतिष्ठा-बलाकर्षण से इन्द्रा-विष्णु का नियमन करते हुए 'यम्' अन्त्र से अनुगृहीत हैं। तीनों की समष्टि ही 'हृदयम्' है।

प्रत्येक पदार्थ हृद्य, पृष्ठ, भेद से दो भागो में विभक्त माना जाता है। हृदय-स्थान में हृ-द-यम्लच्या त्र्यत्रमूर्ति हृद्य अन्तर्य्यामी प्रतिष्ठित है, अतएव इस त्रयी को 'हृद्यान्तर' कहा जाता है। पृष्ठ
वस्तुष्यि है, एवं इसकी प्रतिष्ठा अपिन-सोम नामक अन्तरद्वयी है, यही पृष्ठचान्त्रर है, यही स्त्राहुमा है, जैसा
कि मायावलकोशनिरुतित में स्पष्ट कर दिया गया है। अन्तर्य्यामी हृद्य सत्यसृष्टि का मूलाधार बनता हुआ
भी 'अवायमानः' के अनुसार असङ्ग है। एवं पिग्डानुगत अपिन-सोम न्त्रसृष्टि के सम्पर्क से ससङ्ग है।
इस प्रश्च से वक्तव्यांय यही है कि, गतिलन्त्रण हृदयवल पञ्चान्त्रस्प में परिग्रत होता हुआ विश्व का निमित्तकारण वन रहा है। अव्ययालम्बन पर प्रतिष्ठित्त पञ्चान्त्रसृति हृद्य अन्तरपुष्ठष ही सृष्टि का निमित्त माना गया
है, जैसा कि—"तथाऽऽन्त्राद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते, तत्र नैवापियन्ति" इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है।

उक्त पाँच अन्तरों में, किंवा एक ही अन्तर की पाँच कलाओं में इन्द्रान्तर मध्य स्थानीय बनता हुआ केन्द्रसम्पति का संप्राहक बन सहा है। उस आरे ब्रह्मा-विष्णु हैं, इस ओर अग्नि-सोम है, केन्द्री-पलिक्कत मध्य माग में इन्द्र है। मध्यस्य तत्व में बल का विशेष उद्गम माना गया है। स्रातएन 'मध्यत ऐन्ध' निर्वचन से हृदयानुगामी इस मध्याच्चर को 'इन्घ' कहा जाता है, जो कि इन्ध शब्द परोच्चिय देवसाओं की परोच्न माधा में 'इन्द्र' नाम से असिद्ध है (शव॰६।१।१।२)। क्योंकि इन्द्र मध्यस्थ है, अतएव 'देहली-टीपक' न्याय से इसका ब्रह्मा विष्णुयुग्म से, ऋग्नि-सोमयुक्तम से, दोनों से मम्बन्ध है। 'ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र' समिष्टि त्रान्तर्य्यामी है, 'इन्द्र-त्राम्नि-सोम' समिष्ट स्त्रात्मा है। च्रजगत्-दृष्टि से इन्द्र स्वज्योतिर्लच्चण स्ट्र्य-च्योति है, अम्न रूपच्योतिर्लक्त्या पार्थिवज्योति है, सोम परज्योतिर्लक्त्या चन्द्रज्योति है। इन्द्र का जब तक श्रम्नीयोमात्मक यज्ञ से सम्बन्ध नहीं होता, तब तक वह रुद्र बनता हुन्ना संहारक है। सूर्य्यमुक्त सामित्राग्नि में बन तक पारमेष्ट्य सोमाहुति हो रही है, तन तक यज्ञस्वरूपरज्ञा है, तभी तक तत सम्बन्ध से सीर रुद्र शिव बनता हुआ अभ्युदयकर है। जिस दिन सुर्यात्मक इन्द्र, किंवा इन्द्रात्मक सूर्य सोमाग्निसमन्वयलचाण यज्ञसम्पत् से वियुक्त हो जायगा, उस दिन अपने विशुद्ध रौद्रभाव में परिशात होता हुआ सीर इन्द्र ससार को मस्मसात् कर देगा। तीनो के समन्वित रूप में ही क्योंकि विश्व का अभ्युदय है, अतएव इस त्रिम र्त्ति को 'शिव' कहा गया है। अमिन प्रथम नेत्र है, सोम (चन्द्र) द्वितीय नेत्र है। जब तक अगिन-सोम का तमन्वय है. वन तक स्र्य्येष्ट्रात्मक तृतीय नेत्रपटल बन्द है । यज्ञावसान के त्र्यव्यवहितोत्तर-ज्ञ्चण में ही तृतीय नेत्र खुल बायगा, और मवनेत्रजन्मा यह बिह्न सम्पूर्ण विश्व को स्मृतिगर्भ में विलीन कर देगा । पुराया ने इन्द्राग्तिसोम के समन्वितरूप को लच्य बनाते हुए 'ब्रह्मा-विष्णु-शिव' रूप से त्रिदेवतावाद का विश्लेषण किया है। एवं वेद ने पाँचों को पृथक पृथक मानते हुए पञ्चदेवतावाद का विश्लोषणा किया है। दोनों पच तत्त्वतः श्रिमन्न हैं।

ह-द-य-रूप अन्तर्यामी, श्रिन-सोमात्मक स्त्रात्मा, दोनों की समिष्टि पञ्चकलात्मक 'अन्तरतत्न' है, यह पूर्व निरूपण से स्पष्ट हो जाता है। हृदयमान से वही अन्तर अन्तर्यामी है, पृष्ठयमान से वही अन्तर

स्त्रातमा है। अन्तर्य्यामीरूप से अच्चर सहृदय है, स्त्रातमरूप से सशरीर है, अतएव शरीरयुक्त हृदयाविच्छन्न अच्चरतत्त्व पूर्वोक्त सत्यपरिभाषानुसार 'सत्यं' है। 'तदेतत्सत्यं' लच्चण यही अच्चर पूर्वप्रतिपादित श्वोवसीयस्नामक अव्ययमनोरूप अव्ययपुरुष को पञ्चकल बनाता है। अच्चर चेतना है, इसीके व्यापार से रस—क्लचिति होती है। इसी चिति से चिदात्मा (अव्यय) की स्वरूपनिष्पत्ति होती है। अतएव अव्ययरूप का उपक्रममात्र कर पहिले हमें चितिप्रवर्षक पञ्चकल अच्चरत्रूप का विश्लेषण करना पड़ा। अब पुनःअव्यय की अपेर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

#### १४-काममय पुरुषब्रह्म-

पूर्वप्रतिपादित, श्वोवसीयस , यविष्ठ नामक, रसक्लात्मक श्रव्ययमन हृदय में प्रतिष्ठित है। हृदया-विच्छन्न श्रव्ययमन उक्थरूप से वहाँ मायापुर के केन्द्र में प्रतिष्ठित है, वहा श्रक्रूप से उक्थिवेम्ब से निकल कर माया—परिषि पर्य्यन्त व्याप्त हो रहा है। मायासीमा से यह श्रपने व्यापकभाव से सीमामाव में श्रा गया है। इस सीमानिवृत्ति के लिए इसमें 'कामना' का उदय होता है। श्रप्राप्त वस्तु की प्राप्ति ही काम-नोत्थान का बीज है। श्रपरिच्छिन्न परात्पर के लिए कुछ भी श्रप्राप्त न था, श्रतएव वह सर्वथा श्राप्तकाम, श्रात्मैककाम था। किन्तु परिच्छिन्न मायी पुरुष के लिए श्रप्राप्त—विवर्त्त विद्यमान है। श्रतः तत्प्राप्ति के लिए यहाँ कामनोदय श्रनिवार्य्य है। श्रव्ययपुरुष की इसी स्वाभाविक कामना का 'एकोऽहम् बहु स्याम्' इन राज्दों में श्रिभनय किया जाता है। इसी कामना से—'काममय एवायं पुरुषः' के श्रनुसार यह काममय कहा जाता है।

काममय अव्ययपुरुष ( अव्ययमन ) की कामना हृदयक्त से संयुक्त है। अतएव हृदयस्थान से, दूसरे शब्दों में हृदयाविष्ठित्र श्वोवसीयस् मन से विनिर्गत कामना का सर्वप्रथम हृदय में प्रतिष्ठित, हृ—द—य-मूर्ति अच्चर के साथ सम्बन्ध होता है। अव्यय की कामना से गतिलच्या अच्चर सृष्टिकर्म्म में प्रवृत्त हो जाता है, और अच्चर की इस मानसीसृष्टि का फलमोक्ता अव्ययपुरुष ही बनता है। हृदयानुगता इसी कामनोदय का विश्वरेप्य करती हुई मन्त्रश्रुति कहती है—

# कामस्तद्ये समवर्त्त ताघि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्। सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा॥

-- ऋक्सं० १०।१२६।४।

कामनामय यह अव्ययमन रस-वलमूर्ति है। साथ ही रस असङ्ग है, बल ससंज्ञ है, यह स्पष्ट िकया जा जुका है। ससङ्गासङ्गवृत्तियों से उभयात्मक उक्थ-रूप मन से निकलनें वालीं अर्करूपा काम-रिश्मयाँ भी दो स्वरूपों हीं परिएत रहतीं हैं। साथ ही यह भी निश्चित है िक, इन दोनों हीं कामनाओं में असङ्ग रस, ससङ्ग बल, दोनों का समन्वय है। केवल प्रधानता, अप्रधानता में मेद है। एकत्र रस की प्रधानता है, अपन्यत्र वल का प्राधान्य है। बलगर्मिता रसप्रधाना मानसकामना रसप्रधानता से असङ्ग बनती हुई बल-प्रन्थिनिमोक की प्रतिष्ठा बनती हुई 'मुमुद्धा' (मुक्तिकामना) नाम से प्रसिद्ध है। रसगर्मिता बलप्रधाना मानसकामना बलप्रधानता से समङ्ग बनती हुई-'सिमुद्धा' (मुक्तिकामना) नाम से प्रसिद्ध है। मुमुद्धा नामक रसकामना

से निवृत्ति—कर्म्म का उदय होता है, सिमृद्धा नामक बलकामना से प्रवृत्ति—कर्म्म का उदय होता है। निवृत्ति—कर्म्म स्थिनिति का प्रवर्ष क, बल्किति का निवर्ष तक बनता हुआ मुक्ति का प्रवर्ष क है। प्रवृत्तिकर्म्म बलचिति का प्रवर्षक, स्थिनित का निवर्षक बनता हुआ मृष्टि का प्रवर्षक है।

उक्त दोनों कामनाव्यापारों का दृदयस्थ अन्तर के साथ सम्बन्ध होता है, यह कहा जा जुका है। गति (प्राण्) लच्चण ऋचर के आदानलच्चण विष्णुव्यापार से, विसर्ग-लच्चण इन्द्रव्यापार से हृद्यस्थ रम-क्लात्मक अव्यय मन पर माया-परिधिपर्यन्त व्याप्त रस-त्रल की चिति हती है। मुसुन्ना-कामना से अन्तर द्वारा ऋव्यय मन पर क्लगर्भित रस की चिति होती है, सिस्चा-कामना से ऋच्रर के द्वारा ऋव्यय मन पर बल-गर्भित बल की चिति होती है। मुमुद्धानुगता बलगर्भिता रसचिति के बलतारतम्य से दो निभाग हो जाते हैं। प्रथमा रसचिति में रस की प्रधानता रहने पर भी बल जाग्रत रहता है। यही पहिली रसचिति 'विज्ञानचिति' है। आपने बाकर बल सर्वथा अन्तर्लीन हो बाता है, शुद्ध रस का उद्रेक रह जाता है। यही दूसरी 'त्रानन्दचिति' है। रसात्मिका ये दोनो चितियाँ 'त्रान्तश्चिति' नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका निवृत्तिकर्मान्यता मुमुद्धा ( रसकामना ) से सम्बन्ध है । इसी प्रकार सिस्ट्रानुगता-रसगर्भिता बलचिति के भी बलतारतम्य से दो विमाग हो जाते हैं। प्रथमा बलचिति में बल की प्रधानता रहने पर भी रस जाग्रत रहता है। यही पहिली क्लचिति 'प्रायाचिति' है। त्रागे जाकर रस मिर्वथा त्रान्तर्लीन हो जाता है, शुद्ध बल का उद्रेक रह जाता है। यही दूसरी 'वाक्चिति' है। बलात्मिका, ये दोनो चितियाँ 'बहिश्चिति' नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका प्रवृत्ति-कर्मानुगता सिर्च्चा (क्लकामना ) से सम्बन्ध है । इसप्रकार 'चेतना' नाम से प्रसिद्ध अच्चर के व्यापार से ऋव्यय मन पर रस-बल के तारतम्य से 'श्रानन्द, विज्ञान, प्राण, वाक्' ये चार चितियाँ प्रतिष्ठित हो बातीं हैं। इस चिति के स्म्बन्ध से निष्कल ग्रव्ययपुरुष ग्रच्यत् पञ्चकल बन जाता है। पाँचो में रस एक-रूप है, केवल बल का तारतम्य है। बलतारतम्य से तदभिन्न रस का भी तारतम्य प्रतीत होने लगता है. यह दूसरी बात है। रसत्वेन रस सदा सर्वदा एकरस ही है। इसी रमदृष्टि से वह चिदातमा (बलापेचा विविव भावापन्न रहता हुन्ना भी ) विविधमावशून्य है। त्र्रातएव ऋषि ने त्राव्यय का निम्न लिखित ही लच्च माना है-

# सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद्व्ययम् ॥ (गोपथनाह्मण्)।

श्रव्ययपुरुष की उक्त पाँच कलाएँ ही तैतिरीयोपनिषत में 'पञ्चकोश' नाम से प्रसिद्ध हैं। मोदप्रमोद-हर्ष-उल्लास-प्रसादादि मेदिमिन्न ससार के जितने भी समृद्धानन्द (विषयानन्द ) हैं, वे सब शान्तानन्द
(श्राव्मानन्द ) लच्च श्रव्ययानन्द के श्राधार पर प्रतिष्ठित हैं। इसी श्रात्मानन्द की मात्रा लेकर सब श्रानन्दवान् बन रहे हैं। वह श्रानन्दमय हैं, श्रानन्दघन हैं, श्रवएव श्रानानन्द हैं। इसकी श्रानन्दमात्रा से सब
श्रानन्दवान् हैं। विज्ञान, प्रज्ञान, ऐन्द्रियकणान, श्रज्ञान, श्रादि मेदिमिन्न जितनें भी च्यिषक विज्ञान (विषयज्ञान)
हैं, वे सब नित्यविज्ञान (श्रात्मविज्ञान ) लक्ष्या श्रव्ययविज्ञान के विज्ञान माग पर प्रतिष्ठित हैं। इसी श्रात्मविज्ञान की मात्रा ले कर सब विज्ञानवान् बन रहे हैं। वह विज्ञाममय हैं, विज्ञानघन हैं, श्रतएव श्रविज्ञान है।
इसकी मात्रा से सब विज्ञानवान् हैं। सत्व, चित्त, महत्, श्रादि मेदिमिन्न जितने भी बहिर्मन हैं, वे सब
अन्तैमनो (श्रात्ममनो ) सच्च श्रव्ययमन के मनोभाग पर प्रतिष्ठित हैं। इसी श्रात्ममन की मनो मात्रा

लेकर सब समनस्क बन रहे हैं। वह मनोमय है, मनोघन है, अतएव अप्रमा है। इसकी मात्रा से सब समनस्क हैं। सतशीर्षण्य प्राण, पञ्च वायव्यप्राण, उद्गीथ नास्क्रियप्राण, स्ट्रत्राण, आदि भेदिमित्र जितने भी विश्वप्राण है, सब अन्तःप्राण (आदमप्राण) लच्चण अव्ययप्राण के प्राणनाग पर प्रतिष्ठित हैं। इसी आत्मप्राण की प्राणमात्रा ले कर सब प्राणवान् (प्राणी) वन रहे है। वह प्राणमय है, प्राणघन है, अतएव 'अप्राण' है। इसकी मात्रा से सब प्राणवान् हैं। पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, रसास्डमासादि सतम्बातु, रस, विषादि भेदिमिन्न जितनें भी वाग्विवर्ष हैं, सब अन्तिवाक् (आत्मवाक्) लच्चण अव्ययवाक् के वाग्माग पर प्रतिष्ठित हैं। इसी आत्मवाक् की वाड्मात्रा लेकर सब वाग्मी वन रहे हैं। बह वाङ्मय है, वाग्वन है, अतएव अवाक् है। इसकी वाङ्मात्रा से सब वाग्मी हैं।

श्रव्यय की धाँचों कलाएँ श्रात्मलच्चण बनती हुईं निर्विकार हैं, कोशमात्र हैं। श्रानन्द-विज्ञान-मन:-प्राण्ट-वाक्-युक्ता प्रकृति ( श्रच्य ) ही सृष्टि का निमित्त बनती है। स्वयं श्रव्यय तो 'मामान्ये सामान्यामावः' के श्रनुसार श्रानन्द-विज्ञान-मनः-प्राण-वाग्यन बनता हुश्रा श्रनादन्द-श्रविज्ञान-स्रमना-श्रप्राण-श्रवाक् बनता हुश्रा च्योधादानलच्चण च्यस्ष्टि से सर्वेथा पृथक् रहता हुश्रा श्रपने विशुद्ध श्रव्ययस्वरूप से विश्वातीत परात्पर की भाँति-वाङ्मनसपथातीत बनता हुश्रा श्रविन्त्य, श्रविजेय ही है। श्रव्ययपुरुष के इसी तात्विक स्वरूप का विश्लेषण करती हुई उपनिषच्छू ति कहती हैं—

१-एतदालम्बनं श्रेष्ठं, एतदालम्बनं परम् । एतदालम्बनं ज्ञाच्चा, यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ (कठोप० १।२।१७।)।

२-दिन्यो ह्यमूर्चः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अत्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यचरात् परतः परः ॥

३-एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वे न्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी॥ ( मुण्डक २११।२,३,१)

कहा गया है कि, आनन्द-विज्ञान-मनोमय वही अञ्चयपुरुष मुमुद्धाद्वारा जहाँ मुक्तिसाद्धी है, घरौँ ननः-प्राण-वाङ्मय वही अञ्चयपुरुष सिस्द्धारा द्धरानु त-अञ्चरसहयोग से सृष्टिसाद्धी कन रहा है। सृष्टिप्रपञ्च में आनन्द-विज्ञान-मनोमय अञ्चय आलम्बनमात्र है। प्रधानता मनः-प्राण-वाङमय अञ्चय की है। अत्तर्व उक्त श्रुति ने 'एतन्माज्जायते' द्वारा मन, प्राण, पञ्चभूतात्मिका वाक, इन तीन के साथ ही 'जायते' का सम्बन्ध कतलाया है। 'किस्विद्सीदासीद्धिष्ठानम्' का यही (अञ्चयपुरुष ही) 'एतदालम्बनं अष्ठम्' एतदातमक सम्यक् समाधान है।

पञ्चकलात्मक, महामायाविन्छन्न, इसी अव्ययपुरुष के आधार पर, तदिभिन्न, तत्सहकालोदित, 'पराधकृति' नाम से प्रसिद्ध पूर्वप्रतिपादित गतिधम्मां, सृष्टिनिमित्तकारणभूत, हृदयाविन्छन्न, पञ्चकल अञ्चरपुरुष प्रतिष्ठित है। रस-वलात्मक परात्पर का प्रत्यच्चभूत अञ्चयपुरुष जैसे रस-वलात्मक हैं, एवमेव सायी अञ्चय के रस-बलाह्मक हृदयस्थान से आविर्भुत, अत्तएव अञ्चयांशभूत अञ्चर को भी रस-बलाह्मक

ही माना गया है। रस-बल, नामक ये दो तत्त्व ही तो अवस्थामेद से मिन्न मिन्न स्वरूप धारण कर विश्वरूप में परिणत हो रहे हैं। रस-बल-मूलक विश्व में रस-बल के अर्वातरिक्त तीसरी तत्त्वीवलिध की अग्रासा रखना व्यर्थ है। फलत: अन्तर के साथ भी इन्ही दोनों का समन्वय सिद्ध हो रहा है।

# १५-प्राकृत ब्रह्म के २ विवर्च-

रस-बलात्मिका श्रद्धरनाम्ना प्रसिद्धा इस प्रकृति के भी रस-बल के तारतम्य से दो विवर्त हो जाते हैं। बलगर्मिता, रसप्रधाना, श्रतएव 'श्रमृता' नाम से प्रसिद्धा प्रकृति, एक विभाग है। रसगर्मिता, बल-प्रधाना, श्रतएव 'मत्यां' नाम से प्रसिद्धा प्रकृति एक विभाग है। इसप्रकार एक ही प्रकृति का रसप्रधान श्रद्ध भाग श्रमृत है, बलप्रधान श्रद्ध भाग मत्यं है। भावद्धयाविन्छ्न्ना, श्रमृतमृत्युमयी, यही प्रकृति 'श्रव्यक्त' नाम से प्रसिद्ध है। यह श्रव्यक्ता प्रकृति ही श्रपने श्रमृतभाग से विश्व का निमित्तकारण है, मर्त्यभाग से विश्व का उपादानकारण है। उभयात्मक यही श्रव्यक्त तत्त्व मर्त्यभाग से प्रजोत्पत्ति का उपादानकारण क्वता हुश्रा 'प्रजापति' श्रमिधा को चिरतार्थ कर रहा है। श्रमृतभाग से यह प्रजा का शास्ता है, मर्त्यभाग से प्रजा का उपादान है, यही निष्कर्ष है। प्रजापित नामक श्रव्यक्ततत्त्व के इन्ही श्रमृत-मर्त्यभावो का 'श्रद्ध' ह वे प्रजापतेरात्मनो मर्त्यमासीद्द्ध ममृतम्' (शृतप्थत्राह्मण) इस ब्राह्मणश्रुति से स्पष्टीकरण हुश्रा है।

प्रकृतिविवर्त का रसप्रधान, श्रमृत नामक श्रद्धभाग श्रविपरिणामी है, नित्य है, ज्रामर्थ्यादा से बर्हिभृत है। श्रवएव इसे 'न ज्ञीयते'निवंचन से 'श्रज्ञर' कहा जाता है। यद्यपि यह टीक है कि, श्रपने मर्त्यभाग से यह ज्ञारधर्मों का श्रव्यायी है। तथापि श्रमृतदृष्टि से इसे श्रज्ञर ही माना जायगा। यह बतलाया ही बा जुका है कि, श्रज्ञर गतिधर्मा है, गति ही इन्द्र है। श्रवएव श्रुति ने इन्द्रात्मकत्वेनेव श्रज्ञर का विश्लेषण किया है—

"यद्धे वाच्कं नाचीयत, तस्माद्चयम् । अव्चयं ह नौ नामैनौत्-तद्चरिमति परोचमाचवते" ( जै॰ ड॰ १।२४।२। )। "कतमत्तद्चरिमति । यद् चरन्-नाऽचीयतेति, इन्द्र इति" ( जै॰ ड॰ १।४।३।६। )।

यही अमृताद्धर गीताशास्त्र में 'पराप्रकृति' नाम से व्यवहृत हुआ है । इसी प्रकृति का बलप्रधान, मर्त्य नामक अर्द्ध माग विपरिणामी है, अनित्य है, द्धरमर्थ्यादाकान्त है, अतएव इसे 'यद्द्धरत्' निर्वचन से 'द्धर' कहना अन्वर्थ बनता है। यही गीताशास्त्र की 'अपराप्रकृति' है। पञ्चमहाभूत, प्रज्ञानमन, विज्ञान, महान्, मेद से इस द्धरमुक्ति के आठ पर्व हैं। एवं महदद्धरू जीवात्मा का सम्बन्ध अद्धर नामक पराप्रकृति से है। प्रकृति के अद्धर-द्धरात्मक पर-अपर-नामक इन्ही दोनो विवर्त्तों का विश्लेषण करता हुआ मीताशास्त्र कहता है—

भूमि-राषो-ऽनलो-वायु:-खं-पनो-बुद्धिरेव च । श्रहङ्कार (महानात्मा), इतीयं मे भिन्ना प्रक्रातिरष्टधा ॥ श्रपरेयम् । इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे (श्रव्ययस्य) पराम् । जीवभृतां महावाहो ! ययेदं धार्य्यते जगत् ॥ (गी० अ४, ४, ।)।

श्रच्स की ब्रह्मा—विष्णु—श्रादि पाँच कलाश्रों का पूर्व में विश्लेषण हुत्रा है । ये ही पाँच कलाएँ ( एतन्नामक ही ) श्रच्साविताभ्त दार की हैं । दार की ब्रह्मादि पञ्चकलाएँ विपरिणामी अवश्य हैं, परन्तु अवस्पहरोग से ये भी आत्मनित्यता से अनुग्रहीत होतीं हुई सर्वथा नित्य हैं । तभी तो इसे 'आत्मच्सर' कहना न्यायसङ्गत बनता है । संसार में जितनें भी उपादानकारण हैं, वे कार्य्यस्वरूप में परिणत हो कर श्रपने कारणस्वरूप को छोड़ देते हैं । दुग्ध शर ( थर—मलाई—बालाई ) रूप में परिणत होने के अनन्तर दुग्ध नहीं रहता । लौह किष्ट ( जंग ) भाव में आकर लौहा नहीं रहता । श्रुक—श्रोणित का मिथुनीभाव अपत्यरूप में आकर शुक्र—शोणितरूप में नहीं रहता । इसप्रकार लौकिक कार्य्य—कारण—भावों में सर्वत्र विकृत—परिणामवाद का समन्वय है । परन्तु चान्नुगत कार्य्यकारणभाव ऐसा नहीं है । अनन्त विकारिद्भव के अनन्तर भी उपादानात्मक आत्मच्य अपने उसी पूर्वरूप से सुर्यात्मत रहता है, जैसाकि विकारविनिर्गमन से पहिले था । चार के इसी परिग्रामवाद को इसी नित्यत्यद्भन्सक्व से 'अविकृतपरिग्रामवाद' कहा गया है । इसी आधार पर श्रुति ने दार की कारणता को 'अद्मिति' कहा है, जिसका—'एष नित्यो म्ह्रमा ब्रह्मणो न कर्मणा बद्ध ते ने कनीयान्' इत्यादि श्रुति से समर्थन हुत्रा है । 'ब्रह्माचरसमुद्भवम्' के अनुसार, कित्यय विशेष स्थलों को छोड़ कर विशेषणोपमिष्रहृत्य 'ब्रह्म' शब्द सर्वत्र दार का ही वाचक माना गया है । अत्यय श्रुति के 'ब्रह्मणः' का 'द्यारस्त' यही अर्थ न्यायसङ्गत माना जायगा।

## १६-पोडशकल ईशप्रजापति-

इसप्रकार मायावल के अनुग्रह से विश्वाबीत परात्पर को (यत्किञ्चित् प्रदेश से) विवश होकर अव्यय, अवार, आत्मव्यर, इन तीन विवर्त्तमावों में परियात होना पहता है। विश्वाधिष्ठाता, विश्वास्मा, ईशप्रजापित का स्वरूप प्रकान्त है। अतएव आगे के तत्तत् प्रकरणों में प्रधानरूप से मनः—प्राया—वाङ्मय स्विट्साची अव्यय का ही उल्लेख किया जायगा। क्योंकि विश्व (सृष्टि) सम्बन्ध से इसी की प्रधानता है। मन ज्ञानशिक्तघन है, इसका विकासस्थान स्वयं अव्यय—पुरुष है, अतएव अव्यय को 'ज्ञानात्मा' कहा जायगा। प्राया कियाशिक्तघन है, इसकी विकासभूमि अव्ययस्पुष्ठष है, अतएव इसे 'कामात्मा' कहा जायगा। वाक् अर्थशिक्तघना है, इसका विकासस्थान च्रिपुरुष है, अतएव इसे 'कर्मात्मा' कहा जायगा। ज्ञानमय अव्यय अविकुर्वाण है, कियामय अव्यय कुर्वाण है, कियामय अव्यय कुर्वाण है, कियामय अव्यय कुर्वाण है, कियामय अव्यय कुर्वाण है, विश्वाण है, विश्वाण है,

ज्ञान, एवं त्र्यर्थप्रधान ऋव्यय, तथा च्रर दोनों निष्किय हैं। सिक्षय है एकमात्र मध्यस्थ ऋच्रर । ऋव्यय विष्णुधाम है, च्रर ब्रह्मधाम है, ऋच्रर इन्द्रधाम है। यही पूर्वकथनानुसार 'बलक्कति' ( बलकर्म्म ) का प्रवर्शक है। मध्यस्य, इन्द्रात्मक, सिक्रय यह अच्चर अपने प्राणमाग से तपोमूित (क्रियामूित) बनता हुआ अव्ययज्ञान के सहयोग से मर्वज, एवं च्चर के अर्थ सहयोग से सर्ववित, अतएव ज्ञान-क्रियार्थवान् बनता हुआ सिष्टिनिम्मीण में समर्थ बन रहा है। च्चर सिष्ट का उपादानकारण है, समवायि-कारण है। अच्चर निमित्तकारण है, असमवायि-कारण है, एव कार्य्य-कारणातीत अव्ययपुरुष आलम्बनमात्र है। च्चर 'अवर' है, अवरच्चरापेच्चया 'पर', पराव्ययापेच्चया 'अवर' बनता हुआ मध्यस्य अच्चर 'परावर' है, अव्यय 'पर' है। एवं विश्वातीत, अनविच्छन्न परात्पर इस 'पर' नामक अव्यय से भी पर (अतीत) होने से 'परादिप' (ईशाव्ययादिप) पर.' निर्वचन से 'परात्पर है। व्यापक परात्पर की सता का समावेश अव्ययाच्यात्मच्य में भी निर्वाध है। अत्तर्य विश्वातमम्बरूप की मीमासा करते हुए इन तीनों मायी-रूपो के साथ उस अमायीरूप का भी कलात्मकरवेन संग्रह किया वायगा।

इसप्रकार निष्कल-एककलस्थानीय विश्वातीत-विश्वसीमामुक्त अखरड-परात्पर, पञ्चकल अव्यय, पञ्चकल अच्यय, पञ्चकल आद्मर, भेद से 'ईशप्रजापति' नामक विश्वादमा 'षोडशकल' बनता हुआ 'षोडशी-प्रजापति' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। यह षोडशी प्रजापित अव्ययप्रधान ज्ञानज्योति, अच्चरप्रधान इन्द्रज्योति, खरप्रधान वाग्ज्योति-लच्चर स्वादमस्वरूप से सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हो रहा है। इसी आत्मज्योतिस्त्रयी से विकार-च्यात्मक विश्व प्रकाशित हो रहा है, जैमा कि-'तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्विमदं विभाति' (मुराइक॰ २।२।१०) अनुति से स्पष्ट है। स्व्यं, चन्द्र, विद्युत्, अपन, ये चार आधिदैविक भ्तज्योतिर्विक्तं, वागिन्द्रियजच्चर एक आध्यात्मिक ज्योतिर्विवर्ता, इन पाँचो विश्वस्योतियो (भूतज्योतियो ) की प्रतिष्ठा वही आत्मज्योतिस्त्रयी है, अतर्यव इसे 'ज्योतिषां उमोतिः' भो कहा जाता है। और प्रतिज्ञात मन्त्र के 'त्रीिग्रिक्योतिषि सचते स षोडशी' इस माग का यही वैज्ञानिक विश्लेषण है।

परात्पर, श्रव्यय, श्रव्यर, श्रात्मव्यर-दृष्टि से 'चतुष्ट्यं वा इदं सर्वम्' इस श्रनुगम का समन्वय हो रहा है। इन चारो को श्रवान्तरकला-दृष्टि से 'घोडशकलं वा इदं सर्वम्' इस श्रनुगम का समन्वय हो रह्य है। एवं श्रव्यय, श्रव्य, श्रात्मव्यर-दृष्टि से 'त्रिवृद्धा इदं सर्वम्' इस श्रनुगम का समन्वय हो रहा है। रोदसी, कृन्दसी, स्यती, नाम से प्रसिद्ध स्प्रताकाितम्का त्रैलोक्य-श्रिलोकी (तीन त्रिलोकी) में श्रात्मरूप से व्याप्त इसी घोडशीप्रजापित का स्पष्टीकरण करते हुए घोडशकलावतार, श्रत्यप्त पूर्णावतार नाम से प्रसिद्ध भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

- १—द्वाविमौ पुरुषौ लोके चरश्राचर एव च । चरः सर्वासि भृतानि कृटस्थोऽचर उच्यते ॥
- २—उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥
- ३---यस्मात् चरमतीतोऽहमच्चरादिप चोत्तमः । अतोऽस्मि लोके वेदे च अधितः पुरुषोत्तमः ॥ ---गीता १४।१६,१७,१८, ॥

जिस आत्मतत्त्व से आगे का वैकारिक विश्व उत्पन्न होने वाला है, उत्पन्न विश्व में विश्वातमक रूप से बो त्रात्मतत्त्व प्रविष्ट होने वाला है, विश्वाधारभूत नाम से प्रसिद्ध वही त्रात्मतत्त्व पूर्वप्रतिपादित 'षोडशीप्रजा-पित्र है। यह ठीक है कि विकारच्चरात्मक वैकारिक विश्व की अपेचा वह षोडशो पृथक है। परन्तु अपने विप-रिणामी, विकुवरेण त्रात्मद्धर के सम्बन्ध से उसे विश्वरूप से भी पृथक नहीं किया जो सकता । त्रात्मद्धरसत्ता से अभिन्न विकारक्वरात्मक वैकारिक विश्व आत्मक्चर से अभिन्न है। इसीलिए गीता ने 'क्ररः सर्वाणि भूतानि' कहते हुए त्र्यात्मच्चराभिप्रायेण प्रयुक्त 'च्चरः' से विश्वाभिष्रायेण प्रयुक्त 'भ्वानि' का संग्रह कर लिया है। इसी अभिन्नसत्तात्मक कार्य्य-कारणभाव की दृष्टि से श्रुति ने-'यस्मादन्यों न परो अस्ति जातः' यह कह दिया है। साथ ही वस्तुगत्या वह त्रापने त्राव्ययाच्चरात्मच्चर त्मकत्रयीरूप से विश्व में प्रविष्ट होकर विश्वातमा वन रहा है। विश्व उसका वैकारिक-शरीर स्थानीय-स्थूलरूप हैं, इस दृष्टि से 'य त्राविवेश भुवनानि विश्वा-प्रजापितः प्रजया संर्राणः' यह कथन चिरतार्थ हो रहा है। श्रीर इसीलिए गीताने भी 'यो लोकत्रयमाविश्य' कहना न्यायमङ्गत समभा है। वम्तुतस्तु गीता ना विश्वातमा के सम्बन्ध में-'विभर्त्यव्यय ईश्वरः' यह स्पष्टी-करण अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यद्यपि सामान्य दृष्टि से अव्यय-अन्तर-आत्मन्तर-सम् ष्टरूप बोडशी प्रजापित को ही विश्वातमा माना गया है। तथापि प्रधानरूप से केवल ऋव्यय ही विश्वातमा माना जायगा. एवं इसे ही 'ईश्वर' कहा जायगा । कारण यही है कि ईश्वर, जीव, जगत्, इन तीन विवर्तों की प्रतिष्ठा क्रमशः त्रव्यय, त्रात्म, त्रात्मन्तर बने हुए है। ईश्वरसंस्थामें त्रव्यय की प्रधानता है। 'जीवभूतां महावाहो ययद धार्य्यते जगतु के अनुसार जीवसंस्था में अच्हर नामक पर कृति की प्रधानता है। एवं च्हर: सर्वािग् भूतािन -'भूमिरापोऽनलो वायु: खं' के अनुसार जगत्संस्था में आत्मच्र नामक अपराप्रकृति को प्रधानता है। इसप्रकार घोडशीपुरुष का च्रासाग विश्वरूप में, अच्रासाग जीवरूप में परिणित हो रहा है । अंब विश्वेश्वर र्दाष्ट से केवल अव्यय ही बच रहता है। अंतः इसे ही विश्वातमा, ईश्वर, आदि नामों से व्यवहृत करना न्याय-प्राप्त है। श्रीर इसी दृष्टि से गीता का-'यो लोकत्रयमाविश्य विभत्येव्यय ईश्वरः' यह कथन श्रतिशय रूप से तात्विक बन रहा है। प्रश्न यह होसकता है कि, यदि ईश्वरप्रजापित का केवल अव्यय से ही सस्वन्ध है. तो उमे श्रुति ने 'षोडशी' (षोडशकल) किस त्राधार पर कहा ?, क्योंकि षोडशकलन्त्र तो सर्वसम्रह पर ही अवलिम्बत है ?। इस प्रश्न के सम्बन्ध में प्रकृत में यहो स्पष्टीकरण पर्याप्त होगा कि, इसमें कोई सन्देह नही कि, ईश्वर-जीव-जगत्-संस्थात्रों में क्रमशः ऋव्यय-ऋत्रर-ऋात्मत्तर की ही प्रधानता है। परन्तुः तत्त्वतः तीनों त्रात्मपर्व तीनों से त्रविनाभूत हैं। केवल प्रधानता, त्रप्रधानता का तारतम्य है। त्रज्ञर-त्रात्मज्ञरगर्भित त्राञ्यय ईश्वर है, त्राञ्यय-त्राम्मच्रगर्भित त्राचर जीवात्मा है, एवं त्राञ्ययाच्ररगर्भित त्रात्मच्र विश्व है। त्त्रीर इस दृष्टि से तीनों ही संस्था घोडशकल बनतीं हुई पूर्ण हैं, जिस घोडशकलान्गता पूर्णता की सर्वव्याप्ति का 'पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण त् पूर्णमुद्च्यते' इत्यादि श्रुति से समर्थन हुत्रा हैं। त्रतएव च 'घोडकलं वा इटं सर्वम्' अनुगम का 'इदं सर्वम्' कहना अन्वर्थ बन रहा है।

त्रात्मच्रापेच्या वही ईश्वरात्मा 'विश्वमूर्त्ति'(विश्वरूप-विश्वात्मक्)है, त्रव्यययेच्या वही 'विश्वकर्त्ता' (विश्वनिमित्त्त) है, त्रव्ययापेच्या वही गंगनसदृश 'विश्वाधार' है, एवं परात्परापेच्या वही 'विश्वातीत' है। वह विश्व से परे भी है (परात्पर दृष्टि से), वह विश्व का त्राधार भी है-(त्रव्ययदृष्टि से)। वह विश्व का कर्त्ता भी है (त्राच्यदृष्टिसे), एवं वही विश्व भी है (त्रात्मच्यदृष्टि से)। वह कार्य्य भी, कारण भी है। न वह कार्य्य है, न कारण है, किन्तु त्रालम्बननमात्र है। न वह कार्य्य है, न कारण है, न त्रालम्बन है। इसप्रकार

परात्पराव्ययादि दृष्टि मेद मे परस्परात्यन्त विरुद्ध सम्पूर्ण धम्मों का उस में समावेश हो रहा है। जिन विरुद्ध सम्मंप्रतिपादक श्रुतिवचनों से तत्त्वानिमज्ञ महुष्य सन्देह में पड़े रहते हैं, उनका यह सन्देह इस तत्त्वदृष्टि से आतमपर्वपार्यक्यद्वारा एकान्तदाः निवृत्त है। 'सर्वधम्मोपपत्तेश्च' (वेदान्तसूत्र) सूत्र का भी यही मूल-रहस्य है। यही सर्वधम्मोपपत्न घोडशीपुरुष, (जिसे विश्वप्रजोत्पत्ति से पहिले 'प्रजापति' न कह कर केवल 'पुरुष' ही कहना ठोक समभन्ने हैं) उपनिषत्—परिभाषानुसार 'श्रुकृतात्मा' नाम से प्रसिद्ध है। इसे ही यत्र तत्र 'एष सर्चेषु मूतेषु 'गृद्धोस्मा' न प्रकाशते' इत्यादि रूप से 'गृद्धोत्मा' नाम से भी व्यवहृत किया गया है। एवं प्रजापत्ति का यही संदिप्त स्वरूप—विश्लेषण है।

## १७-प्रजा-शब्द का ताचिक विश्लेषण-

अब हमें संचेप मे उस प्रवा के तात्विक स्वरूप का भी विश्लेषण कर देना चाहिए, जिसके समन्वय से पोडशीपुरुष इस प्रवा के साथ 'संरराणः' सम्बन्ध स्थापित करता हुआ अपनी 'प्रजापित अभिधा को अन्वर्ध बना रहे हैं। तत्ववाद को मूलतत्त्व, तूलतत्त्व, मेद से दो भागों में विभक्त माना जा सकता है। तूलतत्त्व मूलतत्त्व से पृथक कोई तत्त्वात्तर नहीं है। उदाहरण के लिए पिता मूलतत्त्वस्थानीय है, पुत्र तूलतत्त्व स्थानीय है। और 'पिता वे जायते पुत्रः' के अनुसार तूलतत्त्वस्थानीय पुत्र मूलतत्त्वस्थानीय पिता से अभिन्न है। मूलतत्त्व का बो एक स्वाभाषिक तनन (विस्तार-फैलाव-व्याप्ति) है, वही तूलतत्त्व माना गया है। वास्तव में कूलतत्त्व (मूलतत्त्व का तनन रूप होने से पुत्रस्थानीय बनता हुआ) मूलतत्त्व का तन्त्य' है। तन्त्य ही सन्तन्त है, सन्तन्त ही सन्तान है। दूसरे शब्दों में आत्मा का जो संतनन है, वही आत्मतन्त्व है, तन्य ही संतनन है, अतएव यह संतनन ही अध्यानस्यता है। 'प्रजा स्थात् सन्ततों, जने' (अभरः) के अनुसार आत्मसन्तनलक्त्यस सन्तान हीं आत्मप्रजा है।

पूर्वपरिच्छेद में बवलाया गया है कि, षोडशीपुरुष का अपराप्रकृति-नामक आत्मच् माग विपरिणामी, अवएव विकुर्वाण है। यही आत्मच् अपने परिणामस्वमाव से प्रजननरूप में परिणात होता हुआ स्विकारसंघ से प्रजा रूप में परिणात होता है। च्रतत्त्व ही प्रजा का उपादानकारणा है। अवएव अच्चरसमुद्मृत इस आत्मच्य को 'ब्रह्म' कहा गया है। विज्ञानपरिभाषानुसार च्यरशब्द का अवच्छेदक 'उपादानस्व' माना गया है। कारण से उत्पन्न कार्य्य की प्रतिष्ठा कारण ही बनता है। एवं 'ब्रह्म वे सर्वस्य प्रतिष्ठा' (शत० ६।१।१।८।) के अनुसार प्रतिष्ठालच्यण कारणत्त्व ही 'ब्रह्म' नाम से व्यवहत हुआ है। ऐसी स्थित में प्रजा के उपादानकारणभूत इस च्यतत्व को प्रजापतिष्ठा को ट्रंष्टि से 'विभक्ति सर्वम्' इस निर्वचन से अध्यय ही 'ब्रह्म' शब्द से व्यवहत कर सकते हैं, जैसाकि पूर्वपरिच्छेद में च्यरवरूपनिरूपण करते हुए स्पष्ट किया वा नुका है।

इस ब्रह्म-भूत त्वर की ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, श्राग्नि, सोम, नाम की पाँच मर्त्यकलाश्रों का पूर्व में दिग्दर्शन कराया वा चुका है। इन पाँचों ब्रह्मकलाश्रों ( त्वरकलाश्रों) से श्रव्ययानुगत श्रत्वर की सृष्टि कामना से ( मनोव्यापार से )स्वात्मानुगत ( श्रत्वरानुगत) तप से ( प्राणव्यापारलत्वरण 'यत्न' नामक श्राभ्यन्तर-व्यापार से ), एवं श्रत्वरानुगत श्रत्वर के श्रम से ( वाग्व्यापारलत्व्ण बाह्य व्यापार से ), इसप्रकार काम-तपः-

श्रम, नामक सृष्टि के सामान्य श्रमुक्कों से-'सोऽकामयत, स तपोऽतास्यत, सोऽश्रास्य्रत्' के श्रमुसार क्रमशः प्राणः, त्रापः, वाक्, श्रश्नादः, श्रश्नम्' ये पाँच विकार उत्पन्न होते हैं । मत्यं ब्रह्मा का विकार 'प्राणः' है, मर्त्यं विष्णु का विकार 'श्रापः' है, मर्त्यं इन्द्र का विकार 'वाक्' है, मर्त्यं श्राप्त का विकार 'श्रम्मादः' है, एवं मर्त्यं सोमकला का विकार 'श्रम्म' है । स्थित क्रमानुसार बहाँ श्रम्मादंवकार सर्वान्त में है, वहाँ सुष्टिक्रमानुसार प्राणविकार उपक्रम है, श्रम्मविकार सर्वान्त में प्रातिष्ठित है । पञ्चकलात्मक विपरि- एमी च्रस्त्रह्म की पाँच मर्त्यकलात्र्मों से उत्पन्न प्राणादि पाँचो विकार स्वतन्त्र न रह कर परस्पर एक दूसरे को श्राहृति कुराड बना कर परस्पर एक दूसरे में श्राहुत हो बाते हैं । यही 'सर्वहुत' नामक पहिला मौलिकयज है । इसी से विश्वमूलभूत ऋग्—यज्ञः—सामादि तत्त्वों का श्राविर्माव हुश्रा है ।

# १८-विश्वसृट्-पश्चजन-पुरञ्जन-पुर-विवर्गचतुष्टयी--

च्हार से उत्पन्न स्वतन्त्र विकारच्हर विश्व के मूलोगाटन होने से 'विश्वस्ट्' नाम मे प्रसिद्ध हैं। एनं सर्वहृतयज्ञ से पञ्चात्मक क्में हुए ये ही पाँचों विकारच्हर 'पञ्चजन' नाम से व्यवहृत हुए हैं। यद्यपि बञ्चात्मक इन पञ्चजन प्राणादि में त्रिष्टत्करणप्रक्रिया की माँति प्रत्येक में प्राणादि पाँचों विकारच्हरों का समन्त्रय है। तथापि अर्द्ध भाग में प्राणादि, अर्द्ध भाग में शेष चारों, इस पञ्चीकरणप्रक्रिया के सम्बन्ध से 'तद्वादन्याय' के आधार पर ये पञ्चजन—च्हर प्राणादि नाम से ही व्यवहृत हुए हैं। पञ्चात्मक प्राणा नाम के पञ्चजन से विद्वत्त्व का, आप: से लोकतत्त्व का, वाक् से देवतत्त्व का, अन्नाद से भूततत्त्व का, एवं अन्न से पशुतत्त्व का प्रादुर्माव होता है। इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि, आगे जो कुळ उत्पन्न होता है, 'तत्सुष्टद्वा तदेवानुप्राविशत्' छिद्धान्त के अनुसार उस उत्तरोत्तरर्था में पूर्व पूर्व के यचयावत् सर्ग अनुस्तृत रहते हैं।

पञ्चात्मक, श्रतएव पञ्चकन नामक विकारत्त्रों से उत्स्व वेदाहि पाँचों तत्त्व ही श्रागे जाकर उसी सर्वकुत यज्ञप्रित्य का श्राश्रय लेते हुए पुरमाव के उत्पादक बनते हैं, श्रतएव इन्हें 'पुरञ्जन' कहा जाता है। इन पाँचों पुरञ्जनों में परस्पर-दहरोत्तरमाव माना गया है। प्राणमय वेदपुरञ्जन सब में महान् हैं, इसकी महिमा के गर्म में लोकादि चारों पुरञ्जन प्रविष्ट हैं। इसी वेदपुरञ्जन को मन्त्रसंहिता ने 'विश्वकम्मां' कहा है, जैनाकि श्रतुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। श्रापोमय लोकपुरञ्जन वेदपुरञ्जन से छोटा है, इसकी महिमा में देवादि तीनों पुरञ्जन श्रन्तर्भुक्त हैं। वाङ्मय देवपुरञ्जन लोकपुरञ्जन से छोटा है, इसकी महिमा में श्रज्ञादमय भूतपुरञ्जन प्रतिष्ठित है। श्रन्नादमय भृतपुरञ्जन देवपुरञ्जन से छोटा है, इसकी महिमा में श्रन्नमय पशुपुरञ्जन प्रतिष्ठित है, एवं यही स्रिम्मर्थादा का श्रवसान है।

दहरोत्तरसम्बन्ध से प्रतिष्ठित वेद, लोक, देव, भूत, पशु, नामक इन पाँच पुरक्षनों से ( योगमाया के द्वारा ) ब्रह्मपुर, विष्णुपुर, इन्द्रपुर, अगिनपुर, सोमपुर, ये पाँच पुर उत्पन्न होते हैं। ये ही पाँचों पुर विज्ञानशास्त्र में क्रमशः स्वयम्भू, परमेष्ठी, स्र्य्यं, पृथिवी, चन्द्रमा, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। दहरोत्तर सम्बन्ध से प्रतिष्ठित वेदादि पाँच पुरक्षनों से उत्पन्न स्वयम्भू आदि इन पाँचों पुरों में भी वह दहरोत्तर सम्बन्ध सुरित्तित है। स्वयम्भूपुर-मिहम्म में, परमेष्ठयादि चारों प्रतिष्ठित हैं। परमेष्ठी पुरमिहमा में स्य्यादि तीनों प्रतिष्ठित है। स्यर्यपुरमिहमा में प्रथिवीव्यादि दोनों प्रतिष्ठित हैं। एवं प्रथिवीपुरमिहमा में चन्द्रपुर प्रतिष्ठित हैं। इन पाँचों पुरों की समष्टि ही 'विश्व' है। पञ्चपर्वात्मक विश्व में 'विश्वामाव' लच्चणा अन्यस्तदशा को, विश्वामावलच्चण

अनुपाख्य तम को दूर करने वाला, सर्वप्रथम व्यक्त होने वाला, स्वस्वरूप से अव्यक्तावस्था में परिगात रहने वाला, विश्वकम्मी नामक, वेदपुरञ्जनात्मक स्वयम्भू ही है। जैसाकि भगवान् मनु ने कहा है—

> १—त्रासीदिदं तमाभृतमप्रज्ञातमलचणम् । त्रप्रतर्भ्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

२—ततः स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयनिदम् । महाभूतादि दृतौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥

३—योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सुच्मोऽव्यक्तः सनातनः । सर्वभृतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्वभौ ॥ (मनुः १।४,६,७,)।

भृतपुरखनानुग्रहीता पृथिवी 'पृथिवी' है, पशुपुर॰ चन्द्रमा 'जलॐ' है, देवपुर॰ स्थ्यं 'तेज' है, लोकपुर॰ परमेष्ठी 'वायु' है, एवं वेदपुरखनानुग्रहीत स्वयम्भू 'आकाशा' है। इन पाँचों महाभूतों का स्नादिभूत स्नाकाशात्मक स्रव्यक्त स्वयम्भू ही है, अतएव मनु ने इसे 'महाभूतादिः' नाम से व्यवहृत किया है। परमेष्ठ्यादि चारों पुर गतिमत् होने से कियात्मक रजोगुग्रमृत्तिं बनते हुए जहाँ 'रजांिं हैं, वहाँ अपने स्थितिभाव से सत्वात्मक बनता हुस्रा स्त्यवम्मां स्वयम्भू रजोमर्थ्यादा से बहिभू त होता हुस्रा 'परोरजा' नाम से प्रसिद्ध हैं। 'ईदं' रूपेग्र भामित स्नाज बो विश्वप्रकाश हो रहा है, इस व्यक्त विश्व का स्नादिप्रवर्तक यही स्वयम्भू हैं। इसकी स्नामव्यक्ति से पहिले यह सम्पूर्ण विश्वप्रवास अनुपाल्यलच्या निविद्यतम से ही स्नाकान्त था। विश्वाभावलच्या इस तम का निराकरण इसी से हुस्ना है, स्रतप्त हमें 'तमोनुदः' कहा गया है। इसकी जाग्रति में विश्वसत्ता है, इसकी मुपुत्ति में विश्वप्रत्य हैं। स्रप्यत्मसंस्था में प्रवर्शक्त से प्रतिष्ठित स्वायम्भू त्रंश भी 'शान्तात्मा' ही कहलाया है, जिसे कि हम स्राध्यात्मसंस्था में प्रवर्शकर से प्रतिष्ठित स्वायम्भू त्रंश भी 'शान्तात्मा' ही कहलाया है, जिसे कि हम स्राध्यात्मक-स्वयम्भू कहा करते हैं। स्नाधिदैविक स्वयम्भूरूप इस शान्तात्मा का स्नव्यक्तभाव ही प्रलय-सृष्टि की प्रतिष्ठा है, बैसिक निम्निलित मनुवचन से प्रमास्थित है—

यदा स देवो जागर्त्ति तदेदं चेष्टते जगत्। यदा स्विपति 'शान्तात्मा' तदा सर्वे निमीलति ॥ (मनुः १।४२।)

शान्तात्मलच्चण इस स्वयम्भू प्रजापित के गर्भ में पूर्वोक्त-दहरोक्तरभाव-सम्बन्ध से परमेष्ठथादि चार पुर प्रतिष्ठित हैं। वह इन चारों पर श्रपनी पुन:पदलच्चण मिहमा से श्रासमन्तात्-श्रावपनलच्चण- (सर्वाधारलच्चण) श्रायतनरूप से व्याप्त है, श्रतएव 'श्रासमन्ताद्भवित' निर्वचन से यह स्वयम्भू

 <sup>&</sup>quot;चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि" (यज्ञःसंहिता)
 "तरसिकिरससङ्गदेषपानीयपिएडो, दिनकरिदिश चश्चश्चन्द्रिकाभिश्वकास्ते"
 (सिद्धान्ततत्त्वविवेक)

'श्राम्प्रजापति'—'परमप्रजापति' इक्षादि नामों से व्यवहृत हुश्रा है। परमप्रजापित नामक इस स्वयम्भू में श्रातमा, पदं, पुनःप्रदम्' इन तीन मानों की प्रतिष्ठा है। हृदयाविच्छिन्नतस्त्व श्रातमा है, स्वयम्भू मत्यें पिगड 'पदं' है, पिगड की श्रमृतमिहिमा 'पुनःपदम्' है। धर्मात्रयोपपन्न परमप्रजापित की महिमा के गर्भ में श्रपना स्वरूप लाम करने वाले परमेष्टी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, इन चारों में श्रातमादि तीनों भाव प्रतिष्ठित हैं। दूसरे शब्दों में जैसा स्वरूप-श्रवयवसंस्थान स्वयम्भू का है, वैसा ही स्वरूप-श्रवयवसंस्थान तदुत्पन्न परमेष्टियादि पुरों का है। इसी श्राधार पर इन चारों को 'प्रतिमाप्रजापित' कहा जाता है। परमेष्टी वरुणमय है, सूर्य इन्द्रमय है, चन्द्रमा सोममय है, पृथिवी श्रप्निमयी है, चारों प्रतिमाप्रजापित हैं। 'दर्शपूर्णमास' नामकी सुप्रसिद्ध यहापिकत्वा से उत्पन्न इन्हीं चारों का दर्शपूर्णमासविज्ञानब्राह्मण में खब्दीकरण करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं—

'स ऐचत प्रजापतिः ( स्वयम्भूः )-इमं वाऽत्रात्मनः प्रतिमामसृद्धि । ×××× । श्रात्मनो ह्येतं प्रतिमाससृजत । ××× । ता वा एताः प्रजापतेरिधदेवता असृज्यन्त-श्राग्नः (पृथिवी), इन्द्रः (सूर्यः) सोमः (चन्द्रमाः) परमेष्ठी प्राजापत्यः' इति । —शतः ११।१।६।

उक्त सृष्टिधाराक्रमं का निष्कर्ष यह निक्तला कि, परात्पराञ्ययाच् रात्मद्ध्यमूर्ति घोडशी पुरुष के पराप्रकृति नामक अच्चर के काम-लपः-अम व्यापार से आतमच्य की अझादि पाँच मर्त्य कलाओं से सर्वप्रथम प्राणादि पाँच विकार च्य उत्कृत हुए, इन्हें ही विश्वसुट् कहा गया। इन पाँच विश्वसुद्धों के पश्चीकरण से पञ्चात्मक प्राणादि का विकास हुआ, इन्हें ही 'पञ्चजन' कहा गया। पञ्चात्मक, अतएव पञ्चजन नाम से व्यवहृत प्राणादि पाँचों से वेदादि पाँच मान उत्पन्न हुए, जो कि पुरोगादानत्त्वेन 'पुरञ्जन' नाम से व्यवहृत हुए। इन वेदादि पाँच पुरुजनों से स्वयम्भू आदि पाँच पुरों का कमशः विकास हुआ। इस पञ्चपुरोत्पत्ति के अनन्तर वह घोडशीपुरुष इसके गर्म में प्रविष्ट होकर विश्वात्मा नाम से प्रसिद्ध हो गया, एवं यहीं आकर उसकी 'प्रजापति' अभिधा चितार्थ हुई। विश्वसुट्, पञ्चजन, पुरञ्जन, पुर, चारों की समष्टि 'विश्व' है, यही उस परात्पर-अञ्चय-अञ्चर-च्यात्मक-चतुष्टयमूर्ति विश्वात्मा का शरीर है। पर्थ-चतुष्टयात्मक घोडशक्त आतमा, अनेककल विश्व, दोनों का समन्त्वित रूप ही-'आत्मन्वी' है, यही 'अजापति है।

#### प्रजापतिस्वरूपपरिलेखः-

| <b>क</b> १-परात्पर:— सर्वज्ञाविशिष्टरसात्मको निष्कलः |                        |                    |                 |                     |                   |                     |  |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| १-२-ग्रव्ययः—                                        | त्र्रानन्दः−           | विज्ञानं-          | मनः-            | प्राग्ः-            | वाग्-             | वते:                |  |
| २-३-ग्रद्धरः —                                       | त्रह्मा-               | विष्णुः-           | इन्द्र:-        | त्र्राग्न:−         | सोमः              | आत्मविवत <b>े</b> : |  |
| ३-४-श्रात्मच्रः−                                     | ब्रह्मा-               | विष्णु:-           | इन्द्र:-        | ऋग्निः−             | सोमः              |                     |  |
| १-५-विश्वसृट् (बः)                                   | प्राग्यः—              | त्र्यापः —         | वाक्—           | त्र्रानादः—         | त्र्रन्नम्        |                     |  |
| २-६-पञ्चबनः (नाः)                                    | प्राग्ः—               | ग्रापः—            | वाक्—           | त्र्रानादः—         | त्रनम्            | वित्:               |  |
| ३-७-पुरञ्जन: (नाः)                                   | वेदाः—                 | लोकाः—             | देवाः—          | भूतानि—             | पशवः              | <b>क्षियविवर्तः</b> |  |
| ४-द-पुरम् (िण)                                       | स्वयम्भ्: - ·          | परमेष्ठी—          | द्ध्य्यं:—      | पृथिवी—             | चन्द्रमाः         |                     |  |
| श्रात्मन्वी-श्रवापितः                                | त्र्रानन्दविभृतिः<br>१ | विज्ञनविभूतिः<br>२ | मनीविभृतिः<br>३ | प्राग्गविभृति:<br>४ | वाग्विभूतिः<br>प् |                     |  |

इसी सम्बन्ध में अनन्त-परात्यर-परमेश्वर की अनन्त-अतएव अविशेय विभृति का दो शब्दो में और यशोगान कर लीबिए। सर्ववलविशिष्टरस को परात्यर कहा गया है। एवं इसमें माया-जायादि सोलह बल-कोश क्तलाए गए हैं। प्रत्येक कलकोश के मर्भ में तद्र प अनन्त बलकोश प्रतिष्ठित माने गए हैं। फलतः विश्वस्वरूपसम्पादक मायावलों का भी आनन्त्य सिद्ध हो जाता है। एक एक मायावल-सीम्म से एक एक मायी विश्व का स्वरूप सम्पन्न होता है। उपाधिश्र्या एकत्त्व संख्या से अक अनन्त परात्यर के अनन्त घरातल पर किन्दु-स्वरूपाविञ्चन अनन्त (असंख्य) मायावल हैं। एक एक मायावल एक एक ईशप्रजापति का स्वरूप-समर्पक है। फलतः एक परात्यर-परमेश्वर के गर्भ में अनन्त-मायी-महेश्वरो की भाति सिद्ध हो जाती है। अस्मदादि प्रजावर्ग का हमारे मायी-प्रजापति से सम्बन्ध है। शेष मायी विवर्ष अन्य-अन्य विश्व सम्पत्तियों से अक हैं, जिनसे हमारा कोई सम्बन्ध नही है।

श्रव केवल मायी प्रजापित के श्रमन्त विस्तार का विचार कीजिए। मायी-बोडशी प्रजापित श्राश्वतथन्न हैं। इसमें एक केह्स योगमाया मुख्य हैं। एक एक योगमाया के गर्म में बाँच पाँच श्रवान्तर योगमायाएँ प्रतिष्ठित हैं। इसप्रकार पञ्च-पञ्च पर्वात्मिका एक सहस्र योगमायाओं को श्रप्तने गर्भ में रखने बाला मायी श्रश्वतथ पूर्ण-पुरुष प्रतिष्ठित हैं। इन सहस्र योगमाया-विवत्तों को श्रश्वतथ वृद्ध की सहस्र बल्शा (शाखा) माना गया है। एक एक बल्शा में स्वयम्भू-परमेष्टी-सूर्य्य-चन्द्रमा-पृथिवी, ये पाँच पाँच पुरुडीर (पर्व) हैं। श्रतएव पञ्च-श्रवान्तर योगमायात्मिका, एकवल्शात्मिका योगमाया 'पञ्चपुरुडीरा-प्राजापत्यबल्शा' नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक बल्शा के साथ सहस्र बल्शात्मक श्रश्वतथ वृद्ध के केन्द्र में प्रतिष्ठित घोडशीप्रजापित का सम्बन्ध हैं। श्रतएव प्रत्येक बल्शा का विचार प्रस्तुत होने पर तन्मूलभूत घोडशी को श्रप्रणी माना जायगा। घोडशीपुरुषानुरुहीत, पञ्च-पुरुडीरा एक बल्शा ही हमारा श्रपना विश्व है। हमारी श्रपेद्धा से ६६६ बल्शा परोद्ध हैं, श्रसम्बद्ध हैं। हमारी दृष्ट में विश्व की इयत्ता एकवल्शा पर ही समाप्त है। श्रतः हमनें घोडशीस्वरूप का विश्लोषण करते हुए पञ्चपर्वात्मिका एकवल्शा के स्वरूप-विश्लोषण से ही विश्वविश्लोषण गतार्थ मान लिया है।

त्रात्मा-शरीरसमष्टिलच्या त्रात्मन्वी के स्वरूप की भिन्न दृष्टि से मीमांसा की जिए। 'त्रिवृद्धा इदं सर्वम्' अनुगम के अनुसार इस ज्ञात्मन्वी को विश्वातीत, विश्वचर, विश्व, इन तीन पवों में विभक्त माना ज्ञा सकता है। घोडशी पुरुष का परात्पर भाग अपने प्रातिस्विकरूप से मायातीत बनता हुआ विश्वातीत है। विश्वातीत परात्पर से अभिन्न, अतएव १६ कला में संगृहीत परात्पराव्ययाच्चरात्मच्दरसमष्टिलच्च्य घोडशी पुरुष विश्व में प्रविष्ट होकर विश्वातमा बनता हुआ विश्वचर है। एवं विश्वसुट्-पञ्चजन-पुरज्ञन-गर्भित स्वयम्भ-आदि पञ्चपुर आत्मा के प्रवेश से 'विश्वत्यस्मिन्नात्मा' निर्वचन से 'विश्व' नामक तीसरा विवर्त्त है। ये ही तीनों विवर्त्त कमशः प्रविविक्त, प्रविक्त, सष्ट, इन नामों से भी व्यवहृत हुए हैं। इसप्रकार केवल मायात्रल के तारतम्य से रसज्ञलात्मक एक ही परात्पर के तीम रूप हो जाते हैं। मायान-वच्छेदेन वही विश्वातीत परात्पर है, महामायावच्छेदेन वही विश्वचरपुरुष है, योगमावावच्छेदेन वही विश्वपुर है।

## १६-त्रजापति की ५ संस्थाएँ--

ईशप्रजापित की सामान्य दृष्टि से यद्याप परास्परादि चार ही विवर्तों का पूर्व में विश्लेषण हुआ है। तथापि यदि परास्पर के शुद्धरसलच्चण निर्विशेष, बलविशिष्टरसलच्चण परास्पर, इन दो विवर्तों की अपेचां की जाती हैं, तो पाँच विवर्त हो जाते हैं। जो ये पाँच विवर्त ईश्वरात्मविवर्त में हैं, वे ही पाँच विवर्त तदंशभूत जीवात्म—विवर्त हैं। जीवात्मा के पाँचों आत्मविवर्तों की प्रतिष्टा ईश्वरात्मा के पाँच विवर्त हैं। वे पाँचों विवर्त शुद्धरस, बलविशिष्टरस, महामायाविष्ठिक्ष रसबल, हृदयाबिष्ठिन रसबल, परिधि—अविष्ठिन रसबल, मेद से कमशः निर्विशेष, परात्पर, अव्यय, अच्चर, आत्मच्चर, नाम से पूर्व में व्यवहृत हुए हैं। शुद्धरतात्मक निर्विशेष शुद्ध आनन्दधन बनता हुआ 'ऐकान्तिकसुख' लच्चण है। बलविशिष्टरसात्मक परात्पर मायातीत बनता हुआ, अतएव नित्य प्रतिष्ट रहता हुआ 'शाश्वतधम्म' लच्चण है। महामायाविष्ठिन रसबलात्मक अव्यय विविधमावशूत्य रहताहुआ 'अञ्यय' लच्चण है। हृद्धयाविष्ठिक्षरस्वलात्मक अच्य निमित्तकारणत्वेन अपने अविपरिणामी धम्म से 'अमृत' लच्चण है। एवं परिधि—

अविच्छिन्न रसक्लात्मक आत्मच्चर उपादान-कारराच्वेन अपने परिणामीरूप से विश्वोपादन बनता हुआ 'ब्रह्म' लच्चण है। गीतक्षशास्त्र नें श्रीत निर्विशेषादि पाँचों आत्मविवर्जों का ऐकान्तिक सुखादि लच्चणों के रूप से ही स्पष्टीकरण किया है, बैसा कि निम्नलिखित गीतावचन से प्रमाणित है—

#### त्रक्षको हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । शास्त्रतस्य च धर्म्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ (गीता १४।२७।)

|                                                                       | •                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| १ क-शुद्धरसः<br>*-सवबस्रविशिष्टो रसः]विश्वात                          | ग्रीतः-प्रविविकः<br>हि              |
| २—सर्वेपरात्पराञ्ययान्तरात्मन्तरात्मकः घोडशी ]——विश्वच                | र:-प्रविष्टः 🖟                      |
| ३—विश्वसट्-पञ्चजन-पुरञ्जनगर्भितानि पुराणि]— - विश्वम                  | I–संब्रम्<br>विद्या                 |
| <del></del> x                                                         | )                                   |
| १-शुद्धरसात्मक:-ऐकान्तिकमुखलच्चगा:                                    | (सुलस्यैकान्तिकस्य च)               |
| २- सर्वेक्लविशिष्टरसात्मकः—शाश्वतधम्मं लच्चराः—परात्परः               | (शाश्वतस्य च धम्म <sup>°</sup> स्य) |
| ३-मायाव <b>िक्र</b> न्तर <del>का</del> लात्मकः-ग्रव्यवलस्र्णःश्रव्ययः | (श्रव्ययस्य च)                      |
| ४-इदयाबन्छिन्नरसक्तात्मकः-ग्रमृतलक्त्सःग्रम्बरः                       | (ग्रमृतस्य)                         |
| ५-परिष्यव <del>िकुन्तरस्यतात्मकः-ब्रह्मलच्</del> रणः                  | (ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् )         |
| *                                                                     |                                     |

विश्वातीत परात्पर श्रविश्चय है, विश्वचर घोडशीपुरुष, तथा तच्छरीरस्थानीय विश्व, दूसरे शब्दों में श्रात्मन्वी ईराप्रजापित विश्वेय है। परात्पर मायापथ से श्रातीत बनता हुआ श्राव्य है। परात्पर पराचीनपदस्थानीय बनता हुआ श्रित पर्यानम् है, पुरुष श्रवांचीनपदस्थानीय बनता हुआ विशेय है। परात्पर पराचीनपदस्थानीय बनता हुआ श्रितीतः पर्यानम् है, पुरुष श्रवांचीनपदस्थानीय बनता हुआ 'पदे त्वर्वाचीने पतित न मनः कस्य न वचः' है। श्रीर इसी श्रात्मस्वरूप-विवेक के श्राधार पर हम कह सकते हैं कि, उपनिषच्छान्नों का प्रतिपाद्य श्रात्मा विश्वातीत, श्रव्याद श्रात्मा नहीं है, श्रीपुत सद्यस्व श्रात्मविवर्ष है, जैसाकि श्रात्मस्वरूपोपसंहारपरिच्छेद में स्पष्ट किया बाने वाला है। उपनिषद् श्राद्मा' की उपासना बतलाता है। यह 'श्रात्मा' शब्द शरीरसापेद्य है। अश्रिरी परात्पर को हमनें 'श्रव्याद्ध-श्रात्मा' रूप से 'श्रात्मा शब्द से व्यवहृत कर दिया है। वस्तुतः परात्पर श्रात्मा नहीं है, श्रीपुत श्रात्मा का श्रव्याद श्राचार है। वस्तुतः हसे श्रात्माधार भी नहीं कहा जा सकता। किसी मी शब्द की वहाँ गति नहीं है। क्योंकि प्रत्येक शब्द श्रवच्छेदक मर्य्यादा से श्रुक्त है। सर्वव्यापक का कोई श्रवच्छेक (मेदक) नहीं, श्रत्यप्व वहाँ शब्द की गति नहीं। श्र्पंच प्रत्येक पदार्थ विशेषक

बल के सम्बन्ध से ऋम्य पदार्थों का व्यावर्त्तक माना गया है। घट को इत्तलिए 'घट' शब्द से व्यवहृत किया करते हैं कि, उसमें रहने वाला घटत्व पटत्व-मठत्व-पुरुषत्वादि यचयावत् इतर विशेषकों का न्यावर्त्तक है। तद्तिरिक्त यचयावत् पदार्थों का स्रभाव ही तत्पदार्थ का स्वरूपसम्पादक माना गया है, अतएव तद्वाचक शब्द तद्तिरिक्त यचयावत् पदार्थौं का व्यावर्च क (निवर्च क) बना रहता है। अत-एव तच्छुब्द से तत्पदार्थ का प्रहरण सम्भव है। परन्तु परात्पर सर्वव्यापक है। यह घट भी है, मठ भी है, सब कुछ है, श्रतएव सबकुछ नहीं की कोटि में प्रविष्ट है। श्रतएव उसका व्यावर्तक नहीं, श्रतएव उसके लिए किसी शब्द का प्रयोग सम्भव नहीं । जब वह शब्दशास्त्र का विषय ही नहीं, तो उसे शब्दशास्त्रात्मक उपनिष-च्छास्र का प्रतिपादक क्यों कर माना जासकता है। ग्रावश्य ही शब्दात्मक वाक्प्रपञ्च की मर्थ्यादा से ऋतीत बनता हुआ वह अनिर्वचनीय है। बात यथार्थ है। वाक्-लक्त्रा शब्द का आविर्माव स्वापम्भुवी सत्यावाक् से सम्बन्ध रखता है, बोकि सत्यावाक् अनादिनिधना मानी जाती हुई भी विश्वसीमा में अन्तर्भुक है। फिर इसने विश्वसीमातीत परात्परका निर्वचन कैसे सम्भव है। हम मान लेते हैं कि, स्वायम्भुवी नित्या सत्यवाक् की वहाँ गर्ति है। परन्तु निर्वचन तो प्रयोगलच्रण,वागिन्द्रियानुबन्धी ऋनित्य शब्दोंसे ही सम्बन्ध रखता है। निर्वचनसाधक प्रयोगात्मक, इन ऋनित्य शर्व्से का तो वहाँ लेश भी सम्बन्ध नहीं है। इस शब्दस्वरूपदृष्टि से भो उस इन्द्रियातीत परात्पर का वागिन्द्रियानुक्क्घी शब्दापेच्चया अनिर्वचनीयत्व ही सिद्ध हो रहा है। साथ ही मन की भी वहाँ गित नहीं है। क्योंकि मन सेन्द्रिय बनता हुन्ना परिच्छिन्न है। हृदयबलावच्छिन्न तत्त्व ही मन है। विना विषय के इसका व्यापार ऋषम्भव है । सहृद्य-सशरीर विषय ही मनोगित का ऋालम्बन बनता है। श्रहृदय श्रशरीर परात्पर विषयमर्थ्यादाविकान्त रहता हुन्ना मन से भी श्रतीत हैं । श्रतएव श्रनिर्वचनीयवत् यह सर्वथा ऋविज्ञेय भी है, जैसा कि-'न तत्र वाग् गच्छति, नो मनः' इत्यादि श्रुतियों से भी प्रमाणित है। परात्पर की बाङ्-मनसपथातीता इसी श्रानिर्वचनीयता, तथा श्राविश्चेयता का स्पष्टीकरण करते हुए श्रुति ने कहा है ---

## संविद्नित न यं वेदा विष्णुर्वेद न वा विधिः। यतो वाचो निवत्त<sup>द</sup>नते ऋप्राप्य मनसा सह॥

## २०-'संविदन्ति' का रहस्यार्थ-

"उक्त श्रुति एक विशेष रहस्यार्थ का विश्लेषण कर रही है। श्रुति ने कहा है कि, न उसे वेद जान सकते, न विष्णु जान सकते, न ब्रह्मा जान सकते। साथ ही वाणी मन के साथ वहाँ जाने में श्रासमर्थ हो वापस लौट श्राती हैं"। श्रुति ने जहाँ प्रत्यच्नाषा में इसकी श्रविश्लेयता-श्रविर्वचनीयता वतलाई है, वहाँ सकेत-माषा से इसकी प्राप्ति का उपाय श्रवश्य वतला दिया है। उसका बलान नहीं हो सकता, उसकी उपासना चन्तत, ध्यान, नहीं हो सकता। परन्तु एक विशेषप्रक्रिया के श्रनुगमन से कालान्तर में परात्पर—सम्पत्ति प्राप्त अवश्य हो जाती है। श्रीर उस विशेष प्रक्रिया का म्लाधार है इन्द्रानुगत निष्कामकर्म्मलच्चा 'बुद्धियोग', जसका 'उपनिषत् हमें क्या सिखाती है ?' प्रकरण में विस्तार से निरूपण होने वाला हैं।

श्रच्तरपुरुष का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि, 'ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र' तीनों हृद्य-श्राव्तर हैं। इन तीनों हृद्याच्त्रों का क्रमशः श्रात्मच्त्र, श्रव्यय, श्रव्तर से सम्बन्ध हैं। मन:प्रधान श्रव्यय का विष्णु- ऋषर से, प्रागःप्रधान अद्धर का इन्द्राद्धर से, एवं वाकप्रधान त्तर का ब्रह्मात्त् से सम्बन्ध है। श्रतएव पूर्व में अव्यय को विष्णुधाम, अद्धर को इन्द्रधाम, एवं त्तर को ब्रह्मधाम बतलाया गया है। पर अव्यय, ब्रह्म त्यर, टोनों के मध्य में प्रतिष्ठित अत्वर ही सर्वकम्मों माना गया है। यह स्पष्ट किया जा कुका है कि, अव्यय की आनन्दादि पाँचों चितियों का स्वरूप चेतनात्मक अत्वर मे ही सम्बद्ध है। हृद्यात्तर के व्यापार से ही अव्यय मन पर अन्तिश्चितिलद्धण आनन्द—विज्ञानचिति होती है, एवं बहिश्चितिलद्धण प्राण—वाक्चिति होती है। अन्तिश्चितिलद्धण अव्यय मृतिसाद्दी है, बहिश्चितिलद्द्यण अव्यय स्वर्षात्री है। एवमेव त्तर की गाँच कलाओं का अय मी अत्वरव्यापार को ही है। यदि मध्यस्थ अत्वर न होता, तो न तो अव्यय चिदात्मा कनता, न इसके सृष्टिसाद्दीरूप को आधार बनाने वाला त्तर सृष्टिकमर्म में समर्थ बनता। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि, पञ्चकलात्मक अव्यय का अव्ययन्त, पञ्चकलात्मक त्वर का स्वरूप मध्यस्थ अत्वर पर ही अवलम्बित है। मध्यस्थ अत्वर इस ओर के त्वर का भी संग्राहक है, उस ओर के अव्यय का मी संग्राहक है। अत्वर—तिमूर्ति है। यही पर अव्यय, अव्ययस्वरूपसम्पादक, एवं सम्बद्ध ) है, यही ब्रह्म (आत्मत्वर, आत्मत्वरस्वरूपसम्पादक, एवं संग्राहक ) है। अत्वर की इसी सर्वात्मकता का स्पष्टीकरण करती हुई उपनिषत् कहती है—

## एतद्वयेवाचरं ब्रह्म, एतद्वयेवाचरं परम् । एतद्वयेवाचरं ज्ञाच्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

'यो यदिच्छिति तस्य तत्' का समाधान वास्तव में अच्हर से ही हुआ है। लोकवैभवप्राप्तिकामना, ईश्वरातुम्रह्माप्तिकामना, एवं सर्वक्रधनिविमोकलच्या मुिक्तप्राप्तिकामना, यचयावत् कामनाओं का इन्ही तीन कामनाओं
में अन्तर्माव है। इन्ही तीनों कामनाओं के सम्बन्ध से कर्म्ययोग, भिक्तियोग, ज्ञानयोग, नामक तीन योग
आविर्म्त हुए हैं। तीनों का क्रमशः अव्यय-अच्हर-च्हर से सम्बन्ध है। कर्म्ययोग च्रस्प्यत्तिलच्या
लोककामना का, मिक्रयोग अच्हरसम्पत्तिलच्या ईश्वरप्राप्तिकामना का, एवं ज्ञानयोग अव्ययसम्पत्तिलच्या
मुक्तिकामना का समर्थक है। इन तीनों का मृलाधिष्ठान मध्यस्थ अच्हर ही है। कारण यही है कि, तीनो में ही
साधनदशा में ततत्कामनानुगत तत्तत्कम्मिवशेषों का अनुगमन अपेचित है। कर्म्म का एकमात्र प्रायामय
अच्हर से सम्बन्ध है। मनोमय अव्यय ज्ञानत्त्वेन निष्क्रिय है, वाङ्मय च्हर अर्थत्त्वेन निष्क्रिय है, सिक्रय है
क्रियात्त्वेन प्रायामय अच्हर। साथ ही अव्ययज्ञान से ज्ञानमय, च्हर्य से क्रियामय बनता हुआ तन्मय भी
है। यही सर्वमूर्ति मध्यस्थ अच्हर च्हरात्मकला से लोककामना का, स्वात्मकला से इश्वरप्राप्तिकामना का, एवं
अव्ययात्मकला से मुक्तिकामना का पूरक बनता हुआ 'यो यदिच्छिति तस्य तत्' को अन्वर्थ बना रहा है।
अत्यय कर्मयोगलच्या यज्ञाण्ड में भी अच्हर को ही छिद्रसन्धाता माना गया है, भिक्तयोगलच्हाण उपासना
काग्छ में भी अच्हर को ही उपास्य बतलाया है, एवं ज्ञानयोगलच्हाण मुक्तिमार्ग में भी अच्हर को ही
इद्युन्य-विमोचक माना गया है।

जब तक हृद्ग्रन्थि है, तब तक बन्धन है, माया सीमा है, परात्परसम्पत्ति का विच्छेद है। परात्परमाव में परिखत होने के लिए माया—सीमा का विमोक श्रपेचित है। इसके लिए हृद्ग्रन्थिविमोक श्रावश्यक है, एवं इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हृद्यावच्छिन्न—'परावर' नामक श्रच् का समाश्रय श्रपेचित है। श्रच्र इन्द्र- पद हैं। विश्व में इस इन्द्राच्चर का विकास पञ्चपर्वात्मक विश्व की मध्यपर्वस्थानीया स्थ्यंसंस्था में हुन्ना है। यही सौर इन्द्र श्राघ्यात्मिक संस्था में 'बुद्धि' रूप से प्रतिष्ठित हैं। च्रवगत् के सम्बन्ध से इसमें मर्त्यलच्या श्रविद्या-चतुष्ट्यी प्रतिष्ठित रहती हैं। फलतः विद्या-श्रविद्या मेद से बुद्धि के श्राट विवर्त हो जाते हैं। इनमें से श्रविद्याबुद्धिचतुष्ट्यी च्रसम्बन्धेन सृष्टि-कन्धन की प्रवर्त्तिका बनती है, विधाद्याबुद्धि अव्ययानुप्रहेश मुक्तिप्रवर्त्तिका बनती है। यही वास्तविक बुद्धियोग है, जो उपनिषदों की शिच्हा का तान्विक निष्कर्ष है।

बुद्धि इन्द्राच्चरात्मिका है । यही हृद्यन्थ-विमोक में समर्थ है । अव्ययक्तानानुगत विष्णुदृष्टि से वह अविजेय है, वाङ्भय च्चरानुगत ब्रह्मा की दृष्टि से वह अनिर्वचनीय है । परन्तु प्राणमय अच्चरानुगत इन्द्रापेच्चया वह अवश्य ही हृद्यन्थिविमोकद्वारा प्राप्त होने योग्य है । 'स हि नेदिष्ठ पस्पर्श'-'योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽह्म्' इत्यादिल्प से श्रुति इन्द्रात्मक आदित्य पुरुष को ही परात्परानुगता अद्वेतसम्पत्ति की प्रतिष्ठा वतला रही है । मन, प्रार्ण, वाक् तीन अवत्मतिवर्त्त हैं, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, तीन हृद्य विवर्त्त हैं, तीनों क्रमशः अव्यय-अच्चर-च्यरानुग्रहीत हैं ।

श्रुति ने उक्त रहस्य को लच्य में रख कर कहा है कि, विष्णु-ब्रह्मा उसे नहीं बान सकते । साथ ही वाक् से वह श्रानिर्वन्तिय है, मन से श्राविष्ठेय है । श्रुति ने न तो इन्द्र का उल्लेख किया, न तत्प्रतिष्ठारूप प्राणा का उल्लेख किया। इसी संकेत से स्पष्ट हो रहा है कि, प्राणात्मक श्राच्येन्द्र बुद्धियोग के द्वारा हृद्यन्थिनियोक करना हुत्रा श्रवश्यमेव उसे प्राप्त कर सकता है । प्रश्न हो सकता है कि, यदि इन्द्राच्य से वह प्राप्तव्य था, तो श्रुति ने उसका उल्लेख क्यों नहीं कर दिया, क्यों इस रहस्य को परोच्च रक्ता १ । उत्तर स्पष्ट है । उल्लेख वाणी का विषय है । श्रीर वहाँ न वाणी है, न मन है । केवल कर्मानुगमन है । इस तत्विशिचा के लिए श्रुति ने संकेतमाषा का ही श्राश्रय लेना उचित समक्ता है । इन्द्रसहयोगी श्रच्य हृदयन्थ का निवर्चक, मुक्ति का प्रवर्शक है, यह सिद्धान्त निम्नलिखित श्रुति से प्रमाणित है—

## भिद्यते हृदयप्रन्थिच्छियन्ते सर्वासंशयाः । चीयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्निन् दृष्टे परावरे (श्रवासे) ॥ —गुण्डकोपनिषत् २।२।=।

#### २१-त्रात्म-ब्रह्म-यज्ञ-योनि ---

षोडशीप्रजापित का स्वरूपोपसंहृत करते हुए यह कहा गया है कि, षोडशीपुरुष 'श्रमृतात्मा' नाम से प्रसिद्ध है । स्वयम्भू-परमेष्ठी-स्ट्यं-पृथिवी-चन्द्रमा, ये पाँच 'खरडात्मा' हैं, प्राञ्चतात्मा हैं । विश्वापेत्त्या

विश्वव्यापक ऋमृतात्मा (षोडशीपुरुष) ऋखगडात्मा है। यही उक्त पाँचों खगडात्म-विवर्तों की योनि है। स्वयम्भू-ऋादि प्राकृतात्माऋों का ऋात्मभाव इस ऋमृतात्मा पर ऋवलिम्बत है। इसी ऋमृतात्मा के गर्भ- प्रवेश से स्वयम्भू ऋादि ऋात्मन्वी बनते हुए परम-प्रतिमा-प्रजापित नामों से व्यवहृत हुए हैं। ऋतएव इस ऋमृत तत्त्व को हम 'आत्मयोनि' कह सकते हैं।

द्वार विश्व के मूलोपादान बनते हुए 'विश्वसृट्' कहलाए हैं। इसी उपादानकारणता के सम्बन्ध से हम इस विश्वसृट् को 'ब्रह्म' कह सकते हैं। बोडशाकल अमृतातमा व्यापक परात्पर का जहाँ प्रथम विवर्श है, वहाँ प्रायास्य यह विश्वसृड्ब्र्झ द्वितीय विवर्श है। उस षोडशी में यह पञ्चप्राणमूर्त्त ब्रह्मविवर्श सिनिविष्ट है, बेसांक निम्नलिखित क्चन से प्रमाणित है—

एषोऽखुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पञ्चथा संविवेश । प्रासौश्चित्तं सर्वामोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष त्र्यात्मा ॥ ( सुण्डक ३।१।६। ) ।

त्रशुलद्धण त्रात्मा विशुद्ध त्रव्ययपुरुष है। त्रद्धर, त्रीर त्रात्मद्धर इस त्रव्ययपुरुष की त्रान्तरङ्गप्रकृति है, स्व-माव है, त्रवएव इनका पुरुषस्वरूप में ही त्रात्मीव मान लिया जाता है। इसि लिए च्याद्धर के परा-त्रपरा-प्रकृति स्थानीय होने पर भी गीताने 'द्वाविमो पुरुषों लोके द्धारचादर एव च' इत्यादि रूप से 'पुरुष' शब्द से व्यवहृत कर दिया है। इस त्रान्तरङ्गप्रकृतिविशिष्ट पुरुष में नित्य सिन्नविष्ट प्राणादि लच्चणपञ्चात्मक विश्वमृट् विकृतिप्रधान विश्व का मूलकारण होने से 'कृतेः प्रागवस्था' निर्वचन से बहिरङ्गप्रकृति नाम से व्यवहृत हुत्रा है। षोडशीपुरुष (त्रान्तरङ्गप्रकृतिरूप च्याद्धरविशिष्ट त्रव्ययपुरुष) के सृष्टिसाद्धी
मनःप्राणवाग् माग के, तथा बहिरङ्गप्रकृतिलद्धण पञ्चप्राणात्मक विश्वसृट् के समन्वय से ही पञ्चजनपुरञ्जनादि के द्वारा विश्वस्वरूप का प्राद्धमीव हुत्रा है। बहिरङ्गप्रकृतिलद्धण विश्वसृट् का पहिला बिवर्तः
त्रात्मद्धर के ब्रह्ममाग का विकारभूत 'प्राण' तत्व है। इस विश्वसृट्-प्राण से पञ्चजन (पञ्चीकृतप्राण)
द्वारा सर्वप्रथम 'ब्रह्मनिःश्वितत' नामक त्रपौरुषेय वेदलद्धण वेदपुरञ्जन प्राहुर्भृत हुत्रा है, जैसाकि निम्नलिखित
वाजिश्रुति से स्पष्ट है —

''सोऽयं पुरुषः ( प्राग्णात्मकः ) प्रजापितरकामयत-'भ्यान्त्स्यां, प्रजायेय' इति । सोऽश्राम्यत्, स तपो ऽतप्यत । स श्रान्तस्तेपानो ब्रह्मैव प्रथममस्जत त्रयीमेव विद्याम् । सैवास्मै प्रतिष्ठाभवत् । तस्माद्न्च्य प्रतितिष्ठिति । प्रतिष्ठा ह्योषा, यद् ब्रह्म ( त्रयीविद्या )'' (शत० ६।१।१।=। )।

ऋग्-यजुः-सामात्मक इस वेदपुरञ्जन के मध्य में प्रतिष्ठित यजुर्बा के यत्-जूनामक दो विवर्त हैं। यत्माग गतिप्रकृतिक प्राण है, जूमाग स्थितिप्रकृतिक वाक है। यत्-प्राण के व्यापार से जू-वाक से सर्वप्रथम भगविद्गितेलच्या त्रापोवेद प्रादूर्भूत हुत्रा है। वाक ही त्रविकृतपरिणामवाद से त्रब्रूक्प में परिणात

होती है। वेदपुरञ्जन के अनन्तर वेदवाक् से सर्वप्रथम इसी की उत्पत्ति हुई है, इसी आधार पर श्रुति कहती है—

"तस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोऽतप्यत । सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात् । वागेव साऽसृज्यत । सेदं सर्वमाप्नोत् , यदिदं किञ्च । यदाप्नोत् , तस्मादापः । यदवृशोत् , तस्मात्–वाः (वारिः )" (शत० ६।१।१।६। )।

भृग्विङ्गरोमय इस अप्तत्व का भृगुमाग स्तेहलच्या है, अङ्गिरामाग तेजोलच्या है। दोनों की समिष्ट 'आपोवेद' लच्या 'सुवेद', किंवा 'सुब्रह्म' है। ब्रह्मवेद नामक त्रयीवेद का यह स्वेद (पसीना) स्थानीय बनता हुआ ही परोच्चभाषा में 'सुवेद' कहलाया है—(देखिए गो॰ ब्रा॰ १।१।४।)। इस आपोमय भृग्विङ्गरोमय सुवेद के गर्भ में 'तत्सृष्ट्वा' न्याय से तदुत्पादक त्रयीवेद प्रतिष्टित है, जैसाकि निम्निलिश्वत अथर्वश्रुति से प्रमाणित है—

## त्रापो भृग्वङ्गिरोरूपमापोभृग्वङ्गिरोमयम् । त्र्यन्तरैते त्रयो वेदा भृगूनङ्गिरसः श्रिताः ॥ (गोपथत्राह्मण-१।१।२६।)।

त्रयीवेद 'सार्वयाखुष' नामक प्राणाग्निल इण बनता हुआ अग्निवेद है, आपोल त्या सुवेद अप्-सम्बन्ध से सोमवेद है। वह ब्रह्म था, वह सुब्रह्म है। वह वेद था, यह सुवेद है। वह स्थिति—गत्यात्मक था, यह स्नेह—तेबोमय है। इस सुब्रह्मल त्या वेदरूप अप्तत्व की उस ब्रह्माग्निरूप वेदतत्त्व में मातिरिश्चा वायु की प्रोरणा से आहुति होती है। इस आहुतिकम्म से वेद—सुवेद के चितिल एए अन्तर्याम समन्वय से जो अपूर्व तत्त्व उत्पन्न होता है, वही अग्निकोमात्मक तत्त्विवशेष आगे होने वाली मैथुनी सृष्टियों का बीजस्थान बनता हुआ 'शुक्र' नाम से प्रसिद्ध है।

सृष्टिविवर्त्त 'त्रानस्था, त्रास्थन्वान्' भेद से दो भागो में विभक्त माना गया है। त्रात्मसृष्टि त्रानस्था है, विश्वसृष्टि (शरीरसृष्टि) श्रस्थन्वती है। पुरुष (षोडशीमुरुष), श्रीर प्रकृति (प्रास्था-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्राप:-त्र

इस परिच्छेद के प्रकृत वक्तव्य से निष्कर्ष यही निकला कि, केवल बलग्रन्थितारतम्य से उस एक ही तत्त्व (परात्पर) के 'ऋमृतम्'-ब्रह्म-'शुक्रम्' ये तीन विवर्त हो जाते हैं। ग्रमृत 'पुरुष' (घोडशीपुरुष) है.

ब्रह्म (प्राणादि पञ्चात्मक विश्वस्ट्-बहिरङ्गप्रकृति ) 'प्रकृति' है, शुक्र (ब्रह्मस्वहासमन्वयात्मक रिथिति-गिति-स्तेह-तेबोमय तत्व) 'विकृति' है । त्रमृतलक्षण पुरुष 'त्रात्मयोनि' है, ब्रह्मलक्षण प्रकृति 'प्रकृतियोनि' है, एवं शुक्रलक्षणा विकृति विकारसंघात्मिका 'यञ्चयोनि' है। स्व॰ प॰ स्० चं॰ पृ॰, वे पाँच श्रिधियज्ञ हैं, इन पाँचों की योनि शुक्र है। पाँचो अधियज्ञों में (प्रत्येक में प्रश्लीकरण की अपेक्षा से) प्राणः-त्रापः-वाक्-अन्तादः-अन्तं, ये पाँच-पाँच प्राकृत प्राण प्रतिष्ठित हैं, एवं इन पञ्चात्मक-पञ्चधा-विभक्त पञ्चप्राणों की योनि 'ब्रह्म' (विश्वस्ट्) है। पाँचों संस्थाओं के पृथक् पृथक् पांच ही घोडशी-श्रास्मा है। इन पाँचों स्रात्म-विवचों की योनि श्रमृतात्मलक्षण घोडशी है। इसप्रकार श्रमृत-ब्रह्म-शुक्र रूप में परिणित होकर वही तत्त्व स्व कुछ बन रहा है। विश्वमृत् की इश्री सर्वञ्याप्ति का स्पष्टीकरण करती हुई उपनिषच्छुति कहती है—

''तदेव शुक्रं, तद्ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते । तर्स्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन, एतद्वे तत्'' क्टोपनिषत् ६।१।)

## २२-सप्तस्रुवनसृष्टि---

'प्रचा' शब्द का निर्वचन करते हुए पूर्व में कहा गया है कि, आत्मसन्तान ही प्रचा है। इस आत्म-सन्तान का मुख्यरूप शुक्र ही माना गया है। लोकसाधारण में 'वीर्थ' नाम से प्रसिद्ध सौम्य शुक्र की आहुति ही प्रचा का उपादान बनती है, अतः हम वीर्थात्मक शुक्र को प्रचा कह सकते हैं। सृष्टिक्रम में भी ब्रह्म-सु-ब्रह्मात्मक शुक्र ही स्वयम्भू आदि लोक, एवं लोकस्थ चीववर्ग का उपादान बनता है। अतः शुक्रतत्त्व अवस्य ही प्रचा कहा चा सकता है। स्वयं घोड़शीपुरुष आत्मा है, शुक्र आत्मप्रचा है, विहरङ्गप्रकृतिलच्चण मध्यस्थ पञ्चप्राणत्मक ब्रह्म दोनों का सम्बन्धसूत्र है, जैसािक 'प्राणिश्चितं सर्वमोतं प्रजानाम्' इत्यादि पूर्वोक्त मुख्डक अति से स्पष्ट है। ब्रह्मात्मक पञ्चप्राण से ही वह प्रचापति (घोडशी) 'प्रचया संरराणः'। इसप्रकार प्रचापति शब्द की व्याप्ति 'अमृतं-ब्रह्म-शुक्रम्' इन पर्वो तक समकती पड़ेगी। अब उक्त श्रुति का 'तिस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे' यह वाक्य, एवं पूर्वप्रतिज्ञाब श्रुति का 'य आविवेश युवनािन विश्वा' यह वाक्य और शेष रह जाता है। इनका समन्वय और कर लीजिए।

जिस ब्रह्म-सुब्रह्मात्मक शुक्त का पूर्व में दिग्द्र्शन कराया गया है, मुवनसृष्टि का एकमात्र उसी से सम्बन्ध है। रस-बलात्मक, अतएव अमृत-मृत्यूभयमृत्ति घोडशीपुरुष की स्वाभाविक अगृत-मृत्युविभृति के अनुप्रह से शुक्त-पदार्थ भी विश्वत नहीं है। इसके भी अमृतशुक्त, मर्त्यशुक्त, मेद से दो ही विवर्त मानें गए हैं। वाक्, आपः अग्निः, ये तीन अमृतशुक्त हैं, अग्निः, आपः, वाक्, ये तीन हीं मर्त्यशुक्त हैं। सम्भूय दो के ६ शुक्तविवर्त होजाते हैं। इन ६ आ में मध्यस्य अमृताग्निशुक्त, मर्त्याग्निशुक्त, दोनों के समन्वय से तो भुवन-मध्यस्य स्थ्यं का जन्म हुआ है। क्योंकि इसमें अमृत-मर्त्य दोनों आग्नेय शुक्तों का समन्वय है, अतएव निवेश्वस्तमृतं मर्त्यं वे के अनुसार इसमें दोनों धम्म हैं।

मर्त्वं त्रापः शुक्त से चन्द्रमा का, मर्त्यवाक् शुक्र से पृथिवी का उदय हुत्रा है, एवं ये दोनों मर्त्यमुवन मध्यस्य सूर्य्यं से त्रवीक् रहते हुए सूर्य्यं के मर्त्यं त्राग्नेयशुक्र से सम्बद्ध हैं, जैसाकि-'तस्माद्यत् किञ्चार्वाचीन-मादित्यात् , सर्वं तन्मृत्युनाऽऽप्तम्' ( शत० १०।५।१।४। ) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है । श्रमृत श्रापः शुक्र से परमेष्ठी मुवन का, एवं अमृतवाक्-शुक्र से स्वयम्भू मुवन का विका हुआ है। ये दोनों अमृतमुवन मध्यस्थ सूर्य्य से पराक् रहते हुए सूर्य्य के अमृतआन्तेय शुक्र से सम्बद्ध हैं। अमृतमुवनद्वयी अव्ययात्मा की विकासभूमि है, मर्त्यमुवनत्रयी चरात्मा की विकासभूमि है, उभयात्मक अग्निद्धयाविच्छिन्न मध्यस्थ इन्द्रात्मक सूर्य्य अच्रात्मा की विकासभूमि है, जैसांकि पूर्व में अच्रात्मा की सर्वरूपता का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट कर दिया गया है। इसप्रकार शुक्रषट्क् से पश्चमुवनसृष्टि का विकास हो जाता है।



उक्त पाँच मुवनों का अन्ततोगत्वा चार ही भुवनों में अन्तर्भाव मान लिया जाता है। मर्त्य आपःगुक सौम्य गुक है, एवं इससे चन्द्रभुवन का विकास बतलाया गया है। मर्त्य-वाक् गुक मर्त्याग्निलच्या
आग्नेयी वाक् है, एवं इससे पृथिवी—भुवन का विकास बतलाया गया है। चन्द्रमा पृथिवी का ही उपग्रह माना
गया है इस दृष्टि से, सौम्य होने से अन्तरूप चन्द्रमा का अन्नादात्मिका पृथिवी के साथ अन्न-अन्नाद
सम्बन्ध है, एवं 'अत्तेवाख्यायते, नाद्यम्' के अनुसार अन्न-अन्नाद के समन्वितरूप में अन्न का
स्वतन्त्र व्यवहार न होकर अन्नाद से ही उसका ग्रह्ण हो जाता है, इस दृष्टि से चन्द्रभुवन की स्वतन्त्र
सत्ता का उच्छेद मान लिया जाता हैं। फलतः पिर्यडात्मक भुवन की दृष्टि से स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य,
भूपिर्ड, वे चार ही भुवन शेष रह जाते हैं।

पिराडात्मक चार भुवनों में ३ सन्धिलच्चरा भुवन हैं। इसप्रकार ४ पिराडभुवन, ३ सान्ध्य भुवन मेद से ७ भुवन हो जाते हैं, जिनके आधार पर त्रैलोक्यत्रिलोकी-लच्चरा ६ भुवनों का म्वरूप प्रतिष्ठित है। भूपिराड भुवोक है, स्र्थ्यपिराड स्वर्लोक है, दोनों के मध्य का सान्ध्य अन्तरिच्च प्रदेश भुवर्लोक है, यही पहिली 'रोदसीत्रिलोकी' है। भू:-मुवर्लोकाविच्छित्र स्वर्लोकात्मक स्र्य्य भू: है, परमेष्ठी स्वः है, मध्यान्तरिच्च

मुनः है, यही दूसरी क्रन्दसीत्रिलोकी है। क्रन्दसीत्रिलोकीरूप परमेष्ठी भूः है, स्वयम्भू स्वः है, मध्यान्तरिल् मुनः, है, यही तीसरी 'संयतीत्रिलोकी' है। रोदसी का स्वलोंक ही क्रन्दसी का भूलोक भी है, एवं क्रन्दसी का स्वलोंक संयती का भूलोक भी है। इसप्रकार दो लोक दो स्थानों में आवृत होकर ६ भुवनों की संख्या पूरी कर रहे हैं, जिनके वस्तुगत्या ७ ही विवर्त हैं। पृथिवी 'भूः '' है, पृथिवी—स्पर्य का मध्य प्रदेश 'भुवः '' है, स्पर्य 'स्वः '' है। स्पर्य-परमेष्ठी के मध्य का प्रदेश 'महः '' है, परमेष्ठी 'जनत् '' है। परमेष्ठी—स्वयम्भू का मध्यप्रदेश 'तपः ' है, स्वयम्भू 'सत्यम्" है। ये ही 'विश्वा (सर्वाणि) भुवनानि' है।

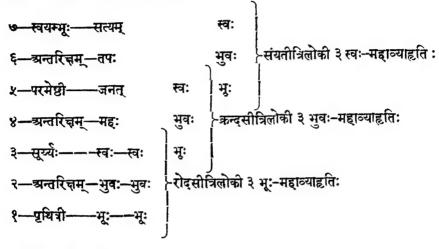

#### २३---त्रीशि ज्योतींषि---

'तिस्मिल्लोकाः श्रिताः' के अनुसार अमृत-ब्रह्म-गर्मित ब्रह्म-सुब्रह्मात्मक-वागापोऽग्निमय शुक ही उक्त सर्तो मुक्नों का प्रमव-प्रिक्टा-परायण हैं। वही अमृततत्त्व ब्रह्म के द्वारा च्रितकार को आगे कर शुक्ररूप में परिणत होता हुआ सम्पूर्ण मुवनों में प्रविष्ट हो रहा है। 'अमृत-ब्रह्म-शुक्र' इन तीन ज्योतियों से वह घोढशी सर्वत्र मासपान है। मृतज्योति शुक्रज्योति है, यही वाग्ज्योति है। प्राण्ज्योति ब्रह्मज्योति है, एवं आत्मज्योति है। अमृतज्योति स्वज्योतिर्लच्चण ज्ञानज्योति है, ब्रह्मज्योति परज्योतिर्लच्चण क्रिया-च्योति है, एवं शुक्रज्योति रूपज्योतिर्लच्चण अर्थज्योति है। वस्तु का भान ही उसका ज्ञान है, ज्ञान ही प्रकाश है, प्रकाश ही ज्योति है। शुक्र से ही तद्रूप विश्व का भान होता है, इस हिष्ट से शुक्र अवश्य ही ज्योति-मान माना जा सकता है। यह शुक्रज्योति प्रकृतियोनिमूत पञ्चप्राणात्मक ब्रह्मज्योति से प्रकाशित है। एवं ब्रह्मज्योति का ज्योतिष्ट्व अमृतज्योति पर अवलम्बत है।

दूसरी दृष्टि से तीनों ज्योतियों का समन्वय कीजिए। स्वयं षोडशीपुरुष नामक अमृतातमा अव्यय-लच्च स्वन्योति, अच्चरलच्च परज्योति, एवं श्रात्मच्चरलच्च रूपज्योति से त्रिज्योतिर्धन बन रहा है। इसकी ये तीनों ज्योतियाँ क्रमशः-मनोमयी-प्राणमयी-वाङ्मयी बनतीं हुई ज्ञान-क्रिया-अर्थ-ज्योतियाँ हैं। अर्थात्मिका वाड्मयी आत्मच्च रूयोति से अर्थोत्पादिका-वाङ्मयी शुक्रज्योति अनुग्रहीत है। क्रियात्मिका प्राग्णमयी श्रद्धारज्योति से क्रियात्मिका प्राग्णमयी ब्रह्मज्योति श्रनुग्रहीत है। एवं ज्ञानात्मिका मनोमयी श्रव्यय-ज्योसि का स्वयं श्रपनी संस्था में विकास है। एवं इससे द्याद्धारज्योतियाँ श्रनुग्रहीत हैं।

प्रसङ्गात्—त्र्राधिभौतिक-त्राध्यात्मिक ज्योतिर्मावों का मी समन्वय कर लीजिए । सूर्य-चन्द्रमा- पृथिवी, तीनों मृतज्योतियाँ कमशः स्व-पर-रूपज्योतियाँ हैं । स्वज्योतिर्घन सूर्य्यांशभूता बुद्धि त्राध्यात्मिक स्वज्योति है, परज्योतिर्घन चन्द्रांशभूत प्रज्ञान मन त्र्राध्यात्मिक परज्योति है। रूपज्योतिर्घन पृथिव्यंशभृत पाज्यभौतिक शरीर त्राध्यात्मिक रूपज्योति है। सर्वत्र रूपज्योति परम्परया त्रात्मच्तरयुक्त शुक्र से, परज्योति त्राच्यात्मक कपज्योति त्राच्यस्त है। इसी ज्योतिर्विवर्ष को लच्य में रखते हुए श्रुति ने कहा है—'त्रीिश्य ज्योतींषि सचते स षोडशी'।

- · ऋमृतज्योतिः(पुरुषज्योतिः) ज्ञानज्योतिः —स्वज्योतिः —विश्वेश्वरज्योतिः
- (१) २—ब्रह्मज्योतिः(प्रकृतिज्योतिः)—प्राग्णज्योतिः—परज्योतिः—विश्वात्मज्योतिः
  - ३---शुक्रज्योतिः(विकृतिज्योतिः)--भूतज्योतिः---हपज्योतिः---विश्वज्योतिः
  - १-- ऋव्ययज्योतिः--स्वज्योतिः-तद्नुगृहीते च्रराच्चरज्योतिषी
- (२) २--- ऋत्तरज्योतिः----परज्योतिः--तनुगृहीतं ब्रहमज्योतिः
  - ३--श्रात्मद्धरज्योतिः-रूपज्योतिः--तद्नुगृहीतं शुक्रज्योतिः
  - १--सूर्य्यज्योतिः----तद्नुगृहीतं विज्ञान (बुद्धि) ज्योतिः-- स्वज्योतिः
- (३) २—चन्द्रज्योतिः————तद्नुगृहीतं प्रज्ञान (मनो) ज्योतिः—पर्ज्योतिः
  - ३--पृथिवीज्योतिः(अग्निज्योतिः)-तद्नुगृहीतं शरीरज्योतिः----रूपज्योतिः

#### २३-- भृतयोनि, भृतभावन, भृतेश्वर--

छान्दोग्य उपनिषत् ने उक्त प्राजापत्य विवर्त्त का 'गायत्री वा इदं सर्वम्' (छां०उ०३।१।२।१।) इत्यादि रूप से गायत्रब्रह्यरूपेण विश्लेषण किया है। प्राजापत्य विवर्त्त की ब्राट संस्थाएँ हीं इस गायत्र—सम्पत्ति का मूल हैं। परात्पर , ब्रन्थ , च्रन्थ, ब्राट्स स्पृत्त का मूल हैं। परात्पर , ब्रन्थ , च्रन्थ , च्राट्स , विश्वस्ट , पञ्चजन , पुरञ्जन , पुर्द , इन ब्राट विभागों के द्वारा प्राजापत्य संस्था में ब्रष्टाच्यर गायत्रछन्दः सम्पत्ति का भलीमाँति समन्वय हो रहा है। इन ब्राट विवर्तों में चौथा ब्रात्मच्यर विवर्त्त विपरिणामी बतलाया गया है। इसी से 'ब्रह्म' नामक पञ्चप्राणात्मक विश्वसृद् का ब्राविर्भाव हुआ है। ब्रात्मच्यर का (ब्राभिन्न-सत्ताक कार्य्यकारणभाव हिष्ट से) विश्वनुद् में (भी) ब्रन्तर्भाव मान लिया जाता है। वह च्रापुरुष ही स्व परिणामधर्म से विकुर्वाण

क्तता हुआ कमशः विश्वसृट्, पञ्चजन, पुरञ्जन रूपता में परिणाम होता हुआ स्वयम्भू ( आकाश ), परमेष्टी (वायु), सूर्य (तेज), चन्द्रमा (जल), पृथिवी, इन पुरात्मक पञ्च महाभूतों में परिणत हो रहा है। पञ्चमहाभूतों का आत्मा च्रर ही है, अतएव 'च्रर: सर्वाणि भूतानि' कहना अन्वर्थ जन जाता है। साथ ही च्रर का परिणाम अविकृत परिणाम है, अतः अपने प्रातिस्विक नित्य रूप से यह षोडशी आत्मकोटि में भी अन्तर्भुं का मान लिया जाता है। इसके सम्बन्ध के विना षोडशी का षोडशकलत्त्व अनुपपन्न है। इसप्रकार विश्वसृट्-पञ्चजन-पुरञ्जन-पर्मित पुरात्मक वैकारिक विश्व, तथा अव्ययाच्चरूप विश्वातमा, दोनो के मध्य में प्रतिष्टित आत्मच्य अपने नित्यरूप से विश्वात्मकोटि में आता हुआ जहाँ 'षोडशीआत्मा' का स्याहक बन रहा है, वहाँ यही अपने परिणामी रूप से विश्वकोटि में अन्तर्भु कत बनता हुआ विश्वमूर्ति भी बन रहा है।

पूर्व परिच्छेदों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, मन:-प्राण-वाड्मव स्टिष्ट-साची अञ्यय के वाक् माग का विकासस्थान परिणामी विकुर्वाण अच्चर है, प्राणमाग का विकासस्थान अविपरिणामी कुर्वाण अच्चर है, एवं मनोमाग की विकासभूमि अविकुर्वाण स्वयं अञ्यय है। परमाकाशानुग्रहीत, प्राणशरीर, क्योतिष्मान, मनोमय इसी अञ्यय का-'मनोमय: प्राणशरीरों भारूप आकाशात्मा'इन शब्दों में विश्वेषण हुआ है। मन:प्रधान अञ्यय जानप्रधान है, प्राणप्रधान अच्चर कियाप्रधान है, वाक्ष्प्रधान आत्मच्र अर्थ-प्रधान है। मनोमय अञ्यय, प्राणमय अच्चर नित्य अविनाशी है, अजुन्छितिधम्मा है। किन्तु वाड्मय आत्मचर विकारोपहित दशा में नित्य, किन्तु विकारसंसर्गदशा में अतित्य बनता हुआ नित्यानित्य है। यही चर अपने अनित्य परिणामी भाग से विश्वस्ट्याण-पञ्चजनप्राण-पुरञ्जन-वेदरूप में परिणत होता हुआ वाङ्मय मत्योकाश (भूताकाश) रूप से व्यक्त होता है। यही आकाशात्मक च्य आगे जाकर बलप्रन्थियों के वारतम्य से कमशः वायु-वेज-जल-पृथिवी स्वरूप धारण कर लेता है। पाँचो भूत मत्ये है। इनका मृलप्रभव गृही आत्मचर है। अत्यव उपनिषदो में इस भूतोत्यादक चर को-'भूतियोनि' नाम से व्यवहृत किया है। यत्र तत्र व्यवहृत भूतयोनि' शब्द सर्वत्र निश्चयेन एकमात्र आत्मचर का ही वाचक समक्तना च्यहिए। सामान्य मनुष्यों की दृष्ट चर्हा भृत पर बाके विश्वान्त हो जाती है, वहाँ विद्वान्लोग भूतयोनि (आत्मचर) का भी प्रत्यच कर लेते हैं-'तद्भृतयोनि-परिक्रयन्ति धीराः'।

भूतयोनिर्नामक त्रात्मद्धर भृतसृष्टि का उपादान त्रवश्य बनता है, परन्तु श्रद्धर के व्यापार से । कियामय श्रद्धर ही निमित्त करण माना गया है । इसी के व्यापार से द्धर भृतोत्पादन में समर्थ हुआ है । भृतोत्पादक वहाँ द्धर है, वहाँ श्रद्धर भृतिनम्माता-भृतप्रवर्त क है । श्रतएव उपनिषदो ने श्रद्धर को यत्र— तत्र— भूतमावन' नाम से व्यवद्धत किया है । यह शब्द सर्वत्र एकमात्र श्रद्धर का ही संग्राहक है । श्रद्धर को इन्द्रात्मक माना गया है, एवं इन्द्र ही श्रिनि—सोमात्मक यज्ञ के सम्बन्ध से 'शिव' कहा गया है । इसी श्राधार पर पुराण ने शिव को 'भृतमावन' नाम से व्यवद्धत करने में कोई श्रापत्ति नही समभी है । श्रव शेष रहता है तिसरा श्रव्यय पुरुष । यह भूतमावन श्रद्धर, मूतयोनि द्धर, भूतात्मक विश्व, सक्का श्रालम्बन है, श्रधीश्वर है । श्रतएव उपनिषदों ने इसे 'मृतेश्वर' नाम से व्यवद्धत किया है ।

#### २४-सचिदानन्द्घन ईश्वर-

भूतमावन अन्नर, भूतेश्वर अञ्यय, दोनों का एक स्वतन्त्र विभाग है। अञ्ययान्नर-स्रात्मा है, पञ्च-भूतमय भूतयोनिन्नर इस आतमा का शरीर है। च्रायहा विश्व है, अञ्ययान्नर विश्वचर है, परात्पर विश्वातीत है। इसप्रकार दृष्टिमेद से केवल घोडशी में ही पूर्वपरिच्छेद-प्रतिपादित विश्वातीतादि तीनों विवर्तों का समन्वय हो जाता है। च्रुरात्मिका भृतसृष्टि अव्ययाच्रात्मक आत्मा के सहयोग से हुई है। दूसरे शब्दों में आत्मा ही च्रुरस्टि का कारण है। इसी सृष्टिरहस्य का विश्ठेषण करते हुए महर्षि तितिरि कहते हैं—

''तस्माद्वा एतस्मादात्मन त्राकाशः सम्भृतः, त्राकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, त्रग्नेरापः, त्रद्भ्यः पृथिवी''

—तै॰ उप॰ ब्र॰ वल्ली॰ १ त्रमुवाक

दृष्टिपथ में एकमात्र च्रप्रपञ्च ही त्रा रहा है। च्र क्योंकि वाङ्मय है। त्रतएव दृष्ट विश्वप्रपञ्च के लिए कहा जा सकता है कि, यह सब वाक् ही वाक् है। च्र-वाङ्मूलक, त्रतएव वाङ्मय विश्व की इसी वाङ्मयता का स्पष्टी करण करती हुई श्रुति कहती है—

> वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः । वाचीमा विश्वाभुवनान्यर्पिता सा नो हवं जुषतामिन्द्रपत्नी ॥

> > —तै॰ ब्रा॰ रा⊏ाश४

उपलब्ध भूतमात्र वाङ्मय है। वाङ्मय च्रस्त के गर्भ में प्राणमय अच्र है, अच्र के गर्भ में मनोमय अव्यय है, मन के गर्भ में विज्ञानमय कोश है, सर्वान्तरतम आमन्दमय कोश है। 'आनन्दमयोऽभ्या-सात्' (व्यास्त्र्स्त्र,) इस वेदान्त किद्धान्त के अनुसार यही आत्मा की मूल प्रतिष्ठा है। आनन्द 'आनन्द' है, विज्ञान 'चित्' है, अव्यय मन, अच्रप्राण, च्रवाक्, तीनों का समन्वित हप ही 'सत्' है। अमृतप्रधान मन का मत्यंविवर्ता 'रूप' है, अमृतप्रधान प्राण का मर्यंविवर्ता 'कर्म' है, एवं वाक् का मर्यंविवर्ता 'नाम' है। नाम-रूप-कर्मात्मक मनः-प्राण-वाक् समष्टि स्तातत्व है, यही चित है, यही आनन्दं है। इसप्रकार नामरूप कर्मात्मक विश्व भी 'सचिदानन्दं' है, आनन्दादि पञ्चकोशात्मक विश्वात्मा भी 'सचिदानन्दः' है। दोनों के सचिदानन्दत्त्व में भेद यही है कि, आत्मा स्वस्तरूप से सचिदानन्द्यन वनता हुआ सञ्चदानन्दः है, एवं विश्व सचिदानन्द आत्मा के सत्ता-चेतना-आनन्द के आश्रित बनता हुआ 'सचिदानन्दम्' है। यही उपनिषदों का विशेषणोपाधिरहित ब्रह्म पदार्थ है, जिसका कि निम्न लिखित शब्दों में विश्वेषण किया गया है—

१-"नहाँ वेदं सर्वम्" (संचरपत्तः) १-"सर्वे खिल्वदं न्रह्म" (प्रतिसञ्चरपत्तः) १-"नित्यं विज्ञानमानन्दं न्रह्म"(समष्टिः) ४-"सत्यं ज्ञानमनन्तं न्रह्म" (समष्टिः)

## २५-विश्वकम्मा के सखा, और तीन धान-

स्वयम्भ्-परमेष्टी-सूर्य्य-चन्द्रमा-पृथिवी, इन पाँच पुरों की समष्टि विश्व-प्रपञ्च है, यही उक्त नवीन दृष्टि से 'चरतत्त्व' है। इसमें अव्ययाविनाभृत अन्रतत्त्व प्रविष्ट रहता है। अव्ययाविनाभृत अन्त्रातमा का चरानुगत एक्से प्रथम अवतार 'स्वयम्भू' है, जिसे हम ब्रह्माच्य के सम्बन्ध से 'ब्रह्मा' भी कह सकते हैं। दूसरा अवतार परमेष्टी है, जिसे अर्थावमृति बतलाया गया है। तीसरा अवतार स्पर्य है, जो 'हिरएयगर्भ' नाम से प्रमिद्ध है। चौथा अवतार पृथिवी है, जिसे 'पद्मभूः' कहा जाता है। पाँचवाँ, और अन्तिम अवतार चन्द्रमा है, जिसे 'निधन' कहा गया है। 'श्री' नाम से प्रसिद्ध आत्मरस संचरहिष्ट से चन्द्रमा पर समाप्त है, अतएव चन्द्रमा श्री की इति (समाप्त) वनता हुआ सृष्टि की 'इति श्री' बन रहा है। अतएव च इसे अवसानभाष-स्वक 'निधन' कहना अन्वर्य बनता है। पाँचों में स्वयम्भू ब्रह्मा को परमप्रजापित, आभ्रमजापित, नामक बतलाया गया है। इसीसे त्रयीविद्यालच्या ब्रह्मवेद का प्रादुर्माव हुआ है। दूसरा परमेष्ठी अथवां इसका ज्येष्ठ पुत्र है, जिसमें -'अक्तरैते त्रयो वेदा भृगूनिङ्गरसः श्रिताः'के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा त्रयीवेद प्रतिष्ठित है, जिस स्थिति का निम्न लिखित उपनिषच्छू ति से स्पष्टीकरण हुआ है—

ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभ्व विश्वस्य कर्त्ता भ्रवनस्य गोप्ता । स ब्रह्मविद्यां सर्वाविद्याप्रतिष्ठामश्रवीय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ ( मुख्डकोपनिषत् १।४।१। )

पाँचों में परस्पर दहरोत्तरसम्बन्ध है, जिसका पूर्वपरिच्छेदों में स्पष्टीकरण किया जा चुका है। स्वयम्भू-परमेष्टी में अमृतात्मा के रसमाग की प्रधानता है, अतएव ये दोनों अवतार अमृतप्रधान हैं। सूर्य से नीचे अवस्थित चन्द्रमा-पृथिवी में अमृतात्मा के बलभाग की प्रधानता है, अतएव ये दोनों अवतार मृत्युप्रधान है। एवं मध्यस्थ सूर्य्य में दोनों का समन्वय है, अतएव यह उभयात्मक है। अमृतावतारद्वयी में त्रस्त्ररगर्भित ऋव्यय की प्रधानता है, मर्त्यावतारद्वयी में ऋव्ययाच्चरगर्भित च्चर की प्रधानता है, एवं मध्यस्थ स्टर्य में त्रव्यय-द्भरगर्भित अद्भर की प्रधानता है। अद्भरमूर्ति मध्यस्थ सूर्य्य ही 'सूर्य्य आत्मा जगतस्तस्थ्रपश्च' ( यजु: संहिता...) इत्यादि मन्त्रवर्णन के त्र्यनुसार जीवसृष्टि का प्रवर्त्तक बनता है । ईश्वरात्मा जहाँ अन्ययप्रधान है, बगत् वहाँ चरप्रधाम है, वहाँ-जीवात्मा अचरप्रधान है, जैसाकि 'इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां ( अन्तरभूतां ) जीवभूताम्' इत्यादि स्मार्ची उपनिषत् (गीता "७।५।" ) से प्रमाणित है । अन्तरमूर्ति सूर्यं ही 'हुन्मूलसृष्टिविज्ञान' के अनुसार सम्पूर्ण विश्व का सञ्चालक है, जैसाकि 'मुराडक्कोप-निर्षाद्वज्ञानभाष्य' में विस्तार से प्रतिपादित है। प्रकृत में उक्त अवतार-क्रम से यही बतलाना है कि. स्वयम्भू-श्रादि मेद से सर्वकर्मा, श्रतएव 'विश्वकर्मा' नाम से प्रसिद्ध स्वयम्भू नामक परोरजा प्रजापति के ये ही सुप्रसिद्ध तीन धाम हैं। अ्रमृतप्रधान-स्वयम्मू-परमेष्ठी उसका 'परमधाम' है, जिसे पुरासाधा में इम 'ब्रह्मधाम' कहेंगे। 'स वेदैतत् परमं-ब्रह्मधाम' इत्यादि मुख्डकवचन नें इसी का विश्लेषण किया है। मध्यस्य सूर्य्य उसका 'मध्यमधाम' है, जो पुराणपरिभाषा में 'विष्णुधाम' ( यज्ञधाम ) नाम से व्यवहृत हुआ है। मृत्युप्रधान पृथिवी-चन्द्रमा का युग्म उसका 'अवमधाम' है, जिसे पुराण ने 'शिवधाम' माना है। परमघाम के स्वयम्भ्-नामक प्रथम पर्व के केन्द्र में उक्तरूप से प्रतिष्ठित रहता हुए विश्वकर्म्मा प्रजापित अर्फलच्च महिमारूप से इन तीनों धामों में व्याप्त रहते हुए अपनी 'विश्वकर्म्मा' अभिधा को अन्वर्थ बना रहे हैं।

स्वयम्मू-विश्वकर्मा मूलरूप है, परमेष्ट्यादि चारों इन्हीं के तूलरूप हैं, अतएव इन्हें 'प्रतिमा-प्रजापित' कहा गया है। जैसा स्वरूपावयवसंस्थान परमप्रजापितलक्षण स्वयम्मू-विश्वकर्मा का है, वैसा ही स्वरूपावयवसंस्थान प्रतिमाप्रजापितलक्षण परमेष्ट्यादि चारों का है। तमी तो इन्हें उसकी 'प्रतिमा' माना गया है। वे अपने इन चारों सखाओं को मानों ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि, तुम भी मेरे सहश ही आतमा, पदं-पुनःपदं-रूप से त्रिपर्वा बने रहो। विश्वकर्मा के इन्हीं तीनों धामों का विश्लेषण करते हुए अष्टिष कहते हैं—

> या ते घामानि परमाणि, यावमा, या मध्यमा विश्वकर्म्मन्तुतेमा । शिचा सिखभ्यो हविषि स्वधातः स्वयं यजस्व तन्वं दृधानः ॥ (यजुःसं०१७।२१।)

#### २६-यानि पश्चघा त्रीणि त्रीणि--

गुप्ततम-सृष्टिरहस्यप्रतिपादक उक्त मन्त्रविज्ञान का विस्तारमय से केवल मन्त्रोद्धरण पर ही विश्राम मानते हुए पाठकों का ध्यान उस अनुगममन्त्र की त्रोर आकर्षित किया जाता है, जो 'यानि पञ्चधा त्रीसि। न्त्रीसि, तेभ्यो न ज्यायः परमन्यद्दित' इत्यादि रूपसे प्रकरणोपक्रम में उद्धृत हुआ है। इस अनुगम मन्त्र के सम्बन्ध में वहीं यह भी स्पष्ट हुआ है कि, अनुगम मान के सम्बन्ध से अनेक अन्वितार्थों का विश्लेषण करने वाले इस मन्त्र का प्रकृत में ईशप्रजापित से सम्बद्ध अर्थ ही प्रधानतया अपेदित है। ईश से सम्बद्ध तद्र्थ से पहिले ईशस्वरूप विजिज्ञास्य कोटि में आया, अतः मन्त्रार्थ विश्लेषण से पहिले ईश-स्वरूप प्रतिपादन अपेदित माना गया। एवं इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'यसमान्न जातः' इत्यादि यक्तुम्मन्त्र को मूल धरातल मानते हुए ईश का संदिप्त स्वरूप पाठकों के सम्मुल उपस्थित करना पड़ा। अब कमप्राप्त 'यानि पञ्चधा' का निरूपण पाठकों के सम्मुल उपस्थित हो रहा है। ईशप्रजापित से सम्बद्ध अर्थ भी अनुगमदृष्ट से कई विवर्तमावों से सम्बन्ध रखता है। उन में से प्रकृत में केवल तीन ही अर्थों का समन्त्रय किया अन्वया।

(१)—स्वयम्म् , परमेष्ठी, सूर्यं, चन्द्रमा, पृथिवी, इन पञ्चधा विभक्त पाँचों प्राजापत्य संस्थानों में प्रत्येक में हृत्पृष्ठ, अन्तःपृष्ठ, बह्पृष्ठ' मेद से तीन तीन पृष्ठ हैं। हृद्य हृत्वृष्ठ है, इसमें अन्तर्व्यानी सत्यातमा प्रतिष्ठित है, अतएव इसे आतमपृष्ठ' मी कहा जाता है। हृदयसुक्त स्वयम्भू आदि पिएड हृदयस्थ आतमा का पिह्ला प्रपत्तिस्थान है। इस आतमप्रपत्ति के सम्बन्ध से ही इम पिएड को 'पदम्' कहा गया है। यही 'अन्तःपृष्ठ' नामक दूसरा पृष्ठ है। 'अन्तर्वाहिर्जगिद्विज्ञान' के अनुसार प्रत्येक वस्तु 'का पद—लच्च ए पिएड स्पृष्ट्य माना गया है। पिएड को हम छू भर सकते हैं, देख नहीं सकते, जैसािक भूभिकाद्वितीयम्बएड में वेदमिहिमाव्यूह्नादि प्रकरणों में विस्तार ते बतलाया जाचुका है। हश्य जगत् से बहिर्भृत होने के कारण ही पिएडात्मक पदपृष्ठ 'अन्तःपृष्ठ' कहलाया है। जिस प्रकार आतमानुग्रहीत हृत्पृष्ठ में ब्रह्मा—विष्णु—इन्द्रात्मक अन्तर्थामी प्रतिष्ठित है, एवमेव इस अन्तःपृष्ठलच्चण पिएड में अग्नीषोमात्मक स्त्रात्मा प्रतिष्ठित है। हृदयस्थ ब्रह्मप्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित इन्द्र—विष्णु की अप्तत्त्व के आधार पर प्रतिस्पर्द्धा होती है। इस प्रतिस्पर्द्धा का वितान होता है, जैसािक निम्नलिखित औत प्रमाणों से प्रमाणित है—

''उमा जिम्यथुर्न पराजयेथे, न पराजिग्ये कतरश्व नैनोः । इन्द्रश्च विष्णु यदपस्पृघेथां त्रेघा सहस्रं वितदैरयेथाम् ॥'' —ऋक्संहिता ६।६६।च

"िकं तत् सहस्रमिति, इमे लोकाः, इमे वेदाः, अथो वागितित्र यात्" ( ऐ० आरण्यक)।

वेद-लोक-वाक्-साहसी के सम्बन्ध से वस्तुपिएड के आधार पर बड़ी दूरतक एक स्वतन्त्र मएडल का आविर्माव होता है। यही मएडल 'महिमामएडल' नामसे प्रसिद्ध है। यही हरश्यमाव की प्रतिष्ठा बनता हैं, अत-एव इसे 'बिह:पृष्ठ' कहा बाता है। हृदयस्थ आत्मा पहिले पिएड में प्रपन्न होकर पुनः विभूति सम्बन्ध से इस बह:पृष्ठ में प्रपन्न होता है। इस पुनःप्रपत्ति के सम्बन्ध से ही इस बिह:पृष्ठ को 'पुनःपदम्' कहा जाता है। पुनःपदात्मक बिह:पृष्ठ में वेदसाहस्थी के सम्बन्ध से ऋक्-यजुः-साम-अधर्व, इन चारों वेदों का उपभोग होरहा है। लोकसाहस्थी के सम्बन्ध से पृथिवी, अन्तरिन्धं, चौः,-आपः, इन चारों लोकों का सम्बन्ध हो रहा है। एवं वाक्साहस्थी के सम्बन्ध से त्रिवृत्, पञ्जदश, एकविंश,त्रयिसंश, इन चार वाक्स्तोमों का सम्बन्ध हो रहा है। एवं अध्ययमस्तोम के सम्बन्ध से त्रयिद्धश्रदहर्गणात्मिका, युग्मस्तोमसम्बन्ध से अधाचन्वारिशदहर्गणात्मिका यह वाक्साहस्थी ही अपने त्रिवृत्-पञ्जदश-सन्तरश-एकविंश-त्रिणव-त्रयिख्य, इन अधुग्मस्तोमों के सम्बन्ध से ६ मागों में परिखत होती हुई 'वाक-बट्कार' सम्पत्ति 'वषट्कार' नाम से प्रसिद्ध हो रही है। पाँचों पिएडों में, न केवल पांचों में ही, अपित पिएडमात्र में हृदय-पद-पुनःपद-मेदसे तीन तीन पृष्ठ हैं।

हृदयाविच्छित्र आत्मपृष्ठ 'उन्थ' है, पिएडाविच्छित्र पदपृष्ठ 'श्रर्क' है, मएडलाविच्छित्र पुनःपदपृष्ठ 'श्रशीति' है। इसप्रकार पाँचों पिएड त्रिपृष्ठ बनते हुए 'यानि पञ्चघा त्रीणि, त्रीणि' को चरितार्थ कर रहे हैं। पञ्चघा विमनत इस त्रिक के परिज्ञान से सब कुछ विज्ञात है—'यस्तह्रे द स वेद सर्थम्'।

(२)-स्वयम्म -परमेष्ठी-सूर्य्य-चन्द्रमा,-पृतिवी-पांचों सर्वहुतयज्ञ-सम्पत्ति से युक्त हैं । क्योंकि 'पञ्चीकरसा' प्रक्रियक्तमक सर्वहुत-यज्ञ से ही इनकी स्वरूपनिष्पत्ति हुई है । अन्य की अन्य में आहुति होना ही यज्ञ है । यज्ञसामान्यं परिमान्ना के अनुसार जिसमें आहुति होती है, वह 'अन्नाद' कहलाया है, जिसकी आहुति होती है, वह अन्न कहलाया है । गुरूपदेश अन्न है, शिष्यमेघा अन्नाद है । रूप अन्न है, चत्तुरिन्द्रिय अन्नाद है । अन्नाद 'अग्नि' शब्द से, अन्न 'सोम' शब्द से व्यवहृत हुआ है । यह अग्नि-सोमव्यवहार केवल अन्नादान्न-व्यवहार पर विभान्त है । सुप्रसिद्ध अग्नि-सोमतत्त्व यहाँ अभिप्रेत नही है । आदानकर्ता अन्नाद सम्मा कनता हुआ 'अग्नि' है, फिर वह तत्त्व दृष्टि से अग्नि हो, सोम हो, अथवा ओर कोई तत्त्व हो । जिसका आदान होता है, वह अन्न है, वही 'सोम' कहलाया है, फिर वह कोई भी तत्त्व हो ।

अन्नाद-अन्न से अविरिक्त यज्ञस्वरूपनिष्पत्ति के लिए एक तीसरे आवपन' तत्त्व की सत्ता और स्वीकार करनी पड़ती है। आवपनलच्या सर्वाघारात्मिका आधारमूमि पर प्रतिष्ठित होकर हो अन्नाद अन्नादान में स्मर्थ होता है। इसप्रकार आवपन (आलम्बन), अन्नाद, अन्न, भेद से यज्ञ त्रिसंस्थ बन बाता है। सर्वहुतयज्ञात्मक स्वयम्मू-आदि पाँचों यज्ञ इन तीनों यज्ञसंस्थाओं से नित्युक्त हैं। आवपन 'अस्तं' है, अन्ना 'त्रह्म' है, अन्न 'शुक्र' है। आवपनलच्या आकाशात्मा षोडशीपुरुष 'खं ब्रह्म' है,

इसके आधार पर प्रतिष्ठित पञ्चप्राणात्मक विश्वस्ट्-नामक अन्नाद्वहा अन्न के साथ रमण करता हुआ 'रंब्रह्म' है, एवं वागापोऽन्निमय शुक्रात्मक अन्नव्रह्म सुख्याधक वनता हुआ 'कं ब्रह्म' है । तीमों की समष्टि ही 'यज्ञ' है । जवतक यज्ञ है, तभीतक वस्तुस्वरूप का शिवमाव है, शंभांव है । अत्रएव समृष्टि 'शंब्रह्म' है । इन चारों विवन्तों का 'प्रश्नोपनिपद्धिज्ञानभाष्य' में विस्तार से निरूपण हुआ है । प्रकृत में केवल यही वक्तव्य है कि, आवपन-अन्नाद-अन्न-दृष्टि के सम्बन्ध से भी पञ्चधा विभक्त स्वयम्मू-आदि सर्वहुत यज्ञपर्व 'यानि पञ्चधा त्रीिण त्रीिण' को गतार्थ बना रहे हैं।

(३)—प्रत्येक वस्तुपिएड की प्रतिष्ठा हृत्सृष्ठ माना गया है। इस हृत्प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित उक्थ तत्व ही 'हृत्प्रतिष्ठं यद्जिरं जिवष्ढं तन्मे मनः' के अनुसार 'मन' कहलाया है। आत्ममय उक्थमन तभी तक प्रतिष्ठित रहता है, जब तक कि हृत्प्रतिष्ठा सुरिच्त स्हृती है। मनोमयी इस हृत्प्रतिष्ठा की रद्धा जिस तत्त्विशेष से होती है, वही तत्त्विशेष विज्ञानशास्त्र में 'मनोता' कहलाया है। जबतक वस्तुपिएड के साथ हृत्प्रतिष्ठारक्षक मनोताभाव का सम्बन्ध रहता है, तभी तक हृत्प्रतिष्ठा, किंवा मानस्त्रतिष्ठा सुरिच्ति है, एवं तभीतक वस्तुस्वरूपसत्ता सुरिच्ति है। स्वयम्भू-आदि पाँचों पर्व भी इस 'मनोता'-सम्पत्ति से नित्य युक्त हैं। इन्हीं से इन पिएडों की स्वरूपरच्चा है। प्रत्येक पिएड में तीन तीन मनोता हैं, जिनके नाममात्र प्रकृत में उद्धृत कर दिए जाते हैं।

स्वयम्भू के 'वेदाः सत्यं, सूत्रं सत्यं, नियतिः सत्यम्' क्त्यात्मक वेद-सूत्र-निवित-नामक तीन मनोता हैं। इसी त्रिस्त्य के त्राघार पर भग्विङ्गरोमय सौम्य-त्राग्नेय देवता प्रतिष्ठित हैं। त्रतस्य देवतात्रों के सम्बन्ध में-'त्रिः सत्या वे देवाः' यह निगम-प्रचित हैं। परमेष्ठी के मनोता 'भृगु, अङ्गरा, अति' इन नामों से प्रसिद्ध हैं। घनाद्यावस्था के भेद से भृगु भृगुत्रयी है, अङ्गरा अङ्गर्यत्रयी है, परन्तु वाङ्मय, अतएव धामच्छद तीसरा तत्त्व त्रिभाव से विहिभू ते हैं, अज्ञरव 'न त्रिः' निर्वचन से उसे 'अत्रि' कहा गया है। दृष्टिभेद से 'इडा, अर्क, भोगाः' ये भी परमेष्ठी के मनोता मानें गए हैं। ज्योतिष्टोमयज्ञप्रवर्ष के 'ज्योति', गोष्टोमप्रवर्षक 'गौः,' आयुष्टोमप्रवर्षक 'त्रायु' ये तीन मनोता सूर्य्य के हैं। ज्योतिर्म्भनोता देवप्रतिष्ठा है, गौम्मनोता भृतप्रतिष्ठा है, आयुर्मनोता आत्रप्रतिष्टा है। 'रेतः, अद्धा, यराः' ये तीन मनोता चन्द्रमा में प्रतिष्टित हैं। रेतोमनोता शुक्र की प्रतिष्टा है, अद्धामनोता शुक्रस्थ महानात्मानुगत पिनृप्राण की प्रतिष्टा है, यशोमनोता शरीरक्रान्तिल्लाच्ण श्रीभाव की प्रतिष्टा है। 'वाक्, गौः, द्योः' ये तीन मनोता पृथिवी से सम्बद्ध हैं। वाङ्मनोता असंज्ञ जीवों की प्रतिष्टा है, गौम्मनेता अन्तःसंज्ञ जीवों की प्रतिष्टा है, गौम्मनेता अन्तःसंज्ञ जीवों की प्रतिष्टा है। इसप्रकार पञ्चधा विभक्त तीन तीन मनोता 'यानि पञ्चधा त्रीणि' त्रीणि को चित्रार्थ कर रहे हैं।

|   | 4           | l l                                                    |                                                  | <b>,</b>    |
|---|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
|   |             | *                                                      | )                                                |             |
|   | (१)         | १-वेदाःब्रह्मप्रतिष्ठा                                 |                                                  |             |
| 8 | <b>(</b> २) | २-सूत्रम्—विष्गुप्रतिष्ठा                              | }-स्वयम्जूः १-३                                  | _           |
|   | (३)         | ३–नियतिः–इन्द्रप्रतिष्ठा                               |                                                  |             |
|   |             | *                                                      | ,                                                |             |
|   | (8)         | १-भृगुः—सौम्यदेवप्रतिष्ठा                              | - 5                                              |             |
| २ | (¥)         | २-ऋङ्गिराः आग्नेयदेवप्रतिष्ठा                          | े-परमेखी १−३ हिर्मफ्र-<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः |             |
|   | (६)         | ३-ऋत्रिः—ऋावरणप्रतिष्ठा                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |             |
|   |             | *                                                      | ्राप्ता ।                                        | الااعادة    |
|   | (७)         | १-च्योति:-देवप्रतिष्ठा                                 | 10                                               |             |
| 3 | (=)         | २-गौःभूतप्रतिष्ठा                                      | े-सूर्यः १-३                                     | <u>y</u>    |
|   | (3)         | ३-ऋायुःऋात्मप्रतिष्ठा                                  | }-मूर्यः १-३<br>  क्रिस् ध्रीस होता              |             |
|   |             | *                                                      |                                                  | 5<br>5<br>9 |
|   |             | १-रेतः—-शुक्रप्रतिष्ठा                                 |                                                  | E           |
| 8 |             | २-श्रद्धाःपितृप्रतिष्ठा                                | ्रे-चन्द्रमाः १-३                                | وم<br>کان   |
|   | (१२)        | ३यशःश्री-प्रतिष्ठा                                     | "यानि                                            | 2           |
|   | (03)        | *                                                      | )                                                |             |
| • | 1           | १-वाक्श्रसंज्ञप्रतिष्ठा                                |                                                  |             |
| ¥ | (48)        | २-गौः—-श्रन्तःसंज्ञप्रतिष्ठा<br>३-चौः—-ससंज्ञप्रतिष्ठा | }~पृथिवी <b>१</b> –३                             | _           |
|   | (48         | ₹ <b>−दाः</b> ——संसङ्गप्रतिष्ठा                        | <u> </u>                                         |             |
|   |             | *                                                      |                                                  |             |
|   | 1           | •                                                      | १७४                                              |             |

#### २७-ईश्वरस्वस्वप-सिंहावलोकन-

बीक्कां को बन्धन से मुक्त करने वाले श्रीषिनिषद-ज्ञान के सम्बन्ध में श्रिपेक्स्सीय ईश्वरस्वरूपपिशान भी विजिज्ञास्य है। श्रतएव 'यस्मान जातः ' इत्यादि यजुम्मेंन्त्र को श्राधार बनाते हुए ईशप्रजापित का सैक्षिप्त स्वरूप बतलाना पड़ा। श्रीर प्रतिपादित ईशस्वरूप से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, 'परात्पर—श्रव्यय—श्रक्र—श्रात्मक् र—की समष्टि तो 'श्रात्मा' है, यही 'श्रम्मतम्' हैं। स्वयम्भू—परमेष्ठयादि पञ्चपर्वात्मक विश्व इस विश्वात्मा का शरीर है, यही 'श्रुक्रम्' है। एवं मध्यस्थ पञ्चप्रात्मक विश्वसुट् श्रात्मा—शरीर का समन्वय—कर्त्ता है, यही 'ब्रह्म' है। श्रमृतं—श्रात्मा, श्रुकं—शरीर, ब्रह्म—समन्वयकर्त्ता, तीनों के समन्वित रूप का ही नाम 'श्रात्मन्वी' (शरीरविशिष्ट श्रात्मा) प्रजापति है, यही ईशप्रजापति है। संत्रेप से यह भी कहा जा सकता है कि, ''स्वयम्भ —परमेष्ठयादि पञ्चावयव विश्वगर्म में प्रविष्ट, विश्वविश्विष्ट श्रोटशीपुरुष ही ईशप्रजापति'' है।

पाठकों को यह जान कर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि, प्रकरणारम्म से अबतक प्रतिपादित जिस 'आत्मन्वी' (प्रजापित) को हम 'ईश्यप्रजापित' कहते आए हैं, वस्तुतः ईश्यप्रजापित प्रतिपादित आत्मन्वी से सर्वथा मिन्न तत्त्व है। विज्ञानदृष्टि से तत्त्वतः आत्मसंस्थाओं का विश्लेषण करने पर हमें इसी तथ्य पर पहुंचना पड़ता है, जिस तथ्य का कि उपनिषदों के सुमसिद्ध 'ज्ञक्तसत्य—देवसत्य' विज्ञान से सम्बन्ध है। प्रतिसंचरमूला दार्शनिक दृष्टि से जहाँ परमेश्वर, महेश्वर, उपेश्वर, ईश्वर, आदि शब्द अभिन्नार्थक हैं, वहाँ विज्ञानदृष्टि से इन सब शब्दों के अवच्छेदक मिन्न भिन्न हैं।

'सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम्' इस पुराणवचन के अनुसार सत्यव्रजापित तीन संस्थाओं में विभक्त है। पिहला सत्य आतमसत्य है, यही 'स्त्यस्य सत्यं, ज्योतिषां ज्योति' लंच्ए अमृतसत्य है। दूसरा सत्य प्रकृति—सत्य है, यही ब्रह्मसत्य है। एवं तीचंग्र सत्य विकृति—रूप यश्चसत्य है, यही देवसत्य है, जिसे हम शुक्रसत्य भी कह सकते हैं। इन तीनों सत्यों में संस्थामेद से महेश्वर, उपेश्वर, प्रतिमेश्वर, ईश्वर, इन चार प्राजापत्यसंस्थाओं की प्रतिष्ठा है।

#### २८-देवसत्यस्वरूप-परिचय-

महामायाविच्छिन्न, सहस्रविष्शात्मक, वृद्ध इव स्तब्ध षोडशीपुरुष मायी 'महेश्वर' है। यह अपने मायामय विश्व का एकाकी अधिष्ठाता है। इस महेश्वर में पक्षपुण्डीरा -स्वयम्म -आदि लच्चणा एक सहस्र प्राजापत्यविष्शा हैं। एक एक विष्शा (शाला) एक एक स्वतन्त्र आत्मसंस्था है। एक एक विष्शासंस्था का एक एक आभ प्रजापति (परोरजा नामक स्वयम्म , विश्वकम्मी) अधिष्ठाता है।

परमेष्ठचादि चारों प्रतिमा संस्थात्रों को त्रपने गर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाला ये श्रीम् न्स्वयम्भू ही 'उपेश्वर' हैं। महेश्वर के गर्भ में एकसहस्रशाखा मेद से ऐसे एक सहस्र ही उपेश्वर मानै जायेंगे। एवं इन्हें बल्शाध्यत्त्वता के सम्बन्ध से 'बल्शेश्वर' भी कहा जा सकेगा। प्रत्येक बल्शेश्वर के गर्भ में परमेष्ठी, सूर्य्य, चन्द्रमा, पृथिवी, ये चार चार प्रतिमाप्रजापतिलत्त्व्ण त्र्रात्मविवर्त्त हैं। इन्हें (प्रत्येक को) 'प्रतिमेश्वर' कहा जायगा। इसप्रकार पूर्वप्रतिपादित विश्वविशिष्ट 'ईशप्रजापित' में मायीमहेश्वर, स्वयम्भू बल्शेश्वर (उपेश्वर), परमेष्ठचादि प्रतिमेश्वर, मेद से तीन संस्थाविभाग मानें जायेंगे। चौथा 'ईश्वर' विवर्त त्राभी तक त्रानिरूपित

ही माना जायगा । देवसत्य से श्वम्बन्ध रखने वाले ईश्वरिववर्त के स्पष्टीकरण के लिए निम्निजिखित सुगड-कवचन की स्रोर पाटकों का ध्यान स्राकर्षित किया जाता है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सस्राया समानं वृत्तं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पत्तं स्वाद्वत्त्यनश्ननन्योऽभिचाकशीति ॥ सु०३।१।१। ) ।

"कोई एक ऐसा दृत्त है, जिस एक ही दृत्त की एक ही शाखा पर दो पत्तों बैठे हैं। उनमें एक पत्ती उस दृत्त के स्वादु फल चल रहा है, दूसरा फल न खाता हुआ उस फल खाते हुए पत्ती की चौकसी कर रहा है" इत्यर्थक मन्त्र के दोनों पत्ती कौन हैं?, जिस दृत्त की शाखा पर दोनों बैठे हैं, उस दृत्त, तथा शाखा का क्या स्वरूप है !, यह विचारणीय है। दृत्त वही सुप्रसिद्ध सहस्रवल्शायुक्त अप्रवत्थवृत्त है, जिसके अमृत-ब्रह्म- शुक्र नामक तीन विवर्तों का पूर्व में स्पष्टीकरण हुआ है। एवं निम्न लिखित श्रुतियाँ जिस अप्रवत्थवृत्त का यों स्पष्टीकरण कर रही हैं—

- १—यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नासीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्। वृद्ध इव स्तन्त्र्यो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरूपेस सर्गम् ॥
- २ ऊर्घ्नमृत्तोऽनक्शास्त एषोऽश्वत्थः सनातनः । तदेन शुक्रं, तद्ब्रह्म, तदेनामृतमुच्यते । तस्मिन्नोक्मः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एतद्वै तत्'' । (कठ०६।१। )।

अमृतलच्रण षोडशीपुरुष, पञ्चप्राणात्मक ब्रह्मलच्यण विश्व, पञ्चप्रात्मक शुक्रलच्रण विश्व, तीनों की समिष्टि तो 'अश्वत्थवृच्च' ही हैं। पञ्चप्रास्थानुग्रहीत पञ्चपुरसमिष्टि अश्वत्थ वृच्च की शाखा हैं। इसप्रकार प्रति-श्रात विश्वविशिष्ट आत्मन्त्री का अश्वत्थ वृच्च, तथा शाखा पर ही जब पर्य्यवसान हो जाता है, तो मानना पढ़ेगा कि, शाखा पर प्रतिष्ठित दोंनों पिच्यों का स्वरूप अश्वत्थवृच्च, एवं शाखा, दोनों से भिन्न हैं। दार्शनिक-हिष्टि वहाँ इस मेद-विज्ञान के विश्लेषण में असमर्थ है, वहाँ वैज्ञानिक-दृष्टि भलीभाँति इस रहस्य का विश्ले -वर्ण कर रही है।

षोडशीपुरुष अमृतस्त्य, किंवा आत्मस्त्य है, यह बतलाया जानुका है। वागादि शुक्रमूर्त्ति स्वयम्भू-परमेष्ठी-आदि कम्मशः ब्रह्मलन्वण प्राण, श्रापः, वाक्, श्रन्न, श्रन्नाद, से श्रनुग्रहीत होते हुए कमशः प्राण्यवहा (स्वयम्भू), आपोब्रह्म (परमेष्ठी), वाग्वहा (स्र्य्यी), श्रन्नब्रह्म (चन्द्रमा), श्रन्नाद्ब्रह्म (प्रिवी) नाम से व्यवहृत हुए हैं। शुक्राविक्रन्न इन पाँचों श्रन्नाद्ब्रह्मों की समष्टि नुद्रविश्वात्मिका श्रश्वत्यशाला है। यही अश्वत्यशाला पञ्चव्रह्मात्मिका बनती हुई व्रह्मसत्य' श्रामेषा की बननी वन रही है, श्रीर यहीं पर प्रतिज्ञात श्रात्मविवर्ष के महेश्वर, उपेश्वर, प्रतिमेश्वर, तीनों रूप गतार्थ हैं। श्रव चौथे ईश्वरविवर्ष की मीमांसा श्रपेन्तित है। एवं इसके लिए ब्रह्मस्त्यात्मिका अश्वत्यशाला के श्रग्रमाग में प्रतिष्ठित प्रथिवीलन्त्रण श्रन्नाद ब्रह्म की स्रोर पाटकों का ध्यान श्राकर्षित किया जाता है।

श्रन्नाद तत्त्व श्रम्निलच्चण है, दूसरे शब्दों में श्रम्नि ही श्रन्नाद है, एवं-'यथाग्निगर्भा पृथिवी, तथा द्योरिन्द्रेण गर्भिणी' श्रुत्यनुसार पृथिवी श्राग्नेय विवर्त है। यह प्रजापति (प्रतिमाप्रजापति) नामक पार्थिव श्रन्नादाग्नि 'श्रद्ध ह वे प्रजापतेरात्मनो मत्यमासीद्द्ध ममृतम्' इस श्रन्तुगम के श्रनुसार श्रमृत—मर्त्य भेद से दो भावों में परिणत रहता है। याज्ञिक परिभाषा में श्रमृताग्नि 'चितेनिधेय' कहलाया है, मर्त्याग्नि 'चितेनिधेय श्रग्नि 'पृष्करपर्णं' कहलाया है, चित्याग्नि 'कृष्णमृग' कहलाया है। इनमें से चित्रय मृत्यमाण होने से कृष्णमृग नाम से प्रसिद्ध मर्त्य श्राग्नि से भूषिण्ड का स्वरूप—निम्माण हुत्रा है, एवं चितेनिधेय श्रमृताग्नि से महिमामयी महापृथिवी का निम्माण हुत्रा है, जिसे 'उख्यापृथिवी' मी कहा गया है।

'श्रापः —फेन — मृत् — सिकता — शर्करा — श्रयः — हिरएय' इन श्राट च्रों की समष्टिं चित्याग्निल च्रण म पूपि है । इस चित्यपिए इका जो श्राग्नेय ते जोरस (प्राण्) है, वह म पूपि एक मेरडल का ता कर बड़ी दूर तक (२१वें श्रह्मण पर स्थित सूर्य्य से भी कुछ ऊपर तक) श्रपना एक मेरडल क्नाता है, जोकि मेरडल सामपरिभाषा में 'रथन्तरसाम' नाम से व्यवहृत हुश्रा है । सूर्य्य ही 'श्रादित्यों वे देवरथः' के श्रनुसार 'रथ' है । पार्थिव साम इस रथात्मक सूर्य्य का तरण कर जाने से ही 'रथन्तर' कहलाया है । इसी सामसम्बन्ध से यह श्रमृतलच्या प्राणाग्नि, किंवा रसाग्नि 'राथन्तर श्राग्नि' नाम से प्रतिद्व हुश्रा है ।

भूकेन्द्र से २२ वें ब्रह्मंण पर्थ्यन्त व्यास इस राधन्तर प्राखाग्नि की धन-तरल-विरल-भेद से तीन ब्रवस्था हैं। धनाकस्थापन्न ब्रग्नि 'ब्रह्मि' है, बरलावस्थापन्न ब्रग्नि 'वायु' है, विरलावस्थापन्न ब्रग्नि ब्रादित्य है। महाप्रथिवी के त्रिवृत्स्तोभपर्यन्त (६ पर्यन्त) धनाग्निलच्चण ब्रग्नि प्रतिष्ठित है, पञ्चदश (१५) स्तोमपर्यन्त तरलाग्निलच्चण बायु प्रतिष्ठित है, एकविंश (२१) स्तोमपर्यन्त विरलाग्निलच्चण ब्रादित्य प्रतिष्ठित है। उदूद, रोद्सी, क्रन्दसी, संयती, क्र्म्म, ब्रात्मगित, स्तौम्य, मौम, मेद से त्रैलोक्य-विवर्त्त ब्राठ भागों में विमक्त माना गया है। इनमें से स्तोम भागों से सम्बन्ध रखने वाली त्रिलोकी ही स्तौम्यत्रिलोकी कहलाई है।

चितिनिथेयाग्नि पार्थिव है। अतएव २२ स्तोमाविच्छिन्न आग्नेय घरातल 'पृथिवी' कहलाया है। इस महापृथिवी को 'पृथिवी' कहा जाता है, चित्यपृथिवी को 'भूः' कहा जाता है। मू के आघार पर पृथिवी प्रतिष्ठित है। चितेनिधेय-प्राणात्मिका-वषटकारलच्चणा इस महापृथिवी का त्रिवृत्प्रदेश महापृथिवी का पृथिवीलोक है, पञ्चदशप्रदेश अन्तिरक्षलोक है, एकविंशप्रदेश युलोक है। तीनों लोकों में पूर्वकथनानुसार क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, नापक देवदेवता प्रतिष्ठित हैं।

ऋषिनमूर्ति—ऋषिन—वाय्वादित्य, तीनों देवताऋों का परस्पर यजन होता है। तीनों की क्रमशः तीनों में ऋषाहुति होती है। ऋषिन को ऋषाघर (योनि) बना कर वाय्वादित्य की ऋषुति से वाय्वादित्यगर्भित ऋषिनप्रधान जो ऋपूर्वभाव उत्पन्न होता है, वही 'वैश्वानर' कहलाया है। ६ पृथिवी, १५ ऋन्तरिन्त २१ ऋषित्य, ये तीनों कमशः पृ० ऋं० द्यौ० नामक पार्थिव विश्वों के नर (नायक) हैं। तीनों नरों के समन्वय से उत्पन्न होने के कारण ही यह 'विश्वेभ्यो नरेभ्यः—ऋषिनवाय्वादित्थेभ्यः—जातः' निर्वक्त से

'वैश्वानर' कहलाया है ( शत॰ ६।३।१।३। )। वद्यपि इस में तीनों का समन्वय है, परन्तु अग्नियोनित्त्वेन प्रधानता त्रिवृत्ग्तोमाविन्छिन्न पार्विव अग्नि की ही मानी जायगी। अग्नि क्योकि अर्थशिक्त का अधिष्ठाता है. अतएव इस वैश्वानर को हम 'अर्थशिक्तप्रधान' ही कहेगे। अपने उक्थरूप से त्रिवृत्—पार्थिवलोक में रहता हुआ यह वैश्वानर अर्करूप से त्रैलोक्य में व्याप्त है, जैसाकि—'आ यो द्यां भात्यापृथिवीम्'— 'वैश्वानरो यतते सुर्योग्' इत्यादि निगमो से प्रमाणित है।

त्रान्तरिच्य वायु को त्राधार (योन) बना कर अग्न्यादित्य की आहुति से अग्न्यादित्यगर्भेत वायुप्रधान बो अपूर्व तत्त्व उत्पन्न होता है, वही 'हिर्रएयगर्भ' नाम से प्रसिद्ध है । वायु की यहाँ प्रधानता है, वायु क्रियाशक्तिप्रधान है, अतएव तत्प्रधान आन्तरीच्य हिरएयगर्भ को हम क्रियाशक्तिप्रधान मानने के लिए नय्यार हैं। आदित्य को आधार बना कर वाय्वग्नि की आहुति से काय्वग्नगर्भित आदित्यप्रधान बो अपूर्वभाव उत्पन्न होता है, वही 'सर्वज्ञ' नाम से प्रसिद्ध है । आदित्य (इन्द्र) की यहाँ प्रधानता है, 'स हि नेदिष्ठं पस्पर्श' न्याय से यह ज्ञानशक्तिप्रधान है। अतएव तत्प्रधान दिव्य सर्वज्ञ को अवश्य ही ज्ञानप्रधान माना वा सकता है।

ऋर्षप्रधान पार्थिव वैश्वानर एककल है, क्रियाप्रधान आन्तरीच्य हिरएयगर्भ आन्तरीच्य-अष्टविधसर्पाकृतियुक्त विष्ण्याप्ति (नाच्चिकाप्ति) सम्बन्ध से अष्टकल है, ज्ञानप्रधान दिव्यसर्वज्ञ एककल है।
सकलन से तीनों की समष्टि 'दश्चकल' है। यही दशाच्चर विराट्सम्पत्ति—उदय का मूलहेतु है। इसीलिए
इस समष्टि को 'विराट्' कहा गया है। ज्ञानप्रधान सर्वज्ञभाष इस विराट्पुरुष का साहस्री-भावयुक्त 'शिरः'
प्रदेश है। क्रियाप्रधान हिरएयगर्भमाग इसका साहस्रीभावयुक्त 'चत्तुः' (हदय) प्रदेश है। एवं अर्थप्रधान
वैश्वानरभाग साहस्रीभावयुक्त 'पाद' भाग है। स्तोम्यित्रलोकी में अपने इन उक्त रूपो से व्याप्त दशकल
यह विराट्पुरुष त्रिवृदविद्धन्त वैश्वानररूप पादभाग से चित्याप्तिलच्चण भूपिएड पर खड़ा है। अर्थन
सत्यत्त्व है। एक ही स्त्याप्ति की तीन अवस्थाओं से विराट की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है। 'अर्थन: सर्वा
देवताः' के अनुसार अपनि ही सार्वदैवत्य है। अतएव अपनित्रयम्ति—शक्तित्रयाविद्धन्त—स्तीम्यत्रेलोक्यव्याप्त—इस विराट्पुरुष को हम अवश्य ही 'देवसत्य' कह सकते हैं। देवसत्यात्मक इसी विराट्पुरुष का
विश्लेषण करती हुई यज्ज श्रुति कहती है—

## सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राचः सहस्रपात् । स भूमिं सर्वतस्प्रचात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् ॥ (यज्ञःसं॰ ३१।१।)

पार्थिव प्राणाग्निलच्या अमृतरस ( तेजोरस ) हो उक्त देवस्त्य का स्वरूपाधायक है । दूसरे शब्दों में पार्थिव प्राणाग्नि ही अग्नि—वायु—आदित्य-स्वरूप में परिणत होता हुआ देवसत्य का स्वरूपसमर्पक बन रहा है। अग्नि—वायु—आदित्य, तीनों पार्थिवाग्नि रस ही हैं, इस सम्बन्ध में निम्निलिखित वाजिश्रुति ही प्रमाण है—

"त्रापो वा अर्कः । तद्यदगां शर त्रासीत्, तत् समहन्यत, सा पृथिव्यभवत् । तस्यामश्राम्यत्, तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निरवर्तताग्निः । स त्रेधात्मानं

# व्याकुरूत-त्रादित्यं तृतीयं, वायुं तृतीयम् । स एष प्राणः (प्राणाग्निः-त्र्रमृताग्निः ) त्रेघा विहितः" (शत० १०।६।४।२।) ।

भूषिण्ड ब्रह्मस्त्यपर्व है। भूमिहिमालच्चण स्तौम्यत्रिलोकीरूपा महापृथिवी इसमे भिन्न है। तद्युक्त विराट् नामक दिवसत्य' विवर्त भी उस पूर्वात्मविवर्त से भिन्न है। स्वयम्भू से त्रारम्भ कर भूषिएडपर्यन्त श्रश्वत्य वृद्ध की शाखा है। भूषिण्ड इस शाखा का उपान्त्य प्रदेश है। इसके त्राधार पर वितत महापृथिवी ही देवसत्य की प्रतिष्ठा है। षोडशीलच्चण त्रात्मसत्य (त्रमृतसत्य) पिहले स्वयम्भू त्रादि पञ्चात्मक ब्रह्मस्य में त्रावतीर्ण होता है। त्रान्त्यर भूषिण्ड के द्वारा देवसत्य में त्राता है। 'यदस्य त्वं, यदस्य च देवेषु' (केनोपनिषत् राधा) के त्रानुसार 'त्वं' से उपलच्चित ब्रह्मस्य, एवं 'देवेषु' से उपलच्चित देवसत्य, होनों में वही त्रामृतसत्य त्रावतीर्ण है। इसप्रकार दिवसत्य' नामक विराट्-पुरुष का पार्थक्य भलीमाँति मिद्ध हो जाता है। यही वह सुपर्ण (पद्धी) है, जो त्राश्वत्यशाखा के छोर माग (पार्थिवमाग) में प्रतिष्टित रहता हुत्रा त्रापने सत्ता सुपर्ण का साची बना हुत्रा है। यही साचीसुपर्ण वस्तुगत्या 'ईश', किंवा 'ईश्वर' शब्द का मुख्य त्रावच्छेदक है। क्योंकि उसी मुण्डकश्रति ने त्रागे बाकर इम त्रानश्वत्य को 'ईश' शब्द मे व्यवहृत किया है। देखिए!

## समाने वृद्धे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचित मुह्यमानः । जुन्दं यदा पश्यत्यस्य-'मीश'-मस्य महिमानमिति वीतशोकः । (सुः शरा)।

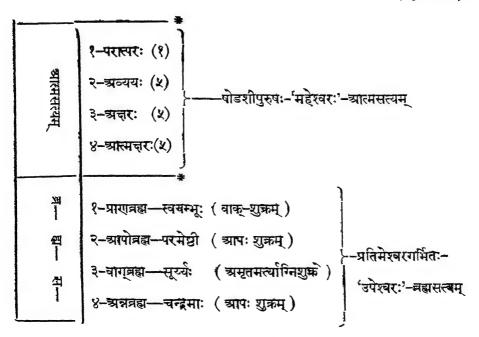

| 1                        | *                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 oir                    | १—सर्वज्ञः (१) त्रादित्सप्रधान <sup>ः</sup> (२१)                                                          |
| देषसत्य.<br>साक्तीसुक्यो | १-सर्वज्ञः (१) त्रादित्यप्रधानः (२१)<br>२-हिरएयगर्भः (६) वायुप्रधानः (१४) }महिमापृथिवी }'ईश्वरः'-देवसत्यः |
| 4                        | ३-वैश्वानरः (१) त्र्राग्निप्रधानः (६)                                                                     |
|                          | *                                                                                                         |
| -त्यः                    | ধ–স্মन्तादब्रह्य—भूपिएडः (चित्यः) ( वाक्शुक्रम् )                                                         |
|                          | <b>──── ⑥</b>                                                                                             |

#### २ ६-जीवात्मस्वरूपविश्लेषण-

बैसा स्वरूप, बो अवयव्रसंस्थान 'ईशाप्रजापित' का है, ठीक वही स्वरूप, वही अवयवसंस्थान बीवातमा ( संस्कृतिघ ज्यातमक मानुषातमा ) का है । केवल मात्रा में तारतम्य है । अतएव वह जहाँ 'पूर्गोन्द्र' कहलाया है, वहाँ बीवातमा 'अर्द्धेन्द्र' नाम से व्यवहृत हुआ है । अध्यात्म, अधिभृत, भेद से जीवसर्ग दो भागों में विभक्त है । ईश्वर अधिदैवत है । इसी से अंश-प्रत्यंशरूपेख इन दोनों जीवसर्गों का विकास हुआ है । अधिभृत बीवसर्ग 'शिपिविष्ट' नाम से प्रसिद्ध है । वज्र (हीरा), पुष्पराग, नील, मुक्ता, आदि धातुमात्र, पुस्तक-लेखिनी-मसीपात्र-वस्त्रादि भूत-भौतिक पदार्थ, इन सबका शिपिविष्ट सर्ग में अस्तर्मांव है ।

ग्रध्यात्मजीव 'तमः, रजः, सत्वं' मेद से तीन भागों में विभक्त है । श्रोषधि—वनस्पत्यादि प्रपञ्च तमोविशाल हैं, कृमि—कीट—पशु—पद्मी—मनुष्य, यह पञ्चसर्ग रजोविशालजीव हैं, एवं श्रष्टविध देवयोनिसर्ग सत्वविशाल जीव हैं, जैसाकि प्रकरणादम्भ में विस्तार से बतलाया जा चुका है। तत्र प्रतिपादित धातुजीव, मूलजीव, जीवजीव, तीनों में धातुजीव श्रिधभूतप्रपञ्च हैं, मूलजीव, जीव—जीव श्रध्यात्मप्रपञ्च हैं। दोनों संस्थाश्रों में सर्वत्र समानता है, केवल—देवसत्यस्वरूप में तारतम्य हैं। दूसरे शब्दों में यों कह लीजिए कि, श्रात्मसत्य—ब्रह्सक्त्य—दृष्टि से श्रिवदैवत-श्रध्यात्म—श्रिधभूत—तीनो संस्थाएँ समुत्वित हैं। केवल नाम मात्र में श्रनन्तर है, जैसाकि परिशेष से स्पष्ट है—

| षोडशीपुरुषः                                                             | षोडशीपुरुषः                                                        | षोडशीपुरुषः                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| १—स्वयम्भूः<br>२—परमेष्ठी<br>३—सूर्यः<br>५——<br>४—चन्द्रमाः<br>४—पृथिवी | १—ग्रव्यकात्मा<br>२—महानात्मा<br>३—विज्ञानात्मा<br>४—प्रज्ञानात्मा | ्र—गुहा<br>~—-{-<br>२—-श्रापः<br>——-{<br>३—-ज्योतिः<br>——-{<br>४—-श्रमृतम्<br>——-{ |
| श्रिधिदैवतम्                                                            | त्रध्यात्मम्                                                       | ४रसः<br><br>ऋघिभूतम्                                                               |

#### ३०-उपनिषच्छास्त्र का मुरूय लच्य--

प्रकरणारम्भ में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य जीवातमा है, गौण प्रतिपाद्य ईरवरातमा है। दोनों विवर्षों का उपनिषदों में संचर—प्रतिसंचर, दोनों दृष्टियों से निरूपण हुन्ना है। ज्ञानपद्म प्रतिसंचर है, विज्ञानपद्म संचर है। ज्ञानसहकृत विज्ञान विश्वप्रपञ्च है, विज्ञानपहकृत ज्ञान विश्वातम (जीवातम, ईरवरातम) प्रपञ्च है। विज्ञानगर्भित ज्ञान विश्वातीत है। इसका उपनिषदों से क्या, किसी भी शब्दशास्त्र से सम्बन्ध नहीं है। नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त विश्वातीत का ज्ञान किसी भी साधनविशेष से कराया नहीं ज्ञात। श्रिपतु—'तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनातमिन विन्दृति'(गी०४।३८।) के श्रृतुसार प्रन्थिवन्धिनोंक से स्वतःसिद्ध वह सहज्ज्ञान 'जीवातमापीति' का कारण बन जाता है। उसके लिए स्वाध्याय-जप—तप—श्रृत—ष्टान—मनन—कुछ भी श्रुपेद्धित नहीं है। वह श्रृतुपास्य है, श्रृविजिज्ञास्य है। उपनिषत् इसके सम्बन्ध में सर्वथा तटस्थ रूप से 'नेति—नेतीति होवाच' यह कह सकती है। 'उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है' १, एतद्भिप्रायात्मक 'उपनिषदों में क्या है १,' इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर "ज्ञानसहकृत विज्ञानात्मक विश्वप्रपञ्च, एवं विज्ञानसहकृत ज्ञानात्मक श्रात्मप्रपञ्च का श्रात्मप्रपञ्च का ग्रीएस्प से, जीवात्मप्रपञ्च का प्रधान रूप से निरूपण हुन्ना है" यही हो सकता है।

एक रहस्यपूर्ण विक्षेषण-जीवातमा के अभ्युदय-निःश्रेयस् के लिए उपनिषच्छास्त्र प्रवृत्त हुआ है। जीवातमा 'चिदाभास' लच्चण है। इस चिदाभासलच्चण जीवातमा की योनि 'महानातमा' नामक प्राकृत स्रातमा है, वैसा कि—'मम योनिर्महृद् ब्रह्म तिस्मन् गर्भ द्धाम्यहृम्' इत्यादि गीतासिद्धान्त से प्रमाणित है। महानात्मा अन्तरानुष्रहीत माना नया है। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, स्थ्य से ऊपर अमृतान्यय की प्रधानता है, स्वयं स्थ्य में अन्तर की, तथा स्थ्य से नीचे चर की प्रधानता है। स्वयम्भू प्राणात्मकत्त्वेन 'ब्रह्म' है, यही महान् है, दोनों की समष्टि 'महद्ब्रह्म' है। अव्यक्त—महत्, दोनों सम्मिलित रूप से 'महान्' हैं। उस चिदातमा का अन्तरिधया इसी पर आभास (प्रतिविम्ब) होता है। महद्ब्रह्मपर्थ्यन्त अव्ययानुष्रहीत अन्तर का साम्राज्य है, जैसा कि निम्न-लिखित महत्व्वस्य से स्पष्ट है—

## भृतं भविष्यत् प्रस्तौमि, महद्ब्रह्मैकमत्तरम् । बहु ब्रह्मैकचरम्" ॥

महदत्त्वर का प्रथम विज्ञान से, विज्ञानद्वारा प्रज्ञान से, प्रज्ञानद्वारा वैश्वानर-तैज्ञस-प्राज्ञमूर्त्ति भोक्तात्मा से सम्बन्ध होता है। मोक्तात्मा (कम्मीत्मा) ज्ञानजनित भावना, कर्म्मजनित वासनासंस्कार से लिप्त रहता है। इस मिलनावरस से परम्परया त्रागत शुद्ध त्रात्मसत्त्व भी मिलन हो जाता है। यही जीवात्मा का त्र्यनीशत्त्व है, यही 'क्रनीशया शोचित मुस्मानः' मुख्डकानुसार मोहमूलक दुःलप्रवृत्ति का कारण है।

यह घ्यान रखने की बात है कि, 'जीवमूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्' के अनुसार वीवातमा की मूलप्रतिष्ठा अव्यय-वरगर्भित 'अव्दर' (महदच्चर) ही है। जीवातममुक्ति का एकमात्र अव्दर-दृष्टि पर ही पर्य्यवसान है। अव्दर ही जीवातमहृद्यन्थि की प्रतिष्ठा है। इसके विमोक से ही मुक्तिलाभ निश्चित है, जैसाकि 'व्हीयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन् हष्टे परावरे' इत्यादि रूप से पूर्व प्रकरणों में स्पष्ट किया जा जुका है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि, अव्ययानुगत अव्दर ही उपनिषच्छास्त्र का मुख्य लद्द्य (मुख्य-अप्रतमा) है, जैसाकि निम्म-लिखित वचन से प्रमाणित है—

- १—''त्राविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत् पद्मत्रैतत् समर्पितम् । एतत् प्रास्तिमिषच यदेतज्ञानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्वरिष्ठं प्रजानाम्''।।
- २—''यदचिंमद्यसुभ्योऽसु यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च। तदेत-'द्त्तरंब्रह्म' स प्रासस्तदु वाङ्मनः। तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्वे द्वच्यं, सोम्य विद्धि"॥
- ३—''घतुर्गृ हीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासा निशितं सन्धयीत । त्रायम्य तद्भावगतेन चेतसा 'लच्यं तदेवाचरं सोम्य विद्धि" ॥ (मुख्डक २।२।१,२,३,)।

उक्त मन्त्रों का विशद वैज्ञानिक विवेचन 'मुख्डकोपनिषद्धिज्ञानभाष्य' से मतार्थ है। यहाँ इन उद्धरखों से यही बतलाना है कि, उपनिषदों का मुक्त्यिषष्ठाता आ्रात्मा एकमात्र अव्ययानुग्रहीत 'अञ्चर' (महदच्चर) ही है। बीवात्मावरण-निवृत्तिपूर्वक प्रज्ञानादि द्वारा अञ्चर तक पहुँचा देना ही उपनिषदों का परम पुरुषार्थ है।

श्रन्तत, माया, जिह्नता, श्रादि पाप्मा श्रच्रप्राप्ति में प्रतिकचक हैं। एवं ब्रह्मचर्य्य, तपः, स्त्य, वेदानुपालन, श्रद्धा, उपनिषत्, ये ६ धम्म तत्प्राप्त्युपाय हैं । इनके द्वारा त्रात्मकल (क्षेक्तात्मकल) बढ़ाता हुत्रा मोक्तात्मा महान्—प्रज्ञान-विज्ञानादि साधनमृत ज्ञानों में से किसी एक को द्वार बना कर, श्रथवा परम्परया कमशः सब मध्यस्थों को द्वार बनाता हुत्रा श्रन्ततः लच्यवेध में समर्थ हो जाता है। शरीर रथ है, इन्द्रियाँ श्रश्व हैं, बुद्धि सम्पिथ है, मन प्रग्रह (लगाम) है, कर्म्मप्रपञ्च मार्ग है, महदच्चर गन्तव्यस्थान है। वैश्वानर-तैजस—प्राज्ञमूर्ति मोक्तात्मा यात्री है। लच्चीभूत महदच्चर पर इसे पहुँचना है। वह प्राप्तव्य एक है, परन्तु बलात्मक—कर्मतारतम्य से तद्रूप प्रज्ञानादि मार्ग श्रनेक हैं, भिन्न भिन्न हैं \*। प्राप्तिसाधनभूत— द्वारमेद से जहाँ उपनिषदों का प्रतिपाद्य विधय भिन्न भिन्न है, वहाँ प्राप्तव्य की दृष्टि से सब उपनिषदों श्रमिन्नार्थ-प्रतिपादिका बन रही हैं।

विश्वचरसंस्था को मुख्य धरातल मानते हुए ज्ञान-विज्ञान-दृष्ट्या षोडशी का निरूपण, तत्र-प्रतिष्ठ-ऋव्यक्तादि खरण्डात्मात्रों का निरूपण, ऋावरणस्वरूपविश्लेषण, तिन्नृत्युपायप्रदर्शन, ऋादि ही उपनिष-च्छास्त्र के प्रतिपाद्य विषय हैं। किसी उपनिषत् में समष्टिरूप से ऋखरण्ड-एखरण्ड सभी का विश्लेषण हुआ है। कोई प्रज्ञानात्मा का विश्लेषण कर रहा है। इसी प्रकार किसी में प्रज्ञान का, किसी में विज्ञान का, किसी में भोक्तात्मा का, किसी में प्राणात्मा का स्पष्टीकरण हुआ है। और ऋवश्य ही द्वारमेददृष्ट्या सब उपनिषत् भिन्न-भिन्न तत्त्वों की ही प्रतिपादिका हैं। जिस जीवात्मा के बन्धनविमोक के लिए उपनिषच्छास्न प्रवृत्त हुआ है, उस जीवात्म-विवर्त्त का स्वरूप उद्युत कर परिच्छेद उपरत हो रहा है।

रुचीनां गैचित्र्याद्—ऋजु—क्रुटिल—नानापथजुषाम् ।
 नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ (पुष्पदन्तः)

| भमृतसत्यम्                   | १-परात्परः (१) २-श्रव्ययः (४) ३-श्रद्धरः (४) ४-श्रात्मद्धरः (४)  *                                                                                                                      | ।२॥ (कड)                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 耳- 和- 和-                     | १-त्रव्यक्तंब्रह्म-स्वायम्भुवम्-त्रव्यक्तात्मा-(ग्रव्यक्तम् ) २-मह्द्ब्रह्मपारमेष्ठ्यम्-महानात्मा(महान्) ३-विज्ञानंब्रह्मसौरम्विज्ञानात्मा(बुद्धिः) ४-प्रज्ञानंब्रह्मप्रज्ञानात्मा(मनः) | ''इन्द्रियेभ्यः परा हाथीं अधींभ्यंश्र परं मनः।<br>मनस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान् परः॥१॥<br>महतः परमच्यक्तमच्यक्तात् पुरुषः परः।<br>पुरुषात्र पर् किञ्चित् सा काष्टा सा परा गतिः॥२॥ (कठ) |
| वेषसत्यम्<br>श्रीका-सुपर्याः | १-प्राज्ञः—सर्वज्ञांशः<br>२-तेजसः—हिरण्यगर्भांशः<br>३-वैश्वानरः—वैश्वानरांशः                                                                                                            | "इन्द्रियेभ्यः परा हार्था आधीभ्यक्ष पै<br>मनस्तु परा बुद्धिबुद्धि रात्मा महान् परः<br>महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः<br>पुरुषात्र परं किश्चित् मा काष्टा सा परा                         |
| त्यम्                        | ४-शरीरंब्रह्म-मौमम्                                                                                                                                                                     | )                                                                                                                                                                                            |

## ३१-ईशोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय-

उपनिषच्छास्त्रों में प्रतिपादित विषयों का पूर्वपरिच्छेदों में स्वतन्त्ररूप से दिग्दर्शन कराया गया । अत्र उदाहरख के लिए कुछ एक उपनिषदों की विषय—तालिका और उद्धृत कर दी जाती है । यह विषय—तालिका उपनिषत्—स्वाध्याय—प्रे मियों के लिए विशेषरूप से अनुरक्षन की सामग्री होगी, ऐसा आतमविश्वास है । उपलब्ध उपनिषद् ग्रन्थों में 'ईश' नाम की 'वाजसने योपनिषत्' का प्रथम स्थान है । ईश ईं सम्पूर्ण विवर्तों की प्रथम भूमिका है । अतः तत्प्रतिपादनपरा इस उपनिषत् का प्रथम—सन्निवेश न्यायसङ्गत

ही माना जायगा। ईशोपनिषत् में जिस विषय का निरूपण हुआ है, वह इसके नाम से ही गतार्थ है । 'गृहोतमा' नाम से प्रसिद्ध ईशप्रजापित का 'सञ्चर' कम से आमूल-चूड विश्लेषण ही ईशोपनिषत् का प्रधान प्रतिपाद्य विषय है । आगे की सम्पूर्ण उपनिषत् खरड-खरखत्मक-विषयनिरूपिका बनतीं हुई जहाँ त्लस्यानीया हैं, वहाँ सर्वेखरडात्मक-निरूपणपूर्वक आखरडात्मा का ( षोडशी का ) निरूपण करती हुई यह सचमुच 'मृलोपनिषत्' वन रही है । दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिए कि, यच्चयावत् उपनिषदों के यच्चयावत् प्रतिपाद्य विषयों का संदोप से संग्रह करती हुई यह उपनिषत् 'सर्वोपनिषत्' वन रही है । अथवा यह कह लीजिए कि पूर्णेश्वर की सर्वविध पूर्णविभृतियों का विश्लेषण करती हुई यह 'पूर्णोपिनिषत् वन स्ही है ।

त्रमृतात्मा, स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य्य, चन्द्रमा, वैश्वानर-हिरएयगर्म-सर्वज्ञात्मक ईश्वरीय देवनत्य, पृथिवी, इन पर्वो की समष्टि पूर्णेन्द्रविवर्त्त (ईश्वरविवर्त्त ) है, एवं श्रमृतात्मा, श्रव्यक्तात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, वैश्वानर-तैज्ञस-प्राज्ञ-लद्ध्य मोक्तात्मा, शरीर, इन पर्वो की समष्टि श्रद्धेन्द्रविवर्त्त (जीवविवर्त्त ) है। ईशने दोनों का स्वरूप बतलाते हुए, सम्बन्ध व्यक्त करते हुए, दोनों का श्रमेद सिद्ध करते हुए पूर्णेन्द्रन्त्वर्ण 'श्रद्धर' को ही लच्च बनाया है, जैसाकि सहस्रप्रशासक-खराडद्वयात्मक ईशविज्ञानमाप्य में प्रतिपादित है । ईश के मन्त्रों का निम्नलिखित रूप से प्रकरण विभाजन हुत्रा है—

#### १-ईशोपनिषत्-

## अमृतात्मनि द्विविध-सत्यात्मनिरुक्तिः-'ईशोपनिषत्' अॉ पूर्णमदः पूर्णमिदम्

१—पुरुषात्माधिकरणम् (विद्याकर्ममयः पुरुषो गृद्धोत्मा पोडशी-( 'त्रमृतात्मा')

- (१) १—ईशावास्यमिदं सर्वम् ०।
- (२) २--कुर्वन्नेवेइ कर्माणि ० ।
- (३) ३--- श्रसुर्या नाम ते लोकाः ० ।

२—अव्यक्तात्माधिकरणम् ( ब्रह्मसत्यात्तरः 'स्वयम्भूः' 'अव्यक्तं', वा 'सत्यात्मा')

३--- त्रमृतात्मना सह ब्रह्मसत्यस्य सम्बन्धनिरूपगाधिकरणम्

- (५) १-तदेबति सन्नैबति ० ।
- (६) २-- यस्तु सर्वाणि भूतानि ० ।
- (७) ३—यस्मिन्त्सर्वाणि भृतानि ० ।



| ४—महदात्माधिकरण्म् ( ब्रह्मसत्यात्तरः 'परमेष्ठी' 'महान्' वा सत्यारमा )<br>(८)-१-स पर्य्यगाच्छ्रुकमकायमव्रणम् ०। |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |
| <del></del>                                                                                                     |
| ४विज्ञानात्माधिकरणम् ( ब्रह्मसत्यात्तरः 'सूर्य्यः' 'बुद्धि'-र्धो सत्यात्मा )                                    |
| <ul><li>(६) १—- अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यास् ०।</li></ul>                                                   |
| (१०) २—- ऋन्यदेवाहुर्विद्यया ०।                                                                                 |
| (११) ३—विद्यां चाविद्यां च ०।                                                                                   |
| <del></del>                                                                                                     |
| ६प्रज्ञानात्माधिकरणम् ( ब्रह्मसत्यात्तरः 'चन्द्रमाः' 'मनो' वा सत्यात्मा )                                       |
| (१२) १—- त्रन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिम् ।                                                                  |
| (१३) २—ग्रन्यदेवाहुः सम्भवात् ।                                                                                 |
| (१४) ३—सम्भ्तिं च विनाशं च ०।                                                                                   |
| <del></del> %                                                                                                   |
| १-प्राणात्माधिकरणम् (देवसत्यात्तरः-'वैश्वानर-द्दिरण्यगर्भ-सर्वज्ञो-वा वैश्वानर-तेजस-                            |
| प्राज्ञो वा-त्रिकलः सत्यात्मा) ।<br>(१५) —हिररामयेन पात्रेरा सत्यस्य ।                                          |
| (१६) २—पूषन्ने कर्षे यम सूर्य्य प्राजापत्य ० ।                                                                  |
| (१७) ३वायुरिनलममृतम्।                                                                                           |
|                                                                                                                 |
| <del></del>                                                                                                     |
| <ul> <li>शरीरत्रयात्माधिकरणम् (ब्रह्मसत्याचरः पृथिवी, शरीर-इंस-कर्म्मात्मा वा 'सत्यात्म'')।</li> </ul>          |
| (१७) १—'''श्रबंदं भस्मान्तं शरीरम् ।                                                                            |
| <del></del> &                                                                                                   |
| <ul><li>=उभयोः सत्यात्मनोरग्निना सह्-ऐकात्म्यम्</li></ul>                                                       |
| (१८) १ अग्ने नय सुपथा राये ।                                                                                    |
| <del></del> %                                                                                                   |
| त्रों पूर्णमदः पूर्णमिदम्                                                                                       |
| समाप्ता चेयमीशोपनिषत्                                                                                           |
| 9                                                                                                               |

#### ३२-केनोपनिषत् के प्रतियाद्य विषय-

#### (३)-केनोपनिषत् ( प्रज्ञानात्मवर्श्यनपरेयम्रुपनिषत् )।

'तलवकारोपनिषत्' नाम से प्रिष्ठ 'केनोपनिषत्' में श्राप्ति—वायु—इन्द्र समष्टिलव्य वैश्वानर—तैजस—प्राज्ञ—मूर्ति मोक्कात्मा का विश्लेषण करते हुए, प्रज्ञा—सोममय, सर्वेन्द्रिय—श्रानिन्द्रिय नामक प्रज्ञानात्मा को लव्य बनाते हुए प्रज्ञानद्वारा ही लव्वीभृत श्रव्यव्यक्ष्कोपासना का विधान हुश्रा है। सम्पूर्ण विश्व में ज्ञान-क्रिया—श्रयंत्रयी का ही साम्राज्य हैं। समष्टि, श्रयवा व्यष्टिरूप से सर्वत्र सक्को इन्ही तीनों शिक्तयों से श्राक्रान्त देखा बायगा। पाञ्चभौतिक विश्व में 'श्ररमाक्मेवेदं खलु भुवनम्' के श्रनुसार त्रिशक्तिमूर्ति तीन देवताश्रों का प्रभुत्व हैं। तीनों शिक्तयों के उक्थ श्राप्ति—वायु—इन्द्र—देवता मानें गए हैं। श्राप्ति श्रयं का, वायु क्रिया का, इन्द्र ज्ञान का श्रिषिष्ठाता है।

इस सम्बन्ध में हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, बन हम अधिदैवत, अध्यातम, अधिमूत, इन तीनों प्रपन्नों में ज्ञान-क्रिया-अर्थ से अतिरिक्त किसी चौथे तत्त्व को उपलब्ध नहीं करते, तो किर त्रिशिक्तमूर्त्ति उक्त अग्न्यादि तीन देवताओं के (च्चर के) अतिरिक्त चतुर्थ नित्य 'ब्रह्म' नामक अपूर्व तत्त्व की सत्ता क्यों, किस आधार पर स्वीकार की बाय ! । भूत-देव से अतिरिक्त आत्मतत्त्व की कल्पना करना क्या व्यर्थ नहीं हैं !, क्यों इनसे अतिरिक्त अतीन्द्रिय आत्मब्रह्म की कल्पना की बाय !, इस भावना के प्रतिवाद के लिए ही केनोपनिषत् प्रवृत्त हुई है ।

बतलाया गया है कि, विश्वविवर्त से जिस अग्न्यादिदेवतालच्चण मोक्तात्मा (जीवात्मा) को यह अभिमान हो रहा है कि, मैं ही सब कुळु हूँ, मुक्तसे अतिरिक्त नित्य ब्रह्म नामक कोई तत्त्व नहीं है, वह अभिमान एकमात्र प्रज्ञानब्रह्म पर ही अवलम्बित है। विज्ञानद्वारा प्रज्ञानगत चिदात्मलच्चण अच्हरब्रह्म ही प्राज्ञहन्द्र से संस्क्त होकर सब को स्व शक्ति से स्व—स्व कार्य्य में प्रतिष्ठित किए हुए है। 'ब्रह्मणो वा विजये महीयध्वम्' के अनुसार उसीके विजय में ये च्रत्देवता स्व—स्वकम्म में समर्थ बने हुए हैं। उसमे पृथक् हो जाने पर ये एक तृश के कुब्जीकरण में भी असमर्थ हैं। इसी ज्ञानीय—तृश को उदाहरण बनाते हुए 'केन' ने प्रज्ञानिध्या अच्हरब्रह्मणांप्त का उपाय बतलाया है। पूर्वपरिच्छेद—कथनानुसार अच्हरहृष्ट्या सम्पूर्ण उपनिषदों के निरूपणीय विषयों का जहाँ सामानाधिकरण्य है, वहाँ द्वारमेदहृष्ट्या सब का वैय्यधिकरण्य है। इसी द्वारमेद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि—सर्वेन्द्रियप्रवर्त क, अतएव सर्वेन्द्रिय नाम से प्रसिद्ध 'नियतिषयस्विषयस्विमिन्द्रयत्वम्' इस इन्द्रियलच्चण से अतीत होने से अनिन्द्रिय नाम से भी व्यवहृत 'प्रज्ञानमन', किंवा 'प्रज्ञानात्मा' का ही केनोपनिषत् में विश्वेषण हुआ है। केनोपनिषत् में प्रतिपादित विषयों का संचिष्त सार निम्न लिखित शिच्नादेशों में विभाजित किया जा सकता है—

१-इन्द्रियाँ-उक्य नहीं हैं, श्रिपतु 'प्रज्ञानात्मा' ही उक्थ है। २-देवत्रयी का विश्वविजय चिद्तुप्रह पर ही अवलम्बित है।

३-महान सोम पर प्रतिबिम्बित चिदात्मा ही महद्वर है।

४-विश्वप्रविष्ट चिद्भाग ही तृण है।

४-प्राज्ञेन्द्रगर्भित चिच्छिक्तिमय सौर तेजोमय प्रज्ञासोम ही हैमवती उमा है।

६-उपासना देवता की ही होती है।

७-प्रज्ञानसम्परिष्वक्त प्राज्ञ इन्द्र ही मन है।

-देवोपासना शक्त्युपासनापूर्विका बन कर ही फलप्रदा होती है।

विषय विभाग के सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना त्रावश्यक होगा। केनोप्सनिषत् के ३४ मन्त्र 'द्र-४-१२-१' इस कम में चार खरडों में विभक्त माने गए हैं, जिन विभागों को हम 'दार्शनिक विभाग' कहेंगे। विषयसङ्गति की दृष्टि से यह विभागचतुष्ट्यी त्रासमित्वता है, जैसा कि एतिह्रज्ञानभाष्य में स्पष्ट कर दिया गया है। विज्ञानदृष्टि से सम्बन्ध रखने वाला विभाग ही अर्थसमन्वय की दृष्टि से उपयुक्त है। इन दोनो विभागों का यहाँ उल्लेख कर दिया बाता है।

#### दाश्निक विषयविभाग—

| १-प्रथमःस्वग्डः       | ४–प्रतिबोध०                          | ११-अथेन्द्रमब्रु वत् ।   |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| १—केनेषितम् >         | ५-इह चेदवेदीत्०                      | १२-स तस्मिन्नाकाशे       |
| २–श्रोत्रस्य श्रो०    | इति द्वितीय: खरुड:                   | इति तृतीयः खरडः रै       |
| ₹-न तत्र चतुः∘        | ३-तृतीयःखण्डः                        | ४–चतुर्थः खरडः           |
| ४-यद्वाचानस्यु०       | १-ब्रह्म ह देवेभ्यो॰                 | १-सा ब्रह्मे ति० ।       |
| ५-यन्मनसा न०          |                                      | २-तस्माद्वा एते०।        |
| ६-यञ्चचुषा न॰         | २-तद्धेषां विजिज्ञी०                 | ३−तस्माद्वा इन्द्रो∘     |
| ७-यच्छोत्रेगा न०      | <b>३—ते</b> ऽग्निमब्रु वन्०          | ४-तस्यैष त्रादेशः०       |
| ८-यत् प्राग्गेन प्रा॰ | ४-तदभ्यद्रवत्०                       | ५-त्र्रथाध्यात्मम्०      |
| इति प्रथमः खरडः       | ४-तर्स्मिरुचार्य॰<br>६-तस्मै तृराम्॰ | ६-तद्ध तद्वनम्॰          |
| २–द्वितीयः स्वरहः     | ५-तस्म तृश्यम्०<br>७-ग्रथ वायुम्०    | ७-उपनिषदं भो०            |
| १–यदि मन्यसे          | ऽर्र्ण्य पातुम्<br>प्र–तदभ्यद्रवत्०  | <b>५</b> -तस्मै तपो दमः० |
| २–नाहं मन्ये॰         | ६-तस्मिस्त्वयि॰                      | ६–यो वा एताम्॰           |
| ३–यस्यामतं०           | <b>१</b> ०–तस्मै तृराम्•             | इति चतुर्थः खग्डः        |
|                       |                                      |                          |

कर्मात्मस्वरूपविश्लेषणपूर्वक इसका चिदातमा से सम्बन्धप्रतिपादन, कर्मात्मप्रतिष्ठाम त प्रज्ञानात्म— निरूपण, प्रज्ञानिस्यत शुद्ध चिदंशनिरूपण, तत्प्राप्त्युपाय—प्रदर्शनपूर्वक फलश्रुतिदिग्द्र्शन, इन चार मुख्य प्रतिपाद्य विषयों के सम्बन्ध में खण्ड तो चार ही मानें जायँगे, परन्तु इन क्रमिक विषयों के क्रम—निरूपण की दृष्टि से मन्त्रसंख्या, तथा दशनाभिमत खण्डमय्यादा में विपर्य्य करना पड़ेगा। श्रौर निश्चयेन इस वैज्ञानिक विभाग को एक उपयोगी विभाग माना जायगा।

नेज्ञानिक विभाग—
१-कर्मात्माधिकरणम् (कर्मात्मखण्डः प्रथमः )———१६ मन्त्र
२-प्रज्ञानात्मधिकरणम् (प्रज्ञानात्मखण्डो द्वितीयः )——— ६
३-चिदात्माधिकरणम् (चिदात्मखण्डस्तृतीयः )——— ॥
४-चित्प्राप्त्युपायप्रदर्शनाधिकरणम् (चित्प्राप्तिखण्डश्चतुर्थः )——— २

३४ संकलन

| १-प्रथमाधिकरगो—                  | १४-तस्माद्वा एते०       | ८-य <b>त्</b> प्रागोन प्राणिति०    |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| १-ब्रह्म ह देवेभ्य:०             | १५-तस्माद्वा इन्द्रो॰   | इति-द्वितीयः खरडः                  |
| २–तद्धेषां विजज्ञौ०              | १६-तस्यैष त्र्यादेशः०   | ३-तृतीयाधिकरणे—                    |
| ३ <del>-</del> तेऽग्निमब्रु वन्० | १७-त्र्रथाध्यात्मम्०    | <b>१-</b> यदि मन्यसे <b>सु</b> वे० |
| ४-तदभ्यद्रवत् ०                  | १८-तद्ध तद्वनम्॰        | २-नाहं मन्ये सुवे०                 |
| ५–तस्मिस्त्वयि०                  | इति–प्रथमः खराडः        | ३–यस्यामतं तस्य०                   |
| ६—तस्मै तृग्म्॰                  | २-द्वितीयाधिकरणे—       | ४-प्रतिबोधवि०                      |
| ७-ग्रथ वायुमब्रुवन्०             | १–केनेषितं पतति०        | ५-इह चेदवेदीत्०                    |
| <b>=</b> –तदभ्यद्रवत्०           | २-श्रोत्रस्य श्रोत्रम्० | इति–तृतीयः खगडः                    |
| ६-तिसंमस्त्वयि०                  | ३—न तत्र चत्तु॰         | ४-चतुर्थाधिकरणे—                   |
| १०-तस्मै तृगाम्०                 | ४-यद्वाचानभ्यु०         | १-उपनिषदं भो ब्रॄ्                 |
| ११—ऋथेन्द्रमब्रुवन्              | ५-यन्मनसा न०            | २-तस्यै तपो दमः०                   |
| १२—स तस्मिन्नाकाशे०              | ६-यचतुषा न०             | ३-यो वा एताम्                      |
| १३-सा ब्रह्मे ति०                | ७ –यच्छ्रोत्रेसा न •    | इति चतुर्थ: खरहः                   |
| •                                | i                       |                                    |

## ३३-कठोपनिषत् के प्रतिपाद्य निषय

## (३)-कठोपनिषत् (भोक्तात्मवर्णनपरेयम्रुपनिषत् )-

क्ठोपनिषत् में यद्यपि प्रघानतया 'मोक्तात्मा' का ही निरूपण है, तथापि गौणदृष्टि से इसमें प्रायः सभी विषयों का समावेश हुआ है। स्वर्ग, नरक, यम, धर्म्म, अगिन, खराडात्मविवर्त्त, अश्वत्थ, योग, विद्या, विस्ति, आदि तत्वों का संचेप से विश्लेषण करने वाली यह उपनिषत् अपना एक विशेष महत्त्व रखती है। 'निचकेता' नामक ब्राह्मण बालक पिता के 'सर्ववेदस्यरा' में दिल्लाक्ष्म से प्रदत्त भीति से शरीर छोड़ कर आतिवाहिक शरीर से परलोंक में पहुंचता है। तीन रात्रियों के अनन्तर उसका यमराज से साज्ञात्कार होता है। जिस प्रकार साध्वी सावित्री की पतिमित्ति पर प्रसन्न यम ने उसे तीन वर प्रदान किए थे, वैसे ही निचकेता की पितृमिति पर, तथा तीन रात्रियों तक निराहार रहने के प्रतिशोधरूप तीन वर माँगने का निचकेता की आदेश मिलता है। निचकेता प्रश्न करता है कि, कितने ही विद्वान् आत्मा को 'रथवत्' मानते है। धरा, पहिया, करतम्मी, प्रउग, आदि की समष्टि ही रथ है। रथावयवों से 'रथ' नामक अवयवी पृथक् नहीं हैं। एव-मेव हस्त—पाद—मस्तकादि अवयवसमिष्टि ही आत्मा है। शरीरातिरिक्त आत्मा कोई नित्य तत्त्व नहीं है। एव-कितने ही ब्रह्मकादियों का कहना है कि, आत्मा 'सरवत्' है। सरोवर के सूल जाने का तात्पर्य्य यहीं है कि, पानी स्क्मरूप (बाष्मरूप) में परिणत होकर लोकान्तर (अन्तरिज्ञ) में चला जाता है। एवमेव स्थूलशरीर के निचनानन्तर आत्मा अङ्ग ष्टमात्र आतिवाहिक शरीर धारण कर स्वकम्मानुसार तत्त्वलोकविशेषों में गमन करता रहता है। इस्प्रकार 'प्रेतात्मा' के सम्बन्ध में चिरकाल से विद्वानों में मतभेद चला आ रहा है। में बाना चाहता हूं कि, वस्तुस्थित क्या है?।

नचिकेता के आ्रात्मविषयक उक्त प्रश्न को सुन कर पात्रता-परीज्ञा के लिए यमराज उमे प्रलोभनो में डालना चाइते हैं। परन्तु संस्कारी बालक अपने प्रश्न पर दृढ रहता है और कहने लगता है—

अन्यत्र धम्मीत्, अन्यत्राधम्मीत्, अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् । अन्यत्र भृतात्, भव्याच्च, यत्तत् पश्यसि तद्वद् ॥

उत्तर में अञ्यय-द्वरविशिष्ट उसी अद्धरब्रह्म को लद्ध्य बनाते हुए यमराज कहते हैं-

सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति ।

तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति ।।

यदिच्छन्तो बह्मचर्यं चरन्ति ।

तत्ते पदं संग्रहेश ब्रवीमि ॥ ''त्रोम्' इत्येतत्''।

'त्रोम्' के एकाच्चरत्त्व का क्या स्वरूप है ?, स्वर्ग्याग्नि का क्या स्वरूप है ?, उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है ?, इत्यादि प्रश्नस्माधिपूर्वक इस उपनिषत् में अश्वत्यविद्या, ब्रह्मसत्यविद्या, देवसत्यविद्या, कर्म्मयोग, ज्ञानयोग, आदि विद्या, तथा योगों का अपूर्व विश्लेषण हुआ है। संचेपतः मोक्तात्मद्वारा अच्चर-

लच्यावाप्ति बतलाते हुए इस उपनिषत् ने त्रात्मन्वी की विद्यात्मिका विभूति, एवं कम्मीत्मक योग, इन दो पर्वों का त्रानेक दृष्टिकोर्फों से विश्लेषण किया है, जैसा कि उपनिषत् के निम्नलिखित उपसंहारवचन से प्रमाणित है—

## मृत्युप्रोक्तां निविकेतोऽथ लब्धा 'विद्या' मेतां 'योग' विधि च कृत्स्नम् । ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विमृत्युरन्योऽप्येवं यो विद्घ्यात्ममेव ॥

(कठ० ६।१८।)।

| १-प्रथमा वल्ली                                          |          |                  | •           |                    |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|--------------------|
| १—उपोद्घातप्रकरणम्——                                    | १ वल्ली, | <b>१</b> ऋष्याय, | १ मन्त्र से | ६ मन्त्र पर्घ्यन्त |
| २—प्रथमवरवरणं, तद्दानं च—                               | ,,       | <b>53</b>        | <b>१०</b> " | ११ ,,              |
| ३—म्बर्ग्याग्निजिज्ञासारूप-<br>द्वितीयवरवरएां तद्दानं च | "        | <b>7</b> 7       | १२ "        | <b>ξε</b> "        |
| ४—तृतीयवराभ्यर्थना————                                  | "        | "                | २० "        | <b>२</b> २ "       |
| ४—सृङ्काप्रदानप्रस्तावः <del>—</del> ——                 | "        | "                | २३ "        | २४ "               |
| ६—नचिकेतोविमर्शः———                                     | "        | 77               | <b>२६</b> " | २६ "               |
| _                                                       | _        |                  |             |                    |

#### इति-प्रथमाध्याये प्रथमा बल्ली

-x----

#### २-द्वितीया वल्ली-

| <ul><li>नचिकेतोधैर्यप्रशंसा</li></ul> | २ वल्ली, | १ ऋष्याय,  | १ मन्त्र     | से | १३ प | र्घ्यन्त |
|---------------------------------------|----------|------------|--------------|----|------|----------|
| <b></b> परात्परस्थपुरुषत्रयविज्ञानम्  | "        | <b>9</b> 7 | <b>१</b> ४ , | 0  | १६   | 77       |
| ६—पारावारो महानात्मा शारीरात्मको ध    | याता-,,  | 71         | ₹0,          | •  | 28   |          |

#### इति-प्रथमाध्याये द्वितीया वल्ली



|                                           |                 |                         |        |         | -  |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|---------|----|
| ३-वृतीया क्ली                             |                 |                         |        | auren-e |    |
| १०—महतः सेतोः परपारसंस्थानम्——            | ३ वल्ली,        | १ ऋध्याय,               | ?      | ×       | ₹. |
| ११महतः पारे यात्रिको भोकात्मा             | 73              | 77                      | 3      | ×       | 8  |
| १२— त्रह्मविष्ण्वन्द्राधिकृतेषु-त्र्रभया- |                 |                         |        |         |    |
| व्ययाचरपदेषु विष्णुपदावच्छेदेन            |                 | 49                      | ×      | ×       | 3  |
| यात्रानिमित्तम्                           |                 |                         |        |         |    |
| १३मोकात्मनः पारायर्गीयः पन्थाः            | 77              | 35                      | १०     | ×       | १२ |
| १४—मोक्तुः पारायणीयो योगक्रमः             | 55              | . 33                    | १३     | ×       | १४ |
| १४—पारायण्विद्योपसंहारः———                | <del>-</del> "  | "                       | १६     | ×       | १७ |
| इति—प्रथमाघ्याये तृतीया                   | वल्ली ( प्रथमोः | <sup>ऽध्यायश्च सम</sup> | प्तः ) |         |    |
| -                                         | 3               |                         | ,      |         |    |
|                                           | <del>*</del> *  |                         |        |         |    |
| 8 <del>— बतुर्थी बन्ली—</del>             |                 |                         |        |         |    |
| १६—इन्द्रियानुगतायाः-विज्ञानात्मनो-       | e               |                         |        |         |    |
| द्रब्दुर्द्ध घ्टे:-प्रत्यगात्मानमनु-      | - ४ वस्ती,      | रै ऋध्याय,              | ₹ .    | ×       | ঽ  |
| परावर्त्तनादेशः                           |                 | -                       |        | -       |    |
| १७ महतो विभूति-योगी                       | <b>77</b> 35    | ફ                       | *      | 8       |    |
| १६ - स्त्युस्वरूपनिरूपग्रम्               | <i>7</i> 7 75   | ₹0                      | ×      |         |    |
|                                           |                 |                         |        | •       |    |

| विमोके परमात्मिन लयः                                                                  | –४ वल्ली    |              |            | ×  |   | १४        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|----|---|-----------|
| इति—द्विती                                                                            | याध्याये च  | ातुर्थी वल्त | ती         |    |   |           |
|                                                                                       | 8           |              |            |    |   |           |
|                                                                                       | **          |              |            |    |   |           |
| ५-पञ्चमी वल्ली २०पुरस्वरूपनिरूपणपूर्वकं घोडशकला विच्छित्रस्य भोकात्मनः स्वरूपप्रदर्शन |             | ४ वल्ली,     | २ ऋध्याय,  | १  | × | ą         |
| २१-व्यानस्वरूपविमर्शः                                                                 |             | **           | >>         | 3  | × | ሂ         |
| २२—योनिस्वरूपनिरूपग्म्————                                                            |             | 17           | 77         | ş  | × | <b>(9</b> |
| २३—ब्रह्मसत्यनिरूपण्यू                                                                |             | 77           | "          | 5  | × | ??        |
| २४—देवसत्यनिरूपणम्————                                                                |             | "            | <b>3</b> 3 | १२ | × | १४        |
| इति—द्वितं                                                                            | ोयाध्याये प | गञ्चमी वल    | त्ती       |    |   |           |
|                                                                                       | x           |              |            |    |   |           |
|                                                                                       | **          |              |            |    |   |           |
| ६पष्ठी वल्ली                                                                          |             |              |            |    |   |           |
| २४—ऋश्वत्यनिरूपणम्                                                                    |             | ६ वल्ली,     | २ ऋध्याय,  | ţ  | × | 3         |
| २६—विद्योपदेशः                                                                        |             | דנ           | 77         | 8  | × | ¥         |
| २७—श्रात्मसंस्थाक्रमप्रदर्शनम्                                                        |             | זל           | "          | ६  | × | 3         |
| २८—इन्द्रियधारणलचणयोगोपदेशः                                                           |             | "            | ,,,        | १० | × | ११        |
| २६ - सत्तारूपेणात्मनः साज्ञात्कारः                                                    |             | 77           | 27         | १२ | × | १३        |

३०—व्यानप्रन्थिविमोके परामुक्तिः ६ वल्ली २ श्रध्याय १४ × १४ ३१—नाडीस्वरूपविज्ञानम् ,. ,, १६ × १७ ३३—फलश्रु विश्रकरणम् ,, ,, १६ × × इति—द्वितीयाध्याये षष्ठी वल्ली (द्वितीयोऽध्यायश्च समाप्तः)

દ્

## समाप्ता चेयं कठोपनिषत्

—₹—

## ३४--- प्रश्नोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय

## ४---प्रश्नोपनिषत् ( खण्डात्मानुगतप्राणप्रपञ्चनिह्नपणपरेयमुपनिषत् )

'पिप्पलाटोपनिषत्' नाम से प्रसिद्ध षट्-प्रश्नात्मिका इस उपनिषत् में प्राणिवद्या-प्रतिपादन के द्वारा 'श्रद्धरलच्य' की श्रोर सद्धे त हुत्रा हैं। श्राधिदैविक, श्राध्यात्मिक, श्राध्योतिक, मेद से प्राण के मुख्य तीन विवर्त हैं। प्रत्येक के श्रसंख्य विवर्त हैं, जैसाकि—'को हि तद्धे द, यावन्त इसेऽन्तरात्मन् प्राणाः' (शत० ७।२।२।०।) निगम से स्पष्ट है। श्रनेकधा विभक्त इन श्राध्यात्मिक प्राणों के कोशभूत पाँच श्राध्यात्मिक प्राणों का ही इस प्राणोपनिषत् में विश्लेषण हुत्रा है। 'यिसम् प्राणः पञ्चधा संविवेश' (श्वेताश्वतर०) के श्रनुसार श्राध्यात्मिक, श्रमृतात्मलच्चण धोडशीपुरुष में श्राव्यक्तप्राणः, महत्तप्राणः, विज्ञानप्राणः, प्रज्ञानप्राणः, पर्युप्राणः, मेद से पाँच प्राकृत प्राण प्रतिष्ठित हैं। इसी पञ्चप्राणसमष्टि का पूर्व के पारिभाषिक परिच्छेदों में 'विश्वस्ट्' नाम से विश्लेषण हुत्रा है, एवं इन्हीं को 'प्राणः—श्रापः—वाक्—श्रन्तं—श्रन्नाः' कहते हुए इनकी समष्टि को 'ब्रह्मस्त्य' कहा गया है। इन पाँच मुख्य प्राणों के साथ एक एक भूतभाग प्रतिष्ठित रहता है। भूत ही प्राण की प्रतिष्ठा (श्रालम्बन) है। भूत—प्राण—मेद से दो कलाश्रो में विभक्त पञ्चप्राण—निरूपण—रूवंक पञ्चप्राणधारभूत षोडशी पर विश्रान्ति ही उपनिषन्निकर्ष है।

सत्यकाम शैव्य, सौर्य्यायण गार्ग्य, कौशल्य त्राश्वलायन, भार्गव गैदर्भि, कबन्धी कात्यायन, छत्रो ब्रह्मसत्य (प्रारणपञ्चक) बिज्ञास सित्पाणि होकर प्रारणविद्याचार्य्य महर्षि पिष्प्रलाद के त्राश्रम में पहुँ चते हैं। त्रीर कमशः प्रारास्वरूप के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं। प्रश्न सम्बन्ध से यह उपनिषत् 'प्रश्नोपनिषत्', पिष्पलाद सम्बन्ध से 'प्रारणोपनिषत् ' कहलाई है।

प्रथम प्रश्न में रिय-प्राणात्मक 'महत्प्राण' का, दूसरे प्रश्न में विषयाप्राणात्मक 'विज्ञानप्राण' का, तीसरे प्रश्न में बाग्रत्—स्वप्न-सुषुष्ति के अधिष्ठाता प्रज्ञा-प्राणात्मक 'प्रज्ञानप्राण' का, चौथे प्रश्न में भृत-प्राणात्मक 'मूतप्राण' का, पाँचवें प्रश्न में अव्यक्त-प्राणात्मक 'मूतप्राण' का निरूपण हुआ है। ये पाँचो प्राण 'अरा इव रथनाभौ' के अनुसार नामिस्थानीय षोडशकल पुरुष में ओत हैं। छुठे प्रश्न में उसी पुरुषतत्त्व का विश्लेषण हुआ है।

प्रथम प्रश्न में रिय-प्राणात्मक महत् प्राण के निरूपण के साथ साथ अहोरात्र, पद्म, मास, अयना- िषश्चता, उत्तरायण-दिक्षायनप्रवर्षक, पञ्चपाद, द्वादशाकृति, सप्तचकात्मक सम्वत्स्रप्रजापित का तात्त्विक विश्लेषण हुन्ना है। द्वितीय प्रश्न में धिषणा-प्राणात्मक विज्ञानप्राणानिरूपण के साथ साथ प्राणों के स्वा- माविक विष्टृति, प्रतिष्ठा, ज्योतिः, इन तीन घम्मों का विश्लेषण हुन्ना है। त्रानन्तर प्राण के अन्नादमाव का उपबृह्ण करते हुए इसका सर्वाधिष्ठातृत्त्व सिद्ध किया गया है। तीसरे प्रश्न में प्रधानरूप से प्रज्ञा-प्राणात्मक प्रज्ञानप्राण का निरूपण करते हुए सुप्रसिद्ध 'प्राण-उदान-व्यान-समान-त्र्रपान' इन पाँच वायव्य प्राणो की वैज्ञानिक मीमांसा हुई है। इसी में द्वासप्ततिसहस्र (७२०००) नाहियों का स्वरूपपरिचय हुन्ना है। उदगार. निमेष, उन्मेष, द्धुधा, पिपासा, जृम्मा, श्वयथु , कम्पन, गमन, रुदन, हसन, त्रादि चेष्टाविशेषों की प्रति- शारूप कृकल, धनञ्जय, देवदन्त, नाग, त्रादि प्राण मी इसी प्रश्न के तात्विक विषय हैं। चतुर्थ प्रश्न में प्रधान रूप से भूत-प्राणात्मक मर्त्यप्राण (भूतप्राच) का विश्लेषण करते हुए प्राणाग्निविवन्तों की मीमांसा करते हुए कीन ज्ञानत है, कौन सोता है, कोन उभयधम्माविच्छित्र है १, इत्यादि प्रश्नों का वैज्ञानिक समाधान किया है। पाँचवें प्रश्न में त्रज्ञवन-प्राणात्मक 'अव्यक्तप्राण' का प्रधान रूप से निरूपण करते हुए 'त्रोङ्कार' की तात्त्विक व्याख्या हुई है। छठे प्रश्न में प्रधानस्या घोडशकल पुरुष के निरूपण के साथ साथ पुरुष के द्वर भाग से उत्पन्न भृतस्रष्टि का भी तात्त्विक विवेचन हुन्ना है। यही इसके प्रतिपाद्य विषयों का संचिप्त प्रदर्शन है।

<del>----</del>&----

## ३५-- मुण्डकोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय--

५-मुण्डकोपनिषत्-(हिरण्यगर्भात्मक-अव्ययविशिष्ट-अत्तरात्मवर्णनपरेयमुपनिषत्) ( किंवा-विज्ञानात्मवर्णनपरेयमुपनिषत् )

विज्ञानात्मप्रतिपादन द्वारा हिरण्यगर्भमूलक अच्चर को प्रधान लच्च बनाने वाली यह उपनिषत् २मुगडको, तथा ६लएडों में विभक्त होती हुई 'अच्चरिवचा' नामक प्राविचा, एवं 'च्रिवघा' नामक अपराविचा का भी तास्विक विश्लेषण कर रही है। भौमस्वर्गव्यवस्था के, एवं भारतीय मानवधर्ममूलक वर्णाश्रम के आदि—च्यवस्थापक, अतर्व 'आदिमनु' नाम से प्रसिद्ध भगवान् 'स्वयम्भू ' ब्रह्मा ने नित्यसिद्धा तस्वास्मिका अपौरुषेया

त्रयीविद्या के आधार पर जिस शब्दात्मिका त्रयीविद्या को जन्म दिया, वही 'ब्रह्मविद्या' नाम से प्रसिद्ध हुई। इम विद्या के अन्दरानुगता पराविद्या, न्दरानुगता अपराविद्या, ये दो विवर्त हुए। वेदविद्या अपराविद्या कहलाई, अन्दरविद्या पराविद्या कहलाई। उमयात्मिका यह ब्रह्मविद्या स्वयम्भू के औरसपुत्र अथर्वा में सर्वप्रथम प्रति-ष्ठित हुई। अथर्वा ने देवस्वर्गनिवासी महर्षि अङ्गिरा को अपना प्रधान शिष्य बनाया। अङ्गिरा ने सत्यवाह-भरद्वाब में यह विद्या प्रतिष्ठित की। भरद्वाब नें भारतवर्षाय अङ्गिरा ऋषि में यह परावरा ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठित की। आगे बाकर भद्वाशाल' उपाधिलन्द्रण यशोनाम से विभूषित शौनक ने समित्पाणि होकर अङ्गिरा का शिष्यत्व स्वीकार किया। अङ्गिरा ने भी इस सत्पात्र के प्रश्नो का यथावत् समाधान करते हुए परावरा विद्या के उपदेश से शौनक को धन्य बनाया। वही परावरा विद्या मुराइकोपनिषत् का प्रतिपाद्य विषय है।

पराविद्या वह विद्या है, जिससे शब्दातीत ऋच्रतत्त्व का बोघ होता है। ऋपराविद्या वह विद्या है, जिसमे शब्दब्रह्म का तात्त्विकरूप ऋवगत होता है। ऋपराविद्यात्मका वेदविद्या पूर्वसोपान है, पराविद्यात्मिका ऋच्रिविद्या ऋपर सोपान है। दोनों की प्रतिष्ठा ऋपिदैविक जगत् में स्र्य्यात्मक हिरएयगर्भप्रजापित, एवं ऋपध्यात्मिक बगत् में तदंशरूप विज्ञानात्मा बन रहा है।

परिमाषाप्रकरण में स्पष्ट किया गया है कि, स्वयम्भू से लोकसर्ग का आरम्भ है, एवं ( अस्मदादि की अपेचा ) प्रीयवी पर लोकसर्ग की समाप्ति हैं । स्टर्थ इन दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित है, जैसाकि 'बृहद्ध तस्थों भुवनेष्वन्तः'-'मध्ये एकल एव स्थाता'-'सूट्यों बृहतीमध्यूढस्तपि'-'आदित्यों वे विश्वस्य हृद्यम्' इत्यादि निगमों से प्रमाणित हैं । 'सृष्टि, स्थिति, हृष्टि' भेद से इस विश्वसृष्टि का तीन प्रकार से समन्वय किया वा सकता हैं । इम पृथिवी पर प्रतिष्ठित हैं । पिहले पृथिवी पर हमारी हृष्टि पड़ती है । पृथिवी से चन्द्रमा, चन्द्रमा से सूर्य्य, सूर्य्य ने परमेष्ठी, सर्वान्त में स्वयम्भू, यही हमारा स्थूलारुव्यती-न्यायमूलक हृष्टिकम है । यही पृथिवीमूला 'हृष्टिवद्या' है, जिसे 'प्रणाविवद्या' भी कहा गया है । उत्पत्तिकम ही सृष्टिकम है । इसमें पहिले स्वयम्भू, अनन्तर परमेष्ठयादि कम का विकास है । यही स्वयम्भूमूला 'सृष्टिविद्या' है, जिमें 'ओङ्कारिवद्या' भी कहा गया है । उत्पन्न होने के अनन्तर जिस पर्व से सम्पूर्ण विश्व की स्वामाविक स्थिति सुरिच्चत रहती है, वही 'स्थिति' मूल बनता हुआ स्थितिविद्या का आधार बन रहा है, और वह एकमात्र यही स्थर्यात्मक हिरएय-गर्मप्रजापित है ।

स्वयम्भू-परमेष्ठीयुग्म 'अमृतासृष्टि' है, चन्द्रमा-पृथिवीयुग्म 'मर्त्यासृष्टि' है, मध्यस्थ स्र्य्यं उमय-घर्म्मात्मिका सृष्टि है। मध्यस्य स्र्य्यं से दोनों अनुग्रहीत हैं, अतिएव इसे हम स्थितिमूल मान सकते हैं। यही स्र्य्यमूलासृष्टि 'स्थितिविद्या' है, जिसे 'उद्गीथविद्या' भी कहा गया है। पञ्चपर्वात्मक वह ईश सर्वत्र व्याप्त है। स्वयम्भू इसका शिरोभाग है, उत्पत्तिलद्या सृष्टिकम में यही प्रधान है। स्र्य्यं इसका हृदय है, स्थिति— कम में यही प्रधान है। पृथिवी पाद—स्थानीया है, हृष्टिकम में यही प्रधान है। इसप्रकार सृष्टि, स्थिति, हृष्टि, मेद से सृष्टिपवों का स्वयम्भू, स्र्यं, पृथिवी, तीनों से उपक्रम माना जा सकता है।

१—स्वयम्भूम्, लासृष्टिः—शिरोम्, ला—'सृष्टि'म्, ला—सृष्टिविद्या—स्रोङ्कारविद्या २—सूर्य्यम्, लासृष्टिः ——- हृन्मू ला——'स्थिति'म्, ला-सृष्टिविद्या—उद्गीथविद्या ३—पृथिवीम्, लासृष्टिः—-- पाद्मृला—-'दृष्टि'म् ला—सृष्टिविद्या— प्रणविद्या 'हिरएमयेन सिवता०'—'हिरएमयेन पात्रे एा०' इत्यादि वचनों के अनुसार रुक्माम सूर्य्य हिरएयगर्भ है । अतएव तन्मूला विद्या 'हिरएयगर्भ विद्या' कहलाई है । स्वयम्भू-परमेष्टी में अञ्यय का प्राधान्य है, चन्द्रमा-पृथिवी में चर की प्रधानता है, मध्यस्थ सूर्य्य में मध्यस्थ इन्द्रानुगत मध्यस्थ अच्हर का विकास है । इसी अच्चर्य्ट से प्रकृत उपनिषत् में हिरएयगर्भ मूला अच्चरविद्या का विश्लेषण हुआ है ।

(१-१)-प्रथमसुगडक के प्रथम खगड में अच्चर से होने वाली सृष्टिविद्या का विश्लेषण हुआ है। विश्वानुबन्धी कार्य्यकारणभाव श्रीद्भाविक, सान्तानिक, सांस्कृतिक, नैमित्तिक, श्रीपपादिक, प्राकृतिक, पारि-सामिक, रसानुवृत्तिक, सांयौतिक, श्रीपादानिक, सांकामिक, श्राक्रमिक, प्रातिभासिक, वैकल्पिक, ऐच्छिक, नोदनालच्चण, श्रादि भेद से श्रानेक भागों में विभक्त माना गया है। इन सब कार्य्यकारणाभावों का चार कार्य्य-वारणाभावों में अन्तर्भाव मानते हुए सृष्टि का निरूपण हुआ है। पृथिवी से श्रोपाधयों का उत्पन्न होना, पुरुष से केशलोम का उत्पन्न होना, ऊर्णनामि (मकड़ी) से तन्तु (बाल) का उत्पन्न होना, श्राग्न से विस्कृतिग (श्राग्निकण-चिनगारी) उत्पन्न होना, चारों ही उपादानात्मक कार्य्यकारणभाव हैं, परन्तु चारों के स्वरूप में विमेद है।

तपोलच्र कम्म से ब्रह्म का चयन होता है, चित ब्रह्म से अन्नोत्पत्ति होती है, अन्न से ऊर्क द्वारा प्राण का विकास होता है, प्राणवल से मन उद्बुद्ध होता है, मानस विकास से सत्यात्मक विज्ञान (बुद्धि) विकसित होता है, सत्य से महदनुबन्धी लोक का विकास होता है, लोक से कम्म का उदय होता है। कर्मामय भौतिक विश्व में इन सम्पूर्ण सर्गों का एकमात्र प्रवर्ष क अञ्चरब्रह्म ही है। श्रौर यही प्रथममुराडक के प्रथम-खराड का प्रधान प्रतिपाद्य विषय है।

- (१-२)--प्रथममुख्डक के द्वितीय खर्ड में अद्भर के आधार पर होने वाले द्धरात्मक, अष्टादशपर्वा-विच्छन प्राकृतिक यज्ञतत्व का ही विश्लेषण हुआ है । यज्ञाधारभृत यज्ञागि की सप्तजिह्वा का विश्लेषण भो इसी खर्ड का विषय है । आरम्भ में त्रे ताग्ति से सम्बद्ध वितानयज्ञ का तात्विक विश्लेषण करते हुए अन्त में इसकी द्धरूपता का स्पष्टीकरण हुआ है । इसी अवर-द्धरधर्म के आधार पर सर्वान्त में 'प्लवा हो ते अष्टढा यञ्चरूपाः' कहते हुए कामनाप्रधान इस यज्ञकम्म को अमृताद्धरप्राप्ति में प्रतिकृषक मानते हुए आत्मोपासना ( अद्धरोपासना-निष्कामयज्ञानुगता ) का आदेश हुआ है । एवं यही इस खर्ड का संद्धिप्त प्रतिपाद्य विषय है ।
- (२-१)-द्वितीय मुगडक के प्रथम खगड में अच्चर के सर्वव्यापक विराट् स्वरूप का प्रदर्शन हुन्ना है अच्चरिम ति-प्रदर्शन के साथ साथ अच्चर की स्वात्मानुगता निमित्तकारणता का, एवं अप्राण-अपन-मुभ-अज-नामक अव्ययात्मानुगता सर्वालम्बनता का विश्लेषण करते हुए ऋषि ने प्रसङ्गोपात अच्चरानुगत चेतन-सर्ग, प्राणसर्ग, ओषि-वनस्पतिसर्ग, धर्ममृष्टि, गुहाशयो में प्रतिष्ठित चतुर्द्धा विभक्त सप्तप्राण, सप्ताचिं, सप्तसिम्घ, सप्तहोम, सप्तलोक, अन्तः संज्ञ-असंज्ञसर्ग, आदि विराडच्चर की विराट् विभूतियो का प्रतिपादन किया है। और यही इस खगड के संचिप्त प्रतिपाद्य विषय हैं।
- (२-२)-द्वितीय मुराडक के द्वितीय लगाड में महत्वहा के आधार पर प्रतिष्ठित, अतएव 'महत्वहाँ कमचरम्' के अनुसार 'महत्वर' नाम से प्रसिद्ध अच्यत्रहा की उपासना का ( महत्वपाधिदृष्टि से ) प्रकार

बतलाया गया है । उपासना-प्रकार प्रतिपादन के साथ साथ श्रद्धरानुगत श्रोङ्कार के तात्त्विक स्वरूप का विश्लेषण करते हुए ऋषि ने इस 'परावर' श्रद्धर की सर्वव्याप्ति का भी दिग्दर्शन कराया है। श्रव्यय-द्धरसुक्त श्रद्धर सर्वज-सर्ववित्-सर्वकमर्ममूर्त्ति बनता हुश्रा विश्व का वरिष्ठ तत्त्व बन रहा है, श्रीर यही प्रस्तुत खरख का संद्धिस प्रतिपाद्य विश्य है।

(३११) -तृतीय मुण्डक के प्रथम खण्ड में ईश्वरीय देवसत्य, तथा जीवात्मानुगत देवसत्य, इन दोनो से अनुगृहीत देवसत्याद्धरों के तात्त्वक स्वरूप का ही विश्लेषण हुआ है। परिभाषाप्रकरण में प्रतिपादित अश्वरय वृद्ध की पार्थिव शाखा पर टो सुपर्ण प्रतिष्ठित हैं। एक साद्धी है, दूसरा भोक्ता है। साद्धी सुपर्ण इंश्वर है, मोक्ता सुपर्ण जीव है। अनृत, जिह्मता, माया, अविद्यादि पाप्माओं के सम्बन्ध से जीवाद्धर स्वात्म-विभूति (ईश्वराद्धर) के सात्त्विक महयोग से विश्चत होता हुआ दुःल पाया करता है—'अनीश्या शोचित मुद्धमानः'। जिस दिन जीवात्मा सत्य, तप, सम्यग्जान, ब्रह्मचर्या, वेटानुपालन, आदि बतो के अनुगमन से निर्धृतकृत्मष बन जाता है, उसी दिन द्यीणदोष बनता हुआ, आत्मसयम से—'यति' संज्ञा में परिणत होता हुआ यह जीवात्मा अन्त शरीरस्य (हृटयाकाशस्य टहराकाशस्य) उस ज्योतिम्मय - शुभ्र-अद्यर-ब्रह्म के विभूनि सम्बन्ध का मत्पात्र बन जाता है। और इस टशा में आकर यह विशुद्धसत्व जीव यथाकाम, यथाचार, सत्यसंकर्प बन जाता है। मृतिकाम प्रत्येक एहस्थी को ऐसे अद्यरित् विद्वान् का सत्कार करना चाहिए।

(३।२।)-तृतीय मुण्डक के द्वितीय खण्ड में प्रधानरूप से अल्प्यितिष्ठारूप प्रमधाम का विवेचन हुआ है। अल्प्याप्ति का क्या उपाय है ?, अल्प्य कहाँ प्रतिष्ठित है ?, कौन अल्प्य प्राप्त कर सकता है ?, अल्प्य प्राप्त्यनन्तर जीवसंस्था का कैसा स्वरूप हो जाता है ?, अल्प्यांत्रत का क्या स्वरूप है ?, इत्यादि प्रश्नो का समाधान करता हुआ प्रस्तुत खण्ड अल्प्य पर ही लल्प समाप्त कर रहा है। यही हिरण्यगर्भ है, यही अध्यात्म में विज्ञानात्मा है। अत्यय्व मुण्डकोपनिषत् का प्रधान प्रतिपाद्य यही माना गया है।

| १—ऋचरातुगतसृष्टिप्रपञ्जाधिकरणम्                     | 8 | मुगडके  | 8 | ख्राड:  |
|-----------------------------------------------------|---|---------|---|---------|
| २—श्रद्धरकृतयज्ञसृष्टिनिरूपणाधिकरणम्                |   | 55      | २ | स्रग्डः |
| ३—ग्रद्धरात्मनो विराट्स्वरूपनिरूपणाधिकरणम्          | २ | मुरडके  | 8 | खरहः    |
| <del>४ - श्रच्</del> रोपासनाप्रकारप्रदर्शनाधिकरण्म् |   | 37      | २ | खरड:    |
| ४— देवसत्यात्मकाचरस्वरूपनिरूपणाधिकरणम्              | ર | मुण्डके | 8 | ख्रांड: |
| ६—श्रच्चरप्रतिष्ठानिरूपणाधिकरणम्                    |   | 77      | २ | ख्रः    |

## समाप्ता चेयं मुख्डकोपनिषत

¥.....

#### ३६-माराहुक्योपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय-

## (६) मार्ग्ह्रक्योपनिषत् ( चतुष्पाद-प्रज्ञानब्रह्मनिरूपग्परेयमुपनिषत् )।

लघुकायात्मिका इस उपनिषत् में प्रज्ञानब्रह्म के चार पदों के विश्लेषण के साथ साथ तत्समतुलित शब्दब्रह्म-लच्चण ब्रोङ्कार के चार पदों का निरूपण हुत्रा है। 'ब्रद्धमात्रा, त्रकार, उकार, मकार' इन चार पदों की समष्टि ब्रोङ्कार है। 'ब्रद्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्थ्या विशेषतः' (सप्तशती) के अनुसार सर्वालम्बनभ्ता, सर्वव्यापिका, परात्परसमतुलिता, अनुचार्थ्या, नित्या अमात्रलच्चणा मात्रा 'ब्रद्धमात्रा' है। उच्चार्थ्या—ब्रिनिया—प्रयोगलच्चण—शब्दात्मिका ब्रद्धभात्रा से इस नित्या ब्रद्धभात्रा का कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसा कि सर्वसायारण ने मान रक्खा है। मौतिकमात्रा ही मात्रा है। वह मर्द्य—भौतिक प्रमञ्ज से ब्रतीत होती हुई अमात्रा है। बितना प्रदेश ब्रक्षार्याद तीन मृत्युमात्रात्रों नें घर रक्खा है, उतना हा प्रदेश (इन तीनों उपाधियो की दृष्ट से ) इस ब्रमात्रतत्त्व ने घर रक्खा है। एकमात्र इसी ब्राभिप्राय से इस ब्रमात्रतत्त्व को ब्रद्धभात्रा कह दिया जाता है। ब्रमात्रतत्त्व ब्रमृत है, मात्रालच्चण ब्रकारादि मर्त्य हैं, दोनो की समष्टि ही ब्रोङ्कार है।

उभयात्मक यह त्रोङ्कार 'त्रोमित्येवं ध्यायथ त्रात्मानम्' के त्रनुसार त्रात्मोपासना की त्राधारभूमि है। इस त्रनुगम वचन का शतशः स्थलों में समन्वय हो रहा है, जैसाकि 'कठोपनिषद्भिज्ञानभाष्य' में प्रतिपादित उदाहरणों से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए तीन चार उद्धरण यहाँ भी उद्धृत कर दिए जाते हैं। इन तीनों में भी प्रत्येक पर्व स्व—स्व त्रमृत—मृत्युमात्रात्रों से त्रोङ्कार-सम्पत्ति से युक्त हो रहे हैं —

| * परात्परःश्रद्धं मात्रा                 |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| १ श्रव्ययः—त्रकारः                       |                                  |
| र श्र <b>चरः – -</b> उकारः               | 'त्र्योम्'–इत्येवमात्मानमुपासीत' |
| ३ त्र्रात्मत्तरः-मकारः                   | ( तस्य वाचकः प्रएावः )           |
| षोडशी—श्रोङ्कारः                         |                                  |
| *-षोडशीपुरुषः<br>*<br>१-स्वयस्भः-प्रमेघी |                                  |

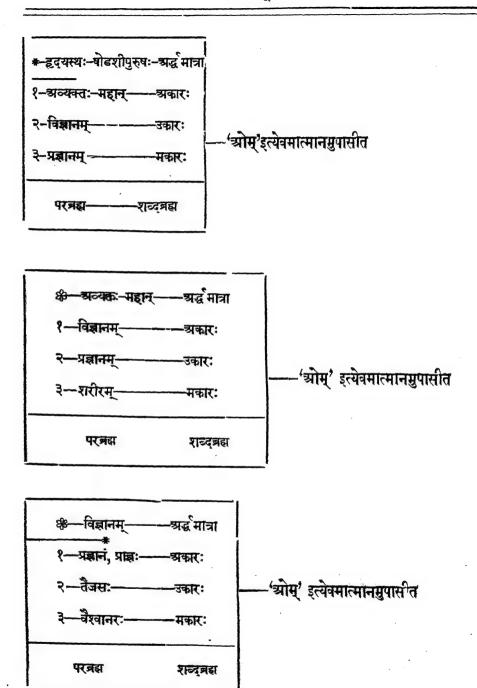

प्रकृत उपनिषत् में केवल 'प्रज्ञानब्रह्म' की चार विभ्तियों का ही प्रतिपादन हुआ है । चान्द्ररस से निष्पन्न होने वाला विज्ञानगत अच्चरचेतनायुक सर्वेन्द्रियमन ही प्रज्ञानातमा है। स्तौम्यत्रिलोकी के त्रिवृत्-स्थानीय पाथिव अपनिप्रधान रस से निष्पन्न होने वाला, 'चत्त्वार आत्मा, द्वौ पच्चौ, पुच्छं प्रतिष्ठा' के अनुसार सप्त अपनिचिति के सम्बन्ध से सप्ताङ्ग, ४-ज्ञानेन्द्रिय, ५-कम्मेन्द्रिय, ५-प्राण, १-मन, १-बुद्धि, १-चित्त, १-अइङ्कार, इन १६ भोगसाधनों से एकोनविंशतिमुख, अर्थप्रधान अपनिप्राधान्य से स्थूलभुक्, अर्थनिकास से विद्यान्य हो 'वैश्वानर' है।

स्तौम्य त्रिलोकी के पञ्चदश-स्थानीय त्रान्तरीच्य बायुप्रधान रस से निष्यन्त होने वाला, उक्त भोगसाधनों से एकोनविंशतिमुख, प्रविविक्तमुक् तत्व ही 'तैंजस' है। एवं एकविंश-स्थानीय दिव्य इन्द्रप्रधान रस
मे निष्यन्त होने वाला, त्रानन्दमुक् तत्व प्राज्ञ है। सर्वाधार त्रानन्दघन तत्त्व 'प्रज्ञान' है। महदनुग्रहीत
विज्ञान से नित्य-संपरिष्वक प्रज्ञानगत चिदंश का पहिलो 'प्राज्ञ' में, प्राञ्च द्वारा तैंजस में, तद्द्वारा वैश्वानर में
त्रागमन होता है। वैश्वानर-तैंजस-प्राञ्ज,तीनों की जाग्रदवस्था 'जाग्रदवस्था' है। वैश्वानर की सुपुप्ति, तथा तैजसप्राञ्च की जाग्रति 'स्वप्नावस्था' है। एवं तीनों की सुपुप्ति 'सुपुप्त्यवस्था' है। वैश्वानर जाग्रदवस्था का, तैजस
न्वप्नावस्था का, प्राञ्च मुपुप्त्यवस्था का त्राधार है। वैश्वानर मकार है, तैजस उकार है, प्राञ्च त्रकार है।
ये तीनों मृत्यु-मात्रा उस तुरीय त्रमात्र-प्रज्ञानब्रह्म पर प्रतिष्ठित हैं। मात्रामय त्रिमूर्त्व भोकाद्वारा प्रज्ञानगत
लचीभृत त्रम्चरप्राप्ति ही प्रकृदुपनिषन्निष्कर्ष है।

क्ष-महिद्धानगिर्भतं प्रज्ञानं ब्रह्म-तुरीयम् श्रद्धं मात्राः श्रद्धं मात्रः श्रदेषं मा

----

## ३७-तैत्तिरीयोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय—

## ७-तैत्तिरीयोपनिषत्-( परावरत्रह्मविज्ञानवर्णनपरेयमुपनिषत् )

तैत्तिरीयोपनिषत् में— शिद्धावल्ली, वृद्धानन्द बल्ली, भृगुवल्ली, नामक तीन प्रधान प्रकरण हैं । प्रत्येक में क्रमशः १२, ६, १०, अनुवाक हैं। त्रि-क्ल्लीयुक्ता ३१ अनुवाकसमष्टिलच्चणा इस उपनिषत् में परावरब्रहा' का विश्लेषण करते हुए ऋषि ने आनन्दमय अध्यय की प्राप्ति का ही अच्चरद्वारा प्रतिपादन किया है। परब्रह्म ही अच्चरब्रह्म है, अवरब्रह्म ही शब्दब्रह्म है। प्रथमा वल्ली में इस शब्दब्रह्म का ही विवेचन हुआ है। अच्चरब्रह्म अव्यय-च्चर से अविनाभृत है। इस त्रिमूर्त्त, अत्तएव सर्वमूर्त्त अच्चरब्रह्म के आत्मा-िष्य' नामक दो मुख्य विवर्ष हैं। स्वयं षोडर्शापुरुष आत्मिववर्ष है, ब्रह्म-सुब्रह्म की समष्टि विश्वविवर्ष है।

द्वितीया ब्रह्मानन्द—वल्ली में स्रात्मविवर्ष का विश्लेषण हुन्ना है, तृतीया भृगुवल्ली में विश्वविवर्ष का स्पष्टी-करण हुन्ना है। इन दोनों के गर्म में सम्पूर्ण खण्डात्मक विवर्ष प्रतिष्ठित हैं। स्रतएव उपनिषत् को गौगुरूप से इन खण्डात्मान्त्रों का भी सन्तेप से निरूपण करना पड़ा है। इसप्रकार यह उपनिषत् एक प्रकार से ईशोधनिषत् से समतुलित होती हुई सर्वोपनिषत् बन रही है। प्रतिपाद्य विषयों का दो शब्दों में दिगदर्शन करा दिया जाता है——

## १-शीचावल्ली ( शब्दब्रह्मप्रतिपादनपरा )---

#### (१)-प्रथमोऽनुवाकः--

इस अनुवाक में शान्तिपाठ का विधान हुआ है। शब्दब्रह्माभिन्न परब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली इस उपनिष्त् ने स्वंप्रथम शब्दब्रह्म का ही माङ्गलिक स्मरण आवश्यक माना है। शब्दब्रह्म की प्रतिष्ठा इन्द्रतत्त्व है। शब्द में 'स्वर—वर्ण' इन दो मानों का प्राधान्य है। स्वर का इन्द्र से सम्बन्ध है, वर्ण का अभिन से सम्बन्ध है। इन्द्र सौर है, यही स्वरात्मिका बृहतीवाक् की प्रतिष्ठा है। अभिन पार्थिव है, यही वर्णात्मिका अनुष्दुप् वाक् की प्रतिष्ठा है। अनुष्दुप्-लच्चणा वर्णवाक् बृहतीवाग्लच्चणा स्वरवाक् से नित्य अनुष्द्रीत रहती है। स्पर्यस्य मर्त्यभाग ही प्रवर्ग्यान्ति के द्वारा पृथिवीक्ष्प में परिणत होता हुआ वर्णसृष्टि की प्रतिष्ठा है, स्पर्यस्य अमृतमाग ही स्वातमरूप (इन्द्ररूप) से स्वरसृष्टि का आलम्बन है।

त्रमृत-मृत्युसंस्थान-लच्चण, शब्दब्रह्माधिष्ठाता स्थ्यं के समष्टि-व्यष्टिरूप से दो विवर्त माने गए हैं। समष्टिविवर्त्त बहुस्पति, इन्द्र, विष्णु, मित्र, श्रय्यमा, वरुण, इन मावों में विभक्त है। श्रारम्भ की त्रयी का सौर-श्रमृतमाग से, श्रन्त की त्रयी का सौर मत्यमाग से प्रधान सम्बन्ध है। स्य्य-ब्रह्म का मृत्युमाग ही श्रवस्थामेद से तीन स्वरूपों में परिणत हो रहा है। सम्पूर्ण खगोल के 'मध्याह्न-मध्यरात्रि' मेद से दो विभाग माने गए हैं। याम्योत्तररेखा (श्रुवप्रोतवृत्त नाम की दिख्णोत्तर वह रेखा, बो मध्याह्म-मध्यरात्रि का विभावन करती है) ही इन दो विभागों का मूल है। इस रेखा से विभक्त मध्यरात्रि से मध्याह्म कक का भचकल्याड पूर्वकपाल है, शेष श्राद्ध खण्ड पश्चिम कपाल है। पूर्वकपालस्थ वही सौर तत्त्व मित्र है, पश्चिमकपालस्थ वही सौर तत्त्व वरुण है, एवं मध्यस्थ वही तत्त्व श्रर्यमा है। इन तोनों मर्त्यरूपों का कमशः तिवृत्, पश्चदश, सप्तदश, स्तोमों से सम्बन्ध है। एवं इन्हीं से श्राध्यात्मिक मर्त्य विभाग सुरिवृत रहता है।

'ऋग्निवें देवानम्मवमो विष्णुः परमः, तदन्तरेण सर्वा अन्या देवताः' ( ऐतरेयब्राह्मण ) के अनुसार २१ शस्तोमस्य वही आदित्यप्राण विष्णु है। पञ्चिवंशस्य वही आण 'इन्द्र' ( सौम्यविद्यु त् ) है, यही 'महान्नत' है, यही 'अविवाक्यमहः' है। 'बृहस्पितः पूर्वेषामुत्तमो भवित, इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः' के अनुसार इन्द्रसंख्या से उपर २६ वें अहर्गण पर इसी का अन्यतम-वाङ्मयरूप बृहस्पित प्रतिष्ठित है। ये तीनों अमृतमाव—प्रधान बनते हुए आत्मोपकारक हैं। 'आत्मा—शरीर' दोनों का अमृतमर्त्यत्रयी से सम्बन्ध है। दोनों की मङ्गलकामना अमीष्ट है। अतः व्यष्टि-समष्टित्य से उन्हीं देवताओं की स्तुति की गई है। तै० उ० यक्तुवेंदीया है। यनुः की मृलप्रतिष्ठा वायु है, वही इस यक्तुरुपनिषत् की प्रत्यन्त देवता है। अतः अन्त में उसकी स्तुति हुई है। इसप्रकार प्रथम अनुवाक में वायुतत्त्वाधिष्ठित तैतिरीयने आत्म—शरीर-

विशिष्ट की मङ्गल कामना करते हुए ममष्टि-व्यष्टिरूप से शब्द-परव्रह्म-निवर्तों की ऋोर हमारा ध्यान ऋाकर्षित किया है। इसप्रकार सम्पूर्ण उपनिषत् में ऋवान्तर विषयगर्मित तीन प्रधान विषयों का विश्लेषण हुआ है, वैसाकि निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट है—

- १—प्रथमा-शीचावल्ली--शब्दब्रह्मनिरूपणाधिकरणम्
- २—द्वितीया-ब्रह्मानन्दवल्ली—-श्रात्मविवत्तं निरूपणाधिकरणम्
- ३—तृतीया- भृगुवल्ली——विश्वविवर्त्तनिरूपणाधिकरणम्

#### १-प्रथमा-शीद्मावल्ली-तत्र द्वादशाधिकरणानि--

| १—मङ्गलरहस्याधिकरणम्                   | प्रथमोऽनुवाकः          | ं (१।१)।   |
|----------------------------------------|------------------------|------------|
| २—वर्णमातृकारहस्याधिकरणम्              | द्वितीयोऽनुवाकः        | (शरा)।     |
| ३—पद्संहितारहस्याधिकरणम्               | तृतीयोऽनुवाकः          | ( श३। )।   |
| ४—शब्देन्द्रर <b>इ</b> स्याधिकरणम्     | चतुर्थोऽनुवाकः         | ( शश )।    |
| <शब्दार्थव्याकृतिरह्स्याधिकरणम्        | पञ्चमोऽनुवाकः          | ( און ) ו  |
| ६—इन्द्रयोनिरइस्याधिकरणम्              | षष्ठोऽनुवाकः           | ( शहा ) ।  |
| ७—पाङ्क्तयज्ञरहस्याधिकरराम्            | सप्तमोऽनुवाकः          | ( शजा )।   |
| <b>=—चोङ्काररह</b> स्याधिकरणम्         | <b>भ</b> ष्टमोऽनुवाकः  | ( 81=1 ) 1 |
| <b>६</b> –ऋतसत्यर <b>इ</b> स्याधिकरणम् | नवमोऽनुवाकः            | (११६१) ।   |
| १०-ब्रह्मतेजोरह्स्याधिकरणम्            | दशमोऽनुवाकः            | (१।१०।) ।  |
| ११-स्वस्त्ययनकम्भरहस्याधिकरणम्         | ए <b>का</b> दशोऽनुवाकः | (११११)।    |
| १२-मङ्गलरहस्योपसंहाराधिकरणम्           | द्वादशोऽनुवाकः         | (शश्रा)।   |
|                                        |                        |            |

## इति-द्वादशाधिकरणात्मकं-शब्दब्रह्मनिरूपणाधिकरणम् । समाप्ता चेयं प्रथमा शीचावल्ली

9

#### २-द्वितीया ब्रह्मानन्द्वल्ली-तत्र ६ अधिकरणानि-

प्रथमोऽनुवाकः १-वाग्ब्रह्मरहस्याधिकरणम् (२।१।)। द्वितीयोऽनुवाकः (२।२।)। २-प्रागमयब्रह्मरहस्याधिकरगम् ३-मनोमयब्रह्मरहस्याधिकरणम् **तृतीयोऽनुवाकः** (२।३।)। -श्रव्ययरहस्यम् ४-विज्ञानमयत्रहरहस्याधिकरणम् चतुर्थोऽनुवाकः (રાષ્ટા)ા ४-न्रानन्द्मयत्रहारहस्याधिकरणम् पञ्चमोऽनुवाकः (રાષ્ટ્રા)ા ६-रसत्रझरहस्योधिकरणम् (२।६।)। षष्टोऽनुवाकः ७-श्रज्ञरब्रह्मस्याधिकर्गम् सप्तमोऽनुवाकः (राजा)। -अन्तररहस्यम् <-- श्रमयत्रहारहस्याधिकरण्म् ऋष्टमोऽनुवाकः (રા=١), -परात्पररहस्यम् ६-चरब्रह्मरहस्याधिकरणम् नवमोऽनुवाकः -श्रात्मत्तररहस्यम्

## इति-नवाधिकरणात्मकम्-आत्मविवर्त्तनिरूपणाधिकरणम् । समाप्ता चेयं द्वितीया ब्रह्मानन्दवल्ली

#### ३-वृतीया भृगुवल्ली-तत्र दशाधिकरणानि-

समष्टि:-१-भूतात्मरहस्याधिकरणम् प्रथमोऽनुवाकः (३।१।)। (समष्टित्रहा)। श्रत्रादः-२-पार्थिवत्रह्यस्याधिकरणम् द्वितीयोऽनुवाकः (३।२।)। (त्रत्रमयं ब्रह्म-पृथिवी)। श्रन्तम्-३-चान्द्रबद्धारह्स्याधिकरणम् तृतीयोऽनुवाकः (३।३।)। (प्राणमयं ब्रह्म-चन्द्रमाः)। वाक्-४-सौरब्रह्मरह्स्याधिकरग्रम् चतुर्थोऽनुवाकः (३।४।)। (मनोमयं ब्रह्म-सूर्य्यः)। श्रायः -- ५-पारमेष्ठ्यत्रहारइस्याधिकरणाम् पञ्चमोऽनुवाकः (३।४।)। (विज्ञानमयं ब्रह्म-परमेष्टी)। प्राणः-६-स्वायम्भुवब्रह्मरहस्याधिकरणम् षष्ठोऽनुवाकः (३।६।)। (त्रानन्द्मयं ब्रह्म-स्वयम्भू:) । ७-ब्रह्मव्रतरह्त्याधिकरणम् सप्तमोऽनुवाकः (३।७।)। **-**-प्रतिष्ठाब्रह्मरहस्याधिकरण्म् **श्रष्टमोऽ**नुवाकः (३१८१)।

६-त्रावपनब्रह्मरहस्याधिकरणम् नवमोऽनुवाकः (३।६।)।
१०-त्राध्यात्मब्रह्मरहस्याधिकरणम् दशमोऽनुवाकः (३।४०।)।
इति—दशाधिकरणात्मकं—विश्वविवर्णानिरूपणाधिकरणम् ।
समाप्ता चेयं तृतीया भृगुवल्ली
समाप्ता चेयं तृतियोपनिषत्

6

## ३=-एतरेयोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय-

च—ऐतरेयोपनिषत्—(प्राजापत्यप्राण्वर्णनपरेयमुपनिषत् )—प्रज्ञात्मकः प्राणः प्राजापत्यः

इस उपनिषत् के सम्बन्ध में हमें कुछ विशेष वक्तव्य हैं। 'ऐतरेय उपनिषत्' का जो स्वरूप वर्तमान में 'उपनिषत्' रूप से उपलब्ध हो रहा है, केवल उसी पर 'उपनिषत' मर्यादा का अवसान नही माना जा सकता। 'उपनिषत्' शब्द का जो अवच्छेदक माना गया है, जिसका कि भूमिका-प्रथम खरह में विस्तार से विश्लेषण किया जा चुका है, उसके अनुसार ऐतरेयोपनिषत् का वही रूप उपनिषत् शब्द से प्राह्म माना जायगा, जिसके सम्बन्ध में अवच्छेदक मर्य्यादा घटित होगी। 'ब्राह्म्स्एलच्च्र्ण विधि, आरस्यक, उपनिषत्' कर्तव्यात्मक वेदभाग के ये तीनों पर्व समष्टिरूप से 'ब्राह्म्स्ए' नाम से व्यवहृत हुए हैं। इसी व्यवहार के प्रमाणस्वरूप 'मन्त्रबाह्म्स्यायोर्वेदनामचेयम्' इत्यादि वचन प्रसिद्ध हैं। यहाँ ब्राह्म्स्ए शब्द से विधि, आरस्यक, उपनिषत्, तीनों एहीत हैं। 'बहुच्चब्राह्म्स्यापेपनिषद्भाष्यं समाप्तम्' इत्यादि व्यवहार भी एतन्म्लक ही हैं। 'जैमिनीयब्राह्म्यापेपनिषत्' अभिधा भी ब्राह्म्स्य शब्द की इसी सर्वव्याति का समर्थंन कर रही है। 'बहुद्दार्य्यकोपनिषत्' नाम से जो एक स्वतन्त्र उपनिषत् मानी बाती है, वह वस्तुनः सुप्रसिद्ध शतपथन्त्रह्म्स्य का ही अन्तिम माग है। ब्राह्म्स्यग्रन्थ के १४ वें काएड का ही नाम बृहदारस्यक है।

इस सम्बन्ध में भी यह विशेषरूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि, विधि-भागात्मक ब्राह्मणभाग की अपेद्धा आरण्यक का उपनिषत् से विशेष सम्बन्ध माना गया है। आरण्यक, और उपनिषदों के अवच्छेदक समतुलित हैं। हमारी प्रस्तुत ऐतरेयोपनिषत् कोई स्वतन्त्र उपनिषत् नहीं है। अपितु ऐतरेय आरण्यक के भागविशेष का ही नाम ऐतरेयोपनिषत् है। ऐतरेयब्राह्मण का अवसान 'अथाथो ब्रह्मणः परिमरः' (ऐ० ब्रा०) इस परिमरिवद्या पर हुआ है। इसके अनन्तर हमारे सामने आरण्यक—उपनिषदात्मक (उभयात्मक) ऐतरे-यारण्यक आता है। 'आं अथ महाव्रतम्' (ऐ०१आ०।१आ०।१खं०) यहाँ से आरण्यक का आरम्भ है, एवं "ब्रह्म भवति, ब्रह्म भवति" (ऐ०५आ०।१अ०।३खं०) यहाँ पर आरण्यक की समाप्ति है। इस आरण्यक में ५ आरण्यक हैं, एवं प्रत्येक में कमशः ५,७,२,१,३, इतनें अध्याय हैं। इस आरण्यक्यन्थ का एक प्रकरण-विशेष हो आज दिन विद्वत्—समाज में 'ऐतरेयोपनिषत्' नाम से प्रसिद्ध है। एवं दार्शनिक-मतवाद से सम्बन्ध रखने वाले इस उपनिषत् का निम्न लिखित स्वरूपपरिचय हैं—

| प्रचलित-ऐतरेयोपनिषत्-   | _                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| खण्डोपक्रमवाक्य         | ''त्रात्मा वा इद्मेक एवाय त्रासीत्''                               |
| खरडोपस <b>हा</b> रवाक्य | ''रेतस त्र्रापः'' (इति १ खण्डः) ।                                  |
| खरडोपऋ०                 | "ता एता देवताः सृष्टाः"                                            |
| खरडोपसं॰                | "त्रशनायापिपासे भवतः" (इति २ खण्डः)।                               |
| स्वस्डोपक्र॰            | "स ईन्नतेमे नु लोकाश्च"                                            |
| खरडोपसं०                | "परोत्तप्रिया इव हि देवाः" (इति ३ खण्डः ।                          |
|                         | इत्यैतरेये द्वितीयारएयके चतुर्थोऽध्यायः<br>उपनिषत्सु प्रथमोऽध्यायः |
|                         |                                                                    |
| स्वरहोपक्र॰             | ''पुरुषे ह्वा ऋयम्''                                               |
| <b>स्वग्डोपसं</b> •     | ''समभवत् समभवत्'' (इति चतुर्थ खण्डः)।                              |
|                         | इत्यैतरेयारस्यके पञ्चमोऽध्यायः                                     |
|                         | उपनिषत्सु द्वितीयोऽध्यायः                                          |
|                         | <del></del> %                                                      |
| स्वरडोपऋ०               | "कोऽयमात्मेति॰"                                                    |
| स्तरहोपसं•              | "समभवत् समभवत्" (इति पञ्चमखरङः) ।                                  |
|                         | इत्यैतरेयारएयके षष्ठोऽघ्यायः                                       |
|                         | उपनिषत्सु तृतीयोऽध्यायः                                            |
|                         | इत्यैतरेयोपनिषत्-सम्पूर्णा                                         |
|                         | *                                                                  |

तात्पर्यं कहने का यह निकला कि, ऐतरेय आरएयक के द्वितीय आरएयक का त्रिखरडात्मक चतुर्थ-अध्याय, १ लरडात्मक पञ्चम अध्याय, १ लरडात्मक षष्ठ अध्याय, इतने प्रकरण का नाम प्राचीनो ने 'ऐतरेयोपनिष्रत्' रक्सा है। प्राचीनों से हमारा लद्द्य केवल अद्वेतसम्प्रदायवादी ( श्रीशङ्कराचार्य्या: ) है! स्रापनें, एवं स्रापके स्रनुयायी श्रीस्रानन्दिगिरि, स्राटि व्याख्यावात्रों नें ऐतरेयोपनियत् का उक्त म्वरूप ही माना है ! परन्तु वेदमाध्यकार सर्वश्री सायणाचार्य्य ने इस उपनिषत् का वृहत्—स्वरूप हमारे सामने रक्खा है । स्रोर इस स्वरूप के सम्बन्ध में कहना पड़ेगा कि, अपनिषत् शब्द का स्रवच्छेटक सायणाभिमत पाठ के साथ ही समन्वित हो रहा है । स्रातः हम भी इसी स्वरूप का लच्च बना कर प्रतिपाद्य विषयताः लिका उद्धृत करेंगे ।

द्वितीय त्रारण्यक से त्रारम्भ कर तृतीय त्रारण्यक समाप्तिपर्व्यन्त सायणाभिमत 'ऐतरोयोपनिषत्' है। द्वितीय त्रारण्यक का त्रारम्भ-"एप पन्थाः, एतत्कम्भ, एतद् त्रह्म, एतन् सत्यम्' ( ऐ० त्रा० २ त्रा०। १ त्रा०। १ त्रं०। ) यहाँ से हुत्रा है, यही ऐतरेयोपनिषत् का उपक्रम है। एवं तृतीयारण्यक की समाप्ति—"इत्याचार्ट्याः, इत्याचार्ट्याः" ( ऐ० त्रा० ३ त्रा०। २ त्रा०। ६ त्रं०। ) यहाँ हुई है, त्रीर यही ऐतरेयोपनिषत् का उपक्रम है। इसी को लच्च में रखते हुए प्रतिपाद्य विषयों का दिग्दर्शन विज्ञानसम्मत माना जायगा। द्वितीयारण्यक का उपक्रम करते हुए सायणाचार्य्य ने—'उपनिच्छ्य्यों त्रद्मविद्यामाच्वटे' यह कहा है। स्पष्ट है कि, वे यही से उपनिषत् का त्रारम्भ मानते हैं। एवं तृतीयारण्यक के त्रान्त का 'त्राथातः संदिताया उपनिषत् वचन स्पष्ट कर रहा है कि, सायणाचार्य्य तृतीयारण्यक—समाप्ति—पर्यन्त उपनिषत् का स्वरूप स्वीकार कर रहे हैं।

ऐतरेयोपनिषत् ने प्रज्ञा-प्राणमय इन्द्राच्चर को अपना लच्च बनाते हुए 'प्रज्ञानात्मा' नामक प्रज्ञान ब्रह्म का ही विश्लेषण किया है। सम्भूति-विनाशात्मक प्रज्ञानब्रह्म ही उपनिषत् का प्रधान विषय है। प्रजा ( भृत ), स्रादि सृष्टियों का मृल यही प्रज्ञानब्रह्म है, बिसे पार्थिव इरा-रसमय होने से 'इरामय' कहा गया है। एवं जो कि इरामय प्रज्ञानब्रह्म परोक्तभाषा में 'हिरएमय' कहलाया है। सौर विज्ञानात्ना जहाँ सौर-हिरएय तेज के सम्बन्ध से हिस्स्यमय है, वहाँ चान्द्रतत्त्वगर्मित पार्थिव प्रज्ञानात्मा पार्थिव इरामय के सम्बन्ध से हिररमय है। यह हिररमय (प्रज्ञान) तभी तक श्रध्यात्मसंस्था में प्रतिध्ठित रहता हुश्रा जीवनसत्ता का कारण बना रहता है, जब तक कि इसका हिररमय (विज्ञानात्मा) के साथ ग्रन्थिबन्धनसम्बन्ध सुरिच्चत बना रहता है, स्रातः उस हिरएमय को ही स्रायु:स्वरूपरच्चक माना गया है। वहीं हिरएमय प्राण (विज्ञानप्राण-सौरपार्ष) 'बृहतीप्रारा'-'विश्वामित्रप्रारा' इत्यादि नामों से व्यवहृत हुन्ना है। नवाच् बृहतीछुन्द ही सौर बृहतीप्राण की प्रतिष्टा है। बृहती छुन्द के चार पाटों के ३६ अन्तर हैं। प्रत्येक अन्तर साहस्री के सम्बन्ध से सहस्र-सहस्र महिमा रूप में परिगात रहता है, जैसाकि-'सहस्रधा महिमानः सहस्रम्' इत्यादि मन्त्रवर्णन से प्रमाणित है। इसप्रकार ३६ बृहतीप्राण के ३६००० विवर्त हो जाते हैं। इन्हीं के लिए उपनिषत् में "बृह्ती' (३६)-सहस्र' शब्द प्रयुक्त हुआ है। प्रत्येक प्राण वाक्-मन से अनुग्रहीत है। मनःप्राणवाङ्मय यही बृहतीप्राण ( सौरविज्ञानप्राण ) हमारा ( प्रज्ञान का ) स्रात्मा ( प्रतिष्टा ) है । प्रतिदिन सूर्य्य से हमें ज्ञानमय मन, क्रियामय प्राण, वाङ्मय अर्थरूप एक एक वृहतीप्राण प्राप्त होता रहता है । ३६ हजार प्राणों का यह आदानकम ३६ हजार दिन में समाप्त हो जाता है। यही पुरुष का शतायुर्भीगकाल है। बृहतीसहस्रानुगत इसी आ्रायुर्भोगकाल के आधार पर 'शतायुर्वे पुरुषः'-'शतं जीवेम शरदः' इत्यादि निगम प्रतिष्ठित हैं।

प्रज्ञानसम्परिष्वक्त विज्ञानप्राणलच्चण बृहतीप्राण के निरूपण के अविरिक्त इस उपनिषत् में चतुर्विध-लोकस्रष्टि, देवस्रष्टि, भृतस्रष्टि, शब्दस्रष्टि, पुरुषसृष्टि, स्तोमविज्ञान, रेतःसृष्टि, ब्रह्मगिरि, ब्रम्मीगिरि, अञ्चान्नाद- विवर्त्त, प्रजापति-संहिता, त्रादि अनेक तास्विक विषयों का वैज्ञानिक विश्वेषण हुन्ना है, जैसा कि उद्धृत विषयतालिका से अनुमान लगाया जा सकता है—

#### डितीयारएयके प्रथमोऽध्यायः ( उपनिषत्सु प्रथमोऽध्यायः )

- (१) १-प्रजासृष्टिविज्ञानाधिकरणम्—द्वितीयारण्य के १ अध्याये १ खराडः।
- (२) २-डक्थविज्ञानाधिकरणम्--- ,, , २ खण्डः।
- (३) ३-रेतःसृष्टिविज्ञानाधिकरणम्— ,, ,, ३ खण्डः।
- (४) ४-प्रपद्ब्रह्मविज्ञानाधिकरण्म् ,, , ४ खण्डः।
- (६) ६-छन्दःस्वरूपविज्ञानाधिकरराम्- " , ६ खराडः।
- (७) ७-पुरुषविभूतिविज्ञानाधिकरणम् " ,, ७ खण्डः।

## इति-द्वितीयारस्यके-अष्टखरडात्मकः प्रथमोऽध्यायः

#### द्वितीयारएयके-द्वितीयोऽध्यायः-

- (६) १-प्राणविभ तिविज्ञानाधिकरणम्—द्वितीयारणयके २ अध्याये १ खण्डः
- (१०) २–प्राखान्तरविज्ञानाधिकरणम् ,, ,, २ खर्ण्डः
- (११) ३-प्राग्णन्याप्तिविज्ञानाधिकरग्णम् " ,, ३ खण्डः
- (१२) ४-वृह्तीप्रागिवज्ञानाधिकरग्गम् " ,, ४ खण्डः

## इति-द्वितीयारएयके ४ खएडात्मको द्वितीयोऽध्यायः

#### द्वितीयारएयके-तृतीयोऽध्यायः--

- (१३) १-श्रम्नान्नाद्विज्ञान,धिकरणम् द्वितीयारण्यके ३ श्रध्याये १ खर्डः
- (१४) २-प्राम्मभृत-विज्ञानाधिकरयाम् " -, २ स्वराडः
- (१५) ३-पञ्चविभपुरुषविज्ञानाधिकरण्म् " ३ खण्डः
- (१६) ४-यज्ञरहस्यविज्ञानािकरराम् " % स्वरडः
- (१७) ४-अनुष्टुप्-बृह्तीब्रन्दोविज्ञानाधिकरण्यम् " ४ खण्डः

| (१८) ६-मह्दुक्श्रविज्ञानाधिकरणम् द्वितीय               | गरएयके           | ३ ऋष्याये           | ६ ख           | <b>्ड</b> : |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|
| (१६) ७-श्रात्मसम्प्रदानविज्ञानाधिकरणम्                 | "                | "                   | ७ स्व         | <b>रहः</b>  |
| (२०) ८-पञ्चात्तरविज्ञानाधिकरण्म्                       | "                | "                   | <b>८</b> स्तर | <b>्</b> ढ: |
| इति-द्वितीयारएयके ८ खरडात्म                            | कस्तृतीय         | ो <b>ऽ</b> घ्यायः   |               |             |
|                                                        | •                |                     |               |             |
| द्वितीयारएयके चतुर्थोऽघ्यायः—                          |                  |                     |               |             |
| (२१) १-लोकशजाविवर्त्त विज्ञानाधिकरणम्                  | द्वितीयार        | एयके ४ ऋ            | याये ।        | १ खरडः      |
| (२२) २–इन्द्रियोत्पत्तिविज्ञानाघिकरणम्                 | 53               | ,                   | ,,            | २ खरडः      |
| (२३) ३-इन्द्रपुरुष (विज्ञानात्म) विज्ञानाधिकरण्        | म ,,             |                     | 77            | ३ खर७:      |
| इति-द्वितीयारएयके ३ खरडात                              | मकश्रतुर्थ       | र्रिड्याय:          |               |             |
| इत्यैतरेयोपनिषत्सु प्रथ                                | मोऽघ्याय         | T <b>:</b>          |               |             |
| 9                                                      | •                |                     |               |             |
| द्वितीयारएयके-पञ्चमोऽघ्यायः( उपनिषत्तु                 | द्वितीयोऽध       | यायः )              |               |             |
| (१) १-गर्भविवर्त्त विज्ञानाधिकरणम् द्विती              |                  |                     | ख्राड         | <b>r:</b>   |
| इति-द्वितीयारस्यके १ खरडात्म                           | कः पश्च          | मोऽध्यायः           |               |             |
| ***************************************                |                  |                     |               |             |
| डितीयारएयके-पष्ठोऽध्यायः <del></del>                   |                  |                     |               |             |
| (२) १-प्रज्ञानत्रह्मविज्ञानाधिकरणम् द्वित              | <u> तीयार</u> णय | हे ६ अध्याये        | १ स्व         | <b>्ड</b> ः |
| इति-द्वितीयारगयके १ खराडा                              | त्मकः ष          | ष्ठोऽघ्याय <u>ः</u> |               |             |
| इत्यैतरेयोपनिषत्सु द्वितो                              | <b>योऽ</b> घ्याः | <b>यः</b>           |               |             |
| 3                                                      | •                |                     |               |             |
| द्वितीयारायकं सम                                       |                  |                     |               |             |
| ×                                                      |                  |                     |               |             |
| तृतीयारएयके-प्रथमोऽयाय: ( डपनिषस्मु तृती <sup>रं</sup> | बोऽयायः )        | )                   |               |             |
| (१) १-मार्द्धकेयसंहितोपनिषद्विज्ञानाधिकरणम्            | <b>ξ</b>         | श्रारण्यके १        | ऋध्य          | ाये १ खरडः  |
| (२) २-शाकल्यसंहितोपनिषद्विज्ञानाधिकरण्म                |                  | <b>37</b>           | -,            | २ खरहः      |
|                                                        |                  |                     |               |             |

| (३) ३-निमु जप्रवादविज्ञानाधिकरणम्     | ३ ऋारएयके | १ अध्याये | ३ ख़स्डः |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| (४) ४-प्राग्णवंशविज्ञानाधिकरग्गम्     | ,,,       | "         | ४ खरडः   |
| (४) ४-निर्मु जवक्त्रविज्ञानाधिकरण्म्  | 97        | 77        | ४ खरडः   |
| (६) ६-विविधसंहितोपनिषद्विज्ञानाधिकरग् | ाम् "     | 27        | ६ खएड:   |
| इति तृतीयारएयके ६ खर                  | घ्याय:    |           |          |

#### तृतीयारएयके द्वितीयोऽध्यायः-

| (७) १-स्रन्नमयपुरुषविज्ञानाधिकरणम्—३                     | স্থা০ | २ ऋ० | १ खएडः |
|----------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| (=) २-सम्वत्सरपुरुषविज्ञानाधिकरणम्-                      | "     | 77   | २ खरड: |
| <ul><li>(६) ३-पुरुषचतुष्ट्रयविज्ञानाधिकरण्पम्—</li></ul> | 77    | ,,   | ३ खरड: |
| (१०) ४-मृत्युपरिज्ञानविज्ञानाधिकरगाम्                    | 77    | "    | ४ खरडः |
| (११) ४-दैवीवीसाविज्ञानाधिकरणम्                           | "     | "    | ४ खरडः |
| (१२) ६-वाग्व्रह्मविज्ञानाधिकरण्म्                        | 77    | 77   | ६ खरड: |

इति-वृतीयारग्यके-६ खगडात्मको द्वीतीयोऽध्यायः इत्यैतरेयोपनिषत्सु तृतीयोऽध्यायः

वृतीयारएयकं समाप्तम् समाप्ता चेयमैतरेयोपनिषत

## ३१-छान्दोग्योपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय-

# ६-छान्दोग्योपनिषत्-( विज्ञानात्मवर्श्यनपरेयम्रपनिषत्-मूर्य्यविद्यात्मिका )

उपनिषत् -साहित्य के स्वाच्याय से इम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि, छान्दोग्य-उपनिषत् परिभाषादृष्टि से कठिनतम है। जिस रहस्यपूर्ण संचिप्त भाषा में जिन रहस्यपूर्ण तत्त्वों का इस उपनिषत् में विश्लेषण हुन्ना है, उनका लौकिक (हिन्दी) माषा में स्पष्टीकरण कर देना सर्वथा असम्मव है। हम नहीं समक्तते कि, 'छान्दो-म्योपनिषन्-हिन्दी-विज्ञान-भाष्य' लिख कर इम कहाँ तक अपने प्रयत्न में सफल हुए हैं। वस्तुतः स्थिति

तो वह है कि, पात्विक वेदत्रथी के सामतत्त्व से सम्बन्ध रखने वाला शब्दात्मक मन्त्र-ब्राह्मराल द्वरा सामवेद ऋक्-यह:-अथर्व की अपेद्धा कहीं विशेष रहस्यपूर्ण है। इसका एकमात्र कारण है तात्त्विक सामवेद के एक सहस्रविवर्ष। यही कारण है कि, समस्त ब्राह्मराप्त्रभ्यों में 'तार व्यमहाब्राह्मरा' सामपर्वों का विश्लेषण करता हुआ माषादृष्टि से, तथा गर्भीरार्थदृष्टि से, उमयथा एक बटिल समस्या बन रहा है।

'मन्त्रवाह्मण्योर्वेदनामधेयम् ' सिद्धान्त के त्र्यनुसार सामवेद भी इत्तर वेदों की भाँति 'मन्त्र-ब्राह्मण' भेद मे दो भागों में विभक्त हैं। इन दोनों में सामवेदीय 'ब्राह्मण' भाग निम्निलिमित भेदों से त्र्याट भागों में विभक्त साना गया है—

- १—प्रौढनाइए (महानाइए)
- २—षड्विंशत्राह्मग्रा
- ३—सामविधानब्राह्मरा
- ४-- ऋार्षेयत्राह्मरा
- ४ -दैवतत्राह्मग् (देवताः गाय)
- ६ उपनिपद्त्राह्मण् ( मन्त्रत्राह्मण् )
- ७—संहितोपनियन्
- **=**—वंशत्राह्मए

कितनें हीं विद्वानों के मतानुसार ैसमिविधान ब्राह्मण (३), ैश्राक्षेयब्राह्मण (४), बैदेवतब्राह्मण (५), कैसेहितोपनिषत् (६), "वंशब्राह्मण (८), इन पाँच ब्राह्मणप्रन्थों की समिष्ट एक 'श्रनुब्राह्मण' है, एवं यह गौण है। वस्तुतः सामवेद का मुख्य ब्राह्मण एक ही मानना उचित है। इस मुख्य ब्राह्मण में ४० श्रध्याम हैं, जिनका २४, १, ५, ९, ८, १ इस प्रकार विभाग हुआ है। २४ श्रध्यायों की समिष्ट स्वतन्त्ररूप से 'तायड्यमहाब्राह्मण' नाम से प्रसिद्ध है। १ श्रध्यायात्मक २५वाँ श्रध्याय 'पञ्चविशव्राह्माह्मण' नाम से प्रसिद्ध है। २६ से ३०वें श्रध्याय पर्य्यन्त ५ श्रध्यायसमिष्ट 'पड्वविशव्राह्मण' नाम से प्रसिद्ध है। ३१ से ३८ वें श्रध्यायपर्य्यन्त ८ श्रध्यायसमिष्ट ही 'छान्दोग्योपनिषत्' नाम से प्रसिद्ध है। एवं श्रगले २ श्रध्यायों की समिष्ट 'उपनिषद्ब्राह्मण' ( मन्त्रब्राह्मण ) नाम से प्रसिद्ध है।

१—तायङ्गमहात्राहागा— १ श्रध्याय से २४ प्रध्यायपर्यन्त (२४)
२—पञ्चिविशत्राहागा——२६ वाँ अध्याय (१)
३—षड्विशत्राहागा——२६ श्र० से ३० श्र० पर्यन्त (४)
४—छान्दोग्योपनिषन्—३१ श्र० से ३८ श्र० पर्यन्त (८)
४—डपनिषद्त्राहागा—३६ श्र० से ४० श्र० पर्यन्त (२)

द-श्रध्यायात्मिका छान्दोग्योपनिषत् के प्रतिपाद्य विषयों का दिग्दर्शन श्रपेचित है। यह उपनिषत् सामोपनिषत् है। जिस प्रकार मूर्चि (पिएड) का ऋक् से, गित का यजुः से सम्बन्ध है, एवमेव तेजोमएडल-लक्स महिमामण्डल का साम से सम्बन्ध माना गया है. जैसा कि-'सर्च तेजः सामरूपं हि शश्वत्' वचन से प्रमाणित है। पाञ्चमौतिक, योगमायाविच्छित्र विश्व में मध्यस्थ सूर्य्य तेजोमय है। इसी तेजोमाव के श्राधार पर हम कह सकते हैं कि, सूर्य्य में सामतत्व प्रधानरूप से विकसित है। सहस्रदिमयुक्त सूर्य सहस्र सामएडलों से श्रमित्र रहता हुश्रा 'सहस्रवत्मा सामवेदः' को चिरतार्थ कर रहा है। सामसम्बन्ध में सर्वत्र सूर्य ही लच्च वन रहा है, चैसा कि निन्न लिखित कुछ एक निदर्शनों से स्पष्ट है—

१—"सामवेद त्रादित्यात्" (ऐत० ब्रा० २।७।)।

२—''सूर्य्यात् सामवेदः'' (शत० ११'४।८।)।

३—"त्राद्त्यात् सामानि" (कौ० ६।१०।)।

४—"सामान्यादित्यात्" (छां० ड० ४।१७।२।)।

४—"सामवेद ऋदित्यात्" (जै० उ० ब्रा० ३।१४।७।)।

६—''सामवेदोऽमुष्मात्'' (षड्विंशत्रा० ४।१।)।

७—"ऋादित्यात् सामवेदम्" (गो० पू० १।६।)।

=-"स्वर्गी लोकः सामवेदः" (ष० त्रा० १।४।)।

६—"श्रर्चिः सामानि" (शत० १०।४।१।४।)।

सामात्मक यही सौर-हिरएय-तेज प्रवर्ग्यांश से आध्यात्मिक संस्था में प्रतिष्ठित होकर 'विज्ञानात्मा' (बुद्धि) नामसे व्यवहृत हुआ है। "साधारण दृष्टि से अव्ययानुगृहीत व्यापक अव्यातमा को लच्च बनाने वाली उपनिषदें द्वारात्मिका विशेषदृष्टि की अपेचा से किसी एक खरडात्मा को ही अपना प्रधान लच्च बनाती हैं", इस पारिमाधिक सिद्धान्त के अनुसार यहाँ भी प्रश्न उपस्थित होता है कि, "छान्दोग्य में प्रधान रूप से द्वारदृष्ट्या किस खरडात्मा का निरूपण हुआ है ?"। उत्तर स्पष्ट है। साम का सम्बन्ध तेजोमगड़ल से है। तेजोमगड़ल की आवासमूमि स्पर्य है। स्पर्य ही प्रवर्ग्यात्मना विज्ञानात्मा है। फलत: सिद्ध हो जाता है कि, इतर अवान्तर विद्याओं के निरूपण के साथ साथ इस उपनिषत में प्रधानरूप से 'विज्ञानात्मा' का ही विश्लेषण हुआ है। विज्ञान के द्वारा ही यह अमृतात्मा को लच्च बना रही है। आधिदैविक परिभाषा की दृष्टि से जहाँ इसे 'सूर्य्यविद्या-प्रतिपादिका" माना जायगा, वहाँ आध्यात्मक दृष्टि से इसे विज्ञानात्मप्रतिपादिका कहा जायगा। इस प्रधान लच्च-सिद्ध के साथ साथ बिन अवान्तर विषयों का प्रकृत उपनिषत में प्रतिपादन हुआ है, उनका अध्यायक्रम से दिग्दर्शन करा दिया जाता है।

प्रस्तुत उपनिषत् में आठ अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में क्रमशः कैंड, चैंड, कैंड, केंड, कैंड, केंड, के

## ब्रान्दोग्यप्रतिपादिता मुख्य-विद्याएँ---

१-सामविद्या ५-पञ्चारिनविद्या (मृतस्य )

२-मधुविद्या ६-वैश्वानरविद्या ( जीवितस्य )

३-गायत्रविद्या १०-सद्विद्या

४-शाण्डिल्यविद्या ११-भूमोपपत्तिविद्या ( महिमालज्ञ्णा )

४-ब्रह्मविद्या १२-दहरविद्या ( ऋणिमालच्रणा )

६-ऋग्निविद्या १३-ऋात्मविद्या

७-प्राण्विद्या %-विद्योपसंहार

प्रत्येक विद्या में ऋवान्तर ऋनेक खरडविद्याऋों का समावेश हुऋा है, जैसा कि निम्न लिखित उदाहरए। से स्पष्ट है—

#### १-सामविद्या मुख्या-प्रथमा, तत्र 🗸 अवान्तरविद्याः---

१-उदुगीथविद्या ५-सामभैषज्यविद्या

२-सामोपासनविद्या ६-धर्मास्कन्दविद्या

३-सामपर्वविद्या ( सामभेदाः ) ७-सम्प्रस्रविद्या

४-विनर्दिसामविद्या (दोषपरिद्दारिवद्या ) द-भैषज्यसामाभिज्ञानविद्या

यह कहा जा चुका है कि, सम्पूर्ण उपनिषत् में १३ विद्यात्रों का स्पष्टीकरण हुन्ना है। तेरहों में सामप्रधाना—उपनिषत् में प्रथमा सामविद्या का प्राधान्य है। सामविद्या की मूलस्थिति उर्द्गीथविद्या पर त्रवन्तिम्बत है। दूसरे शब्दों में उद्गीथ ही साम की प्रतिष्ठा है। स्रतएव १३ खर्षडात्मक प्रथम। ध्याय में सामविद्या की स्रवान्तरविद्या—उद्गीथविद्या का ही निरूपण हुन्ना है। एवं २४ खर्गडात्मक द्वितीय अध्याय में शेष सात अवान्तर सामविद्यात्रों का निरूपण हुन्ना है।

१-उदुनीथविद्या त्रयोदश खण्डात्मकः प्रथमोऽध्यायः ।

२-सामोपासनविद्या २ त्राध्यायारम्भ से १ खण्ड पर्य्यन्त

३-सामपर्वविद्या २ खरड से २० खरड पर्य्यन्त

४-विनर्हिसामविद्या २१ खर्ड ४-सामभैषज्यविद्या २२ खर्ड

६-धर्मास्कर्न्द्विद्या २३ खण्ड

# ७-सम्प्रस्रविद्या ≒-भैषज्यसामाभिज्ञानविद्या

सामिवद्या की त्रवान्तर त्राठ विद्यात्रों में प्रत्येक में त्रानेक त्रवान्तर विषयों का निरूपण हुत्रा है। उदाहरण के लिए 'उद्गीथविद्या' नाम की प्रथमा त्रवान्तरविद्या के विषयों का निदर्शन ही पर्य्याप्त होगा। सामिविद्यायां प्रथमा उद्गीथविद्या—त्रवान्तरा। तत्रेते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः—

| <b>१</b><br>स्रग्रह: | <ul> <li>१ १-उद्गीथस्योद्घारत्वम</li> <li>२ २-उद्गीथस्य रसेष्वष्टमरसत्त्वम्</li> <li>३ ३-ऋक्षामयोर्वाक्प्राणयोर्मिथुनस्य हृद्ययोगावसायित्वमुद्गीथत्वम्</li> <li>४ ४-प्रणवस्यानुज्ञाच्चरतया हृद्याभ्युपपादकत्वादुत्गीथत्वेनाभिन्नत्वम्</li> <li>५ ५-उद्गीथस्य त्रयीविद्यारम्मणीयत्वात् प्रणवेनाभिन्नत्वम्</li> </ul> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ર                    | १ ६-त्र्राध्यात्ममुख्यप्राग्णस्योद्गीथत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| स्रहः                | २ ७—मुख्यप्राग्रस्योद्गीयस्याङ्गिरस्त्वं बृहस्पतित्वमयास्यत्वं च                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | <ul> <li>८ ८-उत्तमाधिकारिणां कृते-स्र्राधिदैवतमादित्यस्योद्गीयत्वम्</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| ₹                    | २ ६-मध्यमाधिकारिणां कृते-मुरूपागस्य व्यानस्योद्गीयत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्वग्ड:              | ३ १०-प्रथमाधिकारिणां कृते-मात्राभावस्योद्गीथत्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | ४ ११-सामान्याधिकारिणां कृते-त्र्राशीः, समृद्धिः, उपसरणानामुद्गीथत्वम्                                                                                                                                                                                                                                               |
| ४<br>खरहः            | १ १२—ऋोमित्यस्याद्धरस्यामृतत्त्वमभयत्वं, स्वरह्रपत्वं च                                                                                                                                                                                                                                                             |
| પૂ                   | १ १३-त्र्यादित्योद्गीथस्य-उद्गीयत्वं, प्रणवत्वं च                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| खगहः                 | २ १४-प्राणादित्ययोरुद्गीयत्वं, प्रणवत्वं च                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## तृतीयस्व**ए**ड

| ६<br>स्र <b>एड</b> ः  | <ul> <li>१५-ऋघिटैवतं चतुर्णां देवानां-ऋगध्यूदसाम्न उद्गीथत्वम्</li> <li>१६-ऋघिदैवतमादित्यस्य-ऋगध्यूदसाम्न उद्गीथत्वम्</li> <li>१७-ऋन्तरादित्ये हिरएमयः पुरुष उद्गीथः</li> </ul>                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७<br>खरडः             | <ul> <li>१८-ग्रध्वातमं त्रयाणां प्राणानां-ऋगध्यृदसाम्नामुद्गोयत्वम्</li> <li>१६-ग्रध्यातमं चत्तुषः-ऋगध्यृदसाम्न उद्गीयत्वमृ</li> <li>२०-ग्रन्तरित्तिणि चात्तुषपुरुष उद्गीयः</li> <li>४२१-पर्य्याधाने स्वरे वर्णः पर्य्याहिताः</li> <li>५२२-सामस्वादित्यपुरुष-चात्तुषपुरुषयोरुद्गीथत्वयोर्थोगादामुष्मिकैहिकसर्वविधकार्यसिद्धः</li> </ul> |
| ८-६<br>खरडौ           | १ २३—सामस्वरप्राणान्नापोद्यु पृथिव्याकाशैरष्टसंस्थः परोवरीयानुद्गीथः<br>-                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १० <b>-११</b><br>खरडो | १ २४—सामभक्तीनां-प्रस्तावोद्गीथप्रतीहाराणां यथाक्रमं प्राणादित्यान्नानि देवताः                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>१२</b><br>खगड:     | १ २५-शौव उद्गीथः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १३<br>खगड:            | १ २६-सामोपनिषत् ( साम्नः-द्वादशस्तोभाः )<br>२ २७-त्र्यनिरुक्तस्रयोदशः स्तोभः-सञ्चरो हुङ्कारः                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>१३</b><br>खरडाः    | इत्युद्गीथप्रपाठकः सामविद्यायां प्रथमः<br>त्रयोदशखराडात्मकः प्रथमाध्यायः–प्रथमः प्रपाठकश्च समाप्तः                                                                                                                                                                                                                                      |

#### प्रतिपाद्यविषयासां संचिप्तविषयतालिका-

## १-प्रथमोघ्यायः (१३ खगडात्मक)-(उद्गीथप्रपाठकः)

- (१) १-उद्गीयस्योङ्कारत्वम्
- (२) २—उद्गीयस्य रमेष्वष्टमरसत्त्वम् 🔓 "त्रोम्'-इत्येतदत्त्वरमुद्गीथमुपासीत''(त्रात्त्रस्)

१ खराँडैः

(३) ३-उद्गीये वाक्ष्रासयोः ममावेशः

- (४) १-त्रभ्यातमं मुख्यप्राग्णस्योद्गीथत्वम् (५) २-तस्याङ्गिरस्त्वं बृहस्पतित्वमयास्यत्वं च

२ खराई:

- (६) १-ऋघिटैवतमादित्यस्योद्गीयत्वम्
- (७) २-त्राध्वात्मिकाधिदैविकयोः प्राणादित्ययोरमेदः | ऋथ खलु व्यानमैगोद्गीथमुपासीत
- (८) ३—मुख्यप्राग्णस्य प्राग्णापानव्यानभेदाः
- (६) ४-उद्गीये नामाच्चरानुगुरयम्

'य एवासी तपति तमुद्गीथमुपासीत'

श्रय खलु उद्गीथात्तराख्युपासीत | श्रय खलु श्राशीः समृद्धिरुपसरणानीः | स्युपासीत

(१०) १-त्रोमित्यस्याच्चरस्यामृतत्त्वमभयत्वं स्वरह्मपत्वं च ित्रोमित्येतदच्चरमुद्गीथमुपासीत(स्वरम्) ४ खराडः

- (११) १-उद्गीथप्रणवयोरमेदः सरिममादित्यमुद्गीथमुप्रसीत (१२) २-प्राणादित्ययोरुद्गीथस्वं प्रणवत्वं च सप्राणं मुख्यप्राणमुद्गीथमुपासीत

५ खरह:

(१३) १-ग्रिषिदैवतमृच्यघृदं साम रिग्नि ग्रध्यूदं साम

६ खराड:

```
(१४) १-ऋष्यात्मम्च्यध्दं साम र्ऋचि ऋष्यूदं साम रे
                                                                                ७ खराड:
(१५) १-सामगतयः
                                                                             द<del>−े</del> खरह:
(१६) १-प्राग्यस्य प्रस्तावदेवतात्वम्
(१७) २-ग्रादित्यस्य उद्गीथदेवतात्वम्
                                    ेसम्ममतीनां प्रस्तावोद्गीथप्रतिहाराणां देवसाः
(१८) ३-ग्रनस्य अतिहारदेवतात्वम्
(१६) १-शौवउद्गीथमीमांसा } "त्रायातः शौव उद्गीधः"
                                                                               १२ खरहः
(२०) १-ताम्नस्त्रवोदशस्तोभाः
                                                                               १३ खरहः
                               इत्युद्गीथप्रपाठकः प्रथमः
                          इति-१३ खराडात्मकः प्रथमो<sup>ऽध्यायः</sup>
 २-द्वितीयोऽध्यायः (२४ खराडात्मकः)-(सामप्रपाठकः)
(१)-१-सम्नः प्राशस्त्यम् (सम्नः साधुत्वेन प्रशंसं)
 (२)-१-साम्नः पञ्चषिधत्वम् (लोकेषु, वृष्टौ, ऋष्यु,ऋतुषु, पशुषु, } —-२,३,४,५,६,७, (६) खणडाः
प्राणीषु पञ्चविधं सामोपासीत) }
 (३)–१–साम्नः सप्तविधत्वम् (वाचि, त्र्रादिस्ये, त्रात्मिनि सप्तविधं सामोषासीत 🖁 ––८,६,१०, (३) खरडाः
```



```
(६)-१-कोशविज्ञानम् (वसुधानोऽरिष्टकोशः-प्राग्गलोकदेवतावेदाः )--१५ लग्रहः
 (७)-१-यज्ञपुरुषविज्ञानम् (पुरुषजीवनस्य यज्ञत्वं, शरीरे, श्रध्यात्मम् )---१६,१७ वराडाः
  (=)-१-चतुष्पाद्वद्मविज्ञानम् (ब्रह्मणश्चतुष्पात्त्वम्-स्रध्यात्ममिष्टैक्तंच) — १८ त्वराडः
 (६)-१-म्रादित्यत्र सविज्ञानम् (त्रादित्यस्य ब्रह्मत्वम्-ऋषिदैवतम् ) - १६ खराडः
                                 इति-पुरुषप्रपाठकस्तृतीयः
                                इति ११ खरडात्मकस्तृतीयोऽध्यायः
  ४-चतुर्थो ऽध्यायः (१७ खएडात्मकः)-(प्राणप्रपाठकः)
 (१)-१-ऋधिदैवतं वायोः संवर्गत्वम् 
---१,२,३, खगडाः
(२)-२-ऋध्यातमं प्राग्णस्य तंवर्गत्वम्
 (३)-१-ब्रह्मसम्बद्धालकला , पादाश्चन्वार: ]-४,५,६,७,८,८ लएडाः
  (४)–१–त्रावपनब्रह्मविद्यारहस्यम् ]----१० खराडः
  (६)-१-त्रात्मविद्यारहस्यम् ]—१४ खण्डः
 (७)-१-लोकानां त्रेत्राग्निमयत्वम्
 (८)-२-त्रादित्य-चन्द्र-विद्युत्-स्वरूपमीमांसा
(६)-१-वायोर्यज्ञत्वप्रतिपादनम्
(१०)-२-मनो, वाचोश्च यज्ञवर्त्तीनत्वम्
```

(११)-१-लोकगतिकममीमांसा (१२)-१-लोक-देवता-वेद-च्याहृतीनामुत्तरोत्तरस्य पूर्वेपूर्वररसत्त्वप्रतिपादनम् इति-प्राणप्रपाठकश्रतुर्थः इति-१७ खएडात्मकश्रतुर्थोऽघ्यायः ५—पञ्चमोऽघ्यायः (२४ खण्डात्मकः)—(जीवप्रपाठकः)— (१)-१-पञ्चप्राखेषु मुख्यप्राण श्रैष्ठ्यमीमांसा (पञ्चपासानामहंश्रेयोनिवादे प्राग्रुज्येष्ठ्यश्रेष्ठ्यसिद्धान्तः) (२)-१-प्राणिबद्यया शुष्कद्रुपुनरुज्जीवनं, मनुष्यमद्दलसाधनं च (३)-१-मृत्यूत्तरं लोकान्तरमतस्य पुनर्जनममीमाँसा (४)-२-पञ्चाग्निविद्यारहस्यम्

(५)-३-ग्रारोहावरोहमार्गमीमाँस

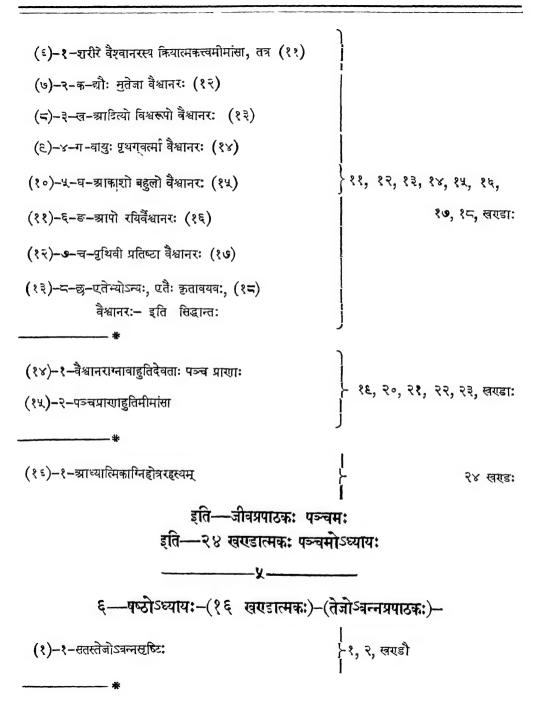

|                           |                           |                             | ŧ .     |                   |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|
| (२-१-ऋग्टजं जीवज          | मुद्भिज्जमिति             | त्रीणि बीजभूतानि            |         |                   |
| (३–२–(तेबोऽबन्नानां       | जीवप्रवेशात् <sup>ः</sup> | त्रीणि भूतत्रीबानि)         | - ३ खरा | <b>:</b> :        |
| (४)–३–(तेबोऽक्नानां       | बीवात्मप्रवेश             | ान्नामरूपव्याक्रिया)        |         |                   |
| (५)–४–(तेबोऽबन्नाना       | त्रिवृत्करणम              | ()                          |         |                   |
| *                         |                           |                             | ,       |                   |
| (६)-१-ग्रग्नेस्तेजोऽऋ     | नसम्बन्धात् रह            | <b>क</b> शुक्लकृष्णरूपत्वम् | 1       |                   |
| (७)–२-त्रादित्यम्य        | "                         | 37                          |         |                   |
| (८)-३-चन्द्रमसः           | 77                        | 77                          | ]       |                   |
| (६)-४-विद्युतः            | 25                        | 77                          | 1       | ४ खरडः            |
| (१०)-५-तेबोऽबन्नानाः      | <b>म्</b> न्यादित्यचन्द्र | माविद्युत्सु विकाराः        |         |                   |
| (११)-६-ग्रधिदैवतं त्रैस   | <sup>ए</sup> यम्          |                             | ļ       |                   |
| (१२)-७-ग्रिधिमूतं त्रैरूप | यम्                       |                             | ļ       |                   |
| *                         |                           |                             | J       |                   |
| (१३) १-त्रान्नमयं मनः,    | त्र्रापोमयः प्र           | ागः, तेजोमयी वाक्           | J       |                   |
| (१४) २-तेबोऽक्नानां व     | <b>गक्</b> -प्राग्ग-म     | नो–विकाराः                  | y       | <b>.</b> ,६, खगडौ |
| (१५) ३-ग्रध्यातमं त्रैरूप | यम्                       |                             |         |                   |
| *                         |                           |                             | J       |                   |
| (१६) १-षोडशकलपुरु         | <b>प्रविज्ञानम्</b>       | } ७ खगडः                    |         |                   |

(१७) १-प्राग्यक्धनविज्ञानम् (१८) २-तेबोऽन्नानामुत्तरशुङ्गत्वं, पूर्वेषां मूललं च (१६) ३-ग्रन्नस्य त्रापोमूलत्वम् (२०) ४-ऋपां ने जोमुलत्वम् ८ वराष्ट्रः (२१) ५-तेजमः मन्मलत्वम् (२२) ६-सत्तेजोऽत्रज्ञानामगुरूपत्वम् (२३) ७-ऐतदात्म्यविज्ञानम् (२४) १-मत्यात्मविज्ञानन् (२५) १-जीवापेतिमदं म्रियते, न जीवो म्रियते (२६) २-जीवापाये मृत्युर्न जीवस्य (२७) ३-जन्म-मृत्यु-मीमांसा (२८) १-त्र्राणिमाब्रह्मविज्ञानम् १-१२,१३,१४, न्वराडाः (२६) १-मृत्यौ वाङ्मनःप्रागातेजःसत्मु सम्पत्तिः (३०) २-वाक्-मनसि, मनः प्रागो, प्राग्यस्तेजसि, तेजः परदेवतावाम् (३१)-१-सत्याभिसन्धौ, ऋनृताभिसन्धौ च वैषम्यात् सत्यप्रतिपत्तिः इति—तेजोऽबन्नप्रपाठकः षष्टः इति-१६ खण्डात्मकः पष्ठोऽध्यायः

## ७-सप्तमोऽघ्यायः (२६ खण्डात्मकः)-(भूमप्रपाठकः)--

 ॐ—नाम-वाक्-मनः-संकल्प-चित्त-ध्यान-विज्ञान-वला-न्ना-प्-तेज-त्राकाश-स्मरा-शा-प्राण-सत्यानां-उत्तरोत्तरभृयस्त्वम्

- (१)--१-नामप्रपञ्चनिरूपग्रम्---१ खग्डः
- (३)—३-मनः ,, —-३ खएड:
- (४)--४-संकल्प ,, <del>---</del>४ खरडः
- (५)—५-चित्त ,, —-५ खरडः
- (६)—६-ध्यान ,, ——६ खरा**ड**:
- (৬)—৬-বিহান ,, —-৬ বেয়ত্ত:
- (८)—६-बल " स्वरहः
- (**१**)—१-ग्रन ,, —-१ खरडः
- (१०)-१०-त्रापः " —१० खरहः
- (११)-११-तेबः ,, —११ खरहः
- (१२)-१२-त्राकाश .. --१२ खरडः
- (१३)-१३-स्मर ,, —१३ खरह:
- (१४)-१४-त्राशा " —१४ खरहः
- (१४)-१५-प्राण " —१४ खएडः
- (१६)-१६-सत्य ,, --१६ खएडः

## \*- सत्यविज्ञानमीमांसा

- (१७)-१-विज्ञानविवर्त्तम् —१७ खरहः
- (१८)-२-मनोविवर्त्तम् -१८ खरडः
- (१६)-३-श्रद्धाविवर्त्तम् -१६ खग्ड:
- (२०)-४-निष्ठाविवर्त्तम् --२० खर्डः
- (२१)-५-कृतिविवर्तम् —-२१ खरहः

#### \*---भृमा-विज्ञानमीमांसा

(२२)-१-म्रानन्दविवर्चम् ---२२ म्वएडः

(२३)--२-भूमा-विवर्त्तम्

—२३ खरडः

#### \*—आत्मिवज्ञानमीमांसा

(२४)-१-त्रमृतमर्त्यात्मविवच मू--२४ खग्डः

(२५)-२-त्रात्मनः सर्वव्यापकत्वम्—२५ स्वरहः

(२६)-३-त्रात्मप्राप्युपायप्रदर्शनम्-२६ खराड:

इति-भृमप्रपाठकः सप्तमः इति-२६ खएडात्मकः सप्तमोऽध्यायः

-6-

# द्र—ऋष्टमोऽध्यायः—(१५ खण्डात्मकः)—(पुण्डरीकप्रपाठकः)-

(१)--१-दहरपुगडरीकान्तस्थब्रह्मविज्ञानमीमासा

(२)--२-बाह्याकाशासमे हृदयाकाशे द्यावापृथिवी

(₹)—₹--ऋग्निवायू

–सूर्याचन्द्रमसौ

(4)—**-**¥--विद्युनच्त्राणि

(६)—६-शरीरस्य जरया वधेन वा,न तौ पुग्डरीकस्थस्य

(७)--७-यथाभिकामं चेत्रजनपदोपजीवनम्

(८)--८-ग्रनात्मज्ञस्य-ग्रकामचारः

(६)---६-त्रात्मज्ञस्य-कामचार.

(१०)-१०-संकल्पादेव ब्रह्मलोके सर्वार्थसिद्धिः

-२, ३,खरडौ

१ नगड:

| (११)-११-लोकानामसम्मेटाय विघृतिः सेतुरात्मा] | ──४ खरड:                     |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| (१२)-१२-ब्रह्मचर्येण ब्रह्मलोकसिद्धिः]      | —५ खरहः                      |
| (१३)-१३-हृदयसूर्य्ययोर्नाङ्या सम्बन्धः]     | —६ खरहः                      |
| *                                           |                              |
| (१४)-१-इन्द्रविरोचनयोरात्मोपदेशः -७, ८, १   | १०, ११, १२, १३, १५, १६ खरडाः |

## इति—पुर्व्हरीकप्रपाठको घ्टमः इति—१६ खर्व्हात्मको घटमो ऽघ्यायः

#### विद्यासंग्रहतालिका—(सर्वेसंग्रहः)—

| १-उद्गीथविद्या                                               | उद्गीथप्रपाठक:                              | <b>उद्गीथोपनिषत्</b>         | (१  | ऋध्य | ाय) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-----|
| रसामविद्या                                                   | सामप्रपाठकः                                 | सामोपनिषत्                   | (२  | 57   | )   |
| ३-पुरुषविद्या                                                | पुरुषप्रपाठकः                               | पुरुषोपनिषत्                 | (₹  | 77   | )   |
| ४-बिह:प्रासिवया                                              | प्राराप्रपाटकः                              | प्रागोपनिषत्,                | (8  | "    | )   |
| ५-त्राध्यात्मिकप्राग्गविद्या<br>१-नेनोहरू                    | जीवप्रपाठक:                                 | शारीरपाराविद्योपनिषत्        | (પ્ | ,,   | )   |
| ६-तेबोऽक्त्रविद्या (भूतविद्या)<br>७-म मारङ्कारात्मारेशविद्या | तेजोऽबन्नप्रपाठकः                           | मूलशुङ्गोपनिषत्              | (६  | "    | )   |
| <b>८~ ब्रह्मपु</b> रीयपुगडरीकविद्या                          | भ मुप्रपाठकः<br>सम <del>ुद्र विकासस्य</del> | भू मोपनिषत्<br>सरमाज्यक्रिके | (७  | "    | )   |
| 9 9 4 171                                                    | पुराडरीकप्रपाठक:                            | दहरपुराडरीकोपनिषत्           | (5  | 22   | )   |

## समाप्ता चेयं छान्दोग्योपनिषत्

---3---

## ४०-बृहदारएयकोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय---

# १०-बृहद्गरएयकोपनिषत्-(त्राह्मतर्गानपरेयमुपनिषत्-

ब्राह्मगाप्रनेशों में मुप्रमिद्ध 'शतपथब्राह्मण' से ही 'बृहदार एयकोपनिषन्' का संकलन हुआ है। उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः (बृ॰ आ॰ उ॰ श्ला॰), 'नैवेह किञ्चनाप्र आसीत् (वृ॰ आ॰ उ॰ श्ला॰) इन दो प्रकरणों का संकलन तो शतपथब्राह्मण के १० काएड के ६ ठे अध्याय से हुआ है। एवं आगे के मम्पूर्ण प्रकरण का संकलन शतपथ के १४ काएड से हुआ है। उक्त दो ब्राह्मणों को पृथक कर हम यह कह सकते हैं कि, शतपथ के १४ वें काएड के एक बृहदंश का ही नाम 'बृहदार एयकोपनिषत्' है। इस उपनिषत् में लगड—खरडातिमका अन्यान्य विद्याओं के निरूपण के साथ साथ प्रधान रूप से 'अन्तरातमा' का ही विश्लेषण हुआ है। अतएव इसे हमनें अन्तरातमाविपादिका—उपनिषत् ही मानना न्यायसङ्गत समका है। इस उपनिषत् में ६ अध्याय हैं, प्रत्येक में कमशः ६,६,६,६,१५,५, ब्राह्मण हैं, सम्भूय ६ अध्यायों के ४७ ब्राह्मण हैं। अन्तरातमानुगता उपनिषदें (मौलिक सिद्धान्त—उपपत्तियाँ) अध्यायक्रम से ५,६,६,१५,५, इस कम से समाविष्ट हैं, बैसिक विषयतालिका से स्पष्ट हो रहा है।

# बृहदारायकोपनिषत् की विषयतालिका १--प्रथमोऽध्यायः ( ५-उपनिषदात्मकः, ६-ज्ञाह्मासारमकः )

- १-ऋश्वमेघविज्ञानोपनिषत्
  - १-म्राधिटैविक-ग्रश्वस्वरूपविज्ञानम्
  - २-ऋश्वप्राग्रस्वरूपविज्ञानम्
  - ३-ग्रश्वप्रागचतुष्टयी-विज्ञानम
  - ४-प्रागी-विध-श्रश्वपशुस्वरूपपरिचयः

-१ ऋष्याये १ ब्राह्मणम्

-१ अध्याये २ नाह्मग्रम्

- ५-मृत्युस्वरूपविज्ञानम्
- ६-ऋर्कस्वरूपविज्ञानम्
- ७-ग्रात्मनस्रीणि विवर्त्तानि
- ८-सृष्टेः सामान्यानुबन्धाः
- ६-त्र्रात्मनो मिथुनसम्पत्तिः
- १ सम्वत्सरस्वरूपविज्ञानम्
- ११-त्रयीवाग्विज्ञानम्
- १२-यज्ञ-प्रजा-पशुसृष्टयः
- १३-यशो-वीर्य्यविज्ञानम्
- १४-त्रात्मनो मेध्यभागस्यालम्भनम्
- १५-ऋश्वमेधश्वरूपविकासः

इति—अश्वमेधिवज्ञानोपिनषत्प्रथमा इति प्रथमाध्याये १, २ त्राह्मणे

-**१**-१,२,-

#### २-देवताविज्ञानोपनिषन्-

- १-प्रजापतिविभृतिः
- २-देवासुरस्वरूपपरिचयः
- ३-देवासुरयोः स्वामाविकी प्रतिस्पर्धा
- ४-वागुद्गानसम्पत्तिविज्ञानम्
- ४-प्राखोद्गान
- ६-चन्नुरुद्गान
- ७-श्रोत्रमुद्गान ,,
- ५-मनउद्गान ,
- ६-त्र्यासन्यप्राणो
- १०-त्राङ्गिराप्राग्णस्वरूपविज्ञानम्
- ११-मृत्युमतिक्रान्ता प्राणदेवता
- १२-त्राध्यात्मकप्राणस्वरूपविज्ञानम्
- १ ३-त्र्याध्यात्मकाधिदैविकप्राग्ययोरुपजीव्योपजीवनीयभार
- १४-सर्वान्नविभृतिविज्ञानम्
- १५-बृहस्पतिप्राणस्वरूपविज्ञानम्
- १६-ब्रह्मग्रस्पतिप्रागुस्वरूपविज्ञानम्
- १७-सामतत्वस्वरूपविज्ञानम्
- १८-उद्गीयप्राग्रस्वरूपविज्ञानम्
- १६-स्वरस्वरूपविज्ञानम
- २०-त्रार्त्विज्यसम्पत्तिविज्ञानम्
- २१-साम्नः सुवर्णभावविज्ञानम्
- २२-पवमानाम्यारोइणविज्ञानम्
- २३-स्तोत्रस्वरूविज्ञानम्

इति—देवताविज्ञानोषनिषद्द्वितीया इति १ अध्याये, ३ ब्राह्मणम्

-8.3-

#### ३--- अत्तरात्मविज्ञानोपनिषन् (अत्तरकृतम् ष्टिविज्ञानोपनिषन्)-

- २-**पुरुषविध-**त्र्यात्मस्वरूपविज्ञानम्
- २-'त्र्रहं' स्वरूपाविमाविविज्ञानम्
- ३-श्रात्मनो भयावस्थाविज्ञानम्
- ४-सृष्टिकामनामयपुरुषविज्ञानम्
- ५-त्रद्धं वृगलपुभषविज्ञानम्
- ६-दाम्परयभावविज्ञानम्
- ७-ग्रात्मतिरोभावविज्ञानम्
- ५-सृष्टिस्वरूषविकासविज्ञानम्
- ६-दाम्पत्यविकासविज्ञानम्
- १०—देवसृष्टिविकासविज्ञानम्
- ११-ब्रह्मणोऽतिषृष्टिस्वरूपविज्ञानम्
- १२—ऋमृत—मर्त्यमृष्टिविज्ञानम्
- १३-ग्रव्याकृतात्मस्वरूपविज्ञानम्
- १४-व्याकृतात्मस्वरूपविज्ञानम्
- १५-नामरूपविवर्त्त विज्ञानम्
- <sup>२६</sup>-श्रक्तत्रपागस्वरूपविज्ञानम्
- १७-ग्रन्यतरः प्रेय त्रात्मविजानन्
- १८-ब्रह्मविद्यायाः सर्वसाधकत्वन्
- १६-'ग्रहं ब्रह्मास्मी' त्युपनिषत्
- २०-ब्रह्मगः सर्वातमकत्विज्ञानम्
- २१-देवतोपासनाखरडनम्
- २२-त्र्यात्मोपासानादेशः
- २३-ब्रह्म एव ब्राह्मण्विकासभूमिः
- २४-ब्रह्मगः श्रेयोरूपं च्त्रम्
- २५-चत्रस्वरूपसमर्पका देवाः
- २६-विट्स्वरूपाविमावः
- २७-विट्स्वरूपसमर्पका देवाः

२二-श्र्द्रस्वरूपाविर्भावः

२६-शूद्रस्वरूपसमर्पको देवः

३०-ब्रह्मणः श्रेयोरूपं धर्माः

३१-नियतिचरस्वरूपविज्ञानम्

३२-सत्य-धर्म्ममीमांसा

३ ३-वर्णसृष्टिरालम्बनविज्ञानम्

३४-ऋग्नेः सर्वात्मकत्वप्रतिपादनम्

३५-त्रात्मलोकोपासनादेशः

३६-पञ्चमहायज्ञविज्ञानम्

२७-त्रात्मकामविवर्त्तभावविज्ञानम्

३८-त्रात्मनः कृत्सनत्वविज्ञानम्

३६-यज्ञस्य पाङ्कत्वविज्ञानम्

४०-पाङ्कपशुस्वरूपविज्ञानम्

४१-पाङ्कपुरुषस्वरूपविज्ञानुम्

४२-सर्वप्रपञ्चस्य पाङ्कता

## इति—अचरसृष्टिविज्ञानोपनिषत् तृतीया इति—१ अध्याये ४ ब्राह्मग्म

<u>~~</u>8

### ४-श्रत्तरात्मविभूतिविज्ञानोपनिषत्—

१-भोक्तु रात्मनः सप्तान्नविवर्शमावाः

२-'ऋचिति' स्वरूपविज्ञानम्

३-मानसविभृतिविज्ञानम्

४-त्रयीवेदविभृतिविज्ञानम्

५—देवत्रयीविभृतिविज्ञानम्

६-ग्रात्मत्रयीविमृतिविज्ञानम्

७-प्रबापितसंहिता-विज्ञानम्

**८**—वाग्विवर्त्तविज्ञानम्

- ६-मनोविबर्त्तविज्ञानम्
- १०-प्राणविवरीविजानम्
- ११-महिमा-पृथिवीम्वरूपविजानम्
- १२-वाक, अग्नि, भू-विवर्त्तविज्ञानम्
- १३-ग्रमपत्नेन्द्रविभृतिविज्ञानम्
- १४-प्रजापतेर्वाग्विभृतिः, ततः पृथिवी
- १५-प्रबापतेर्मनाविम्तिः, ततो द्यौः
- १६-प्रजापतेः प्राराविभ् तिः, ततोऽन्तरिच्म्
- १७-सर्वानन्तविभूतिविज्ञानम्
- १८-सम्बत्मरप्रजापतेः कलाविभृतिः
- १६-पुरुषप्रजापतेः कलाविभ्रतिः
- २०-उभयोस्तादारम्यविज्ञानन्
- २१-लोकत्रयस्वरूपविज्ञानम्
- २२-लोकत्रयविम् तिप्राप्त्युपायाः
- २३-त्रात्मनः 'सम्प्रत्ति' विभृतिः
- २४-लोक यज्ञयोरेकत्वसम्प्रतिः
- २५-पुत्रविभ् तिविज्ञानम्
- २६—देवी-वाग्विम तिविज्ञानम्
- २७—ऋाध्यास्मिकसस्थायामाधिदैविक्विभृतिमावस्गोपभेगः
- २८-व्रतविज्ञानमीमासा
- २६-ग्राध्यात्मकप्राग्रस्पद्धीविज्ञानम्
- ३०-त्र्याधिदैविकप्राग्रस्पद्धविज्ञानम्
- ३१-एकव्रतादेशविज्ञानम्

# इति-श्रव्याये ५ त्राह्मणम्

3-8

#### ४-अस्य, ब्रह्म, साम-मयात्तरात्मविज्ञानोपनिषत्

१-नाम्नां उनयं, ब्रह्म, साम-लच्चरा-त्रात्मा (वाङ्मयः) ।

२-कर्म्मणां-उक्यं, ब्रह्म-साम-लच्चण-त्रात्मा (प्राणमयः) ।

३—रूपाणां—उक्थं, ब्रह्म, साम-लच्च्या त्र्यात्मा (मनोमवः)

४-ग्रद्धरात्मनः प्रतिसंचरावस्था

५-ग्रद्धरात्मनः सञ्चरावस्था

६-ऋमृतमृत्युमयोऽव्तरात्मा

७-जगतः सत्यत्वसमर्थनम्

इति—उ०त्र०सा० अत्तरात्मविज्ञानोपनिषत् पश्चमी इति-१ अध्याये ६ त्राक्षणम्

इति-५ उपनिषदात्मकः, ६ त्राह्मणात्मकः

( प्रथमोऽध्यायः समाप्तः )

9

## २-द्वितीयोऽध्यायः ( ६ उपनिषदात्मकः, ६ ब्राह्मणात्मकः )

#### १-ऋत्तरात्मनः-ऋाधिदैविकाध्यात्मिकयोरौपासनिकयोर्विवर्त्तविज्ञानोपनिषत्

- १-ऋादित्यपुरुषोपासनविज्ञानम्
- २-चन्द्रपुरुषोपासनविज्ञानम्
- ३-विद्युत्पुरुषोपासनविज्ञानम्
- ४-त्राकाशपुरुषोपासनविज्ञानम्
- ५-वायुपुरुषोपासनविज्ञानम्
- ६-ऋम्निपुरुषोपासनविज्ञानम्
- ७-ऋप्-पुरुषोपासनविज्ञानम्
- ८-ब्रादर्शपुरुषोपासनविज्ञानम्
- ६-प्रागाविषपुरुषोपासनविज्ञानम्
- १०-दिग्विधपुरुषोपासनविज्ञानम्
- ११-छायामयपुरुषोपासनविज्ञानम्

- १२-शारीरपुरुषोपासनविज्ञानम्
- १३-ऋद्ररपुरुषे सर्वेषामुक्तद्ररपुरुषविवर्तानां विरामः
- १४-ऋच्रपुरुषो मप ऋात्मा, तमुपानीत, इत्यादेशः

#### इति-अन्तरात्मनः-उपनिषत् प्रथमा इति-२ अध्याये १ त्राह्मसम्

**२--**9

#### २-मुख्यप्राणविज्ञानोपनिषत्

- १-त्राधान-प्रत्याधान-स्थूण-दाम-लद्ध्यो मध्वमः प्राग्यः
- २-मप्तान्तितिस्वरूपविज्ञानम्
- ३-चितिनिधेयप्राग्यस्वरूपविज्ञानम्
- ४-रापालमकयशःप्राणस्वरूपविज्ञानम्
- ५-ग्रवागविलस्वरूपविज्ञानम्
- ६-स्राध्यात्मिकप्राणविवर्त्तभावाः

## इति-मुख्यप्राणविज्ञानोपनिषत्-द्वितीया इति-२ अध्याये २ ब्राह्मणम्

**२-**२

#### ३-श्रज्ञरत्रहागः प्रातिस्विकरूपेणामूर्त्तव-ज्ञररूपेण च मूर्त्तविज्ञानोपनिषत

- · –मूर्त्तामूर्त्तविभ तिविज्ञानम्
- २-मर्त्यामृतविभ तिविज्ञानम्
- ३—गति-स्थितिविभ ूतिविज्ञानम्
- ४-त्यं-सद्-विभूतिविज्ञानम्
- ५-सतःपुरुषविभ तिविज्ञानम्
- ६-ऋाधिदैविकपुरुषविभ तिविज्ञानम्
- ७-त्राध्यात्मिकपुरुषविभ तिविज्ञानम्
- ५-सत्यस्य सत्यं ब्रह्मविभ तिविज्ञानम्

इति-अत्तरब्रह्मणः० उपनिषत् तृतीया इति-२ अध्याये ३ ब्राह्मणम्

7-3

----

## ४-अन्नरात्मनो भूमोदर्कविज्ञानोपनिषत्

- १-ग्रच्चरात्मस्वरूपविज्ञासा स्वाभाविकी
- २-- त्रात्मकामव्याप्तिविज्ञानम्
- ३-म्राचरात्मज्ञानस्य सर्वज्ञताप्रवर्त्तं कत्त्वम्
- ४-सर्वत्राद्धरात्मभावनादेशः
- ५-ग्रद्धरब्रह्मनिःश्वसितवेदविज्ञानम्
- ६-वाग्विवत् विज्ञानम्
- ७-त्र्यात्म-त्र्यात्मसृष्टेरोतप्रोतसम्बन्धविज्ञानम्
- ८-त्रातमभूमस्वरूपविज्ञानम्

### इति-अचरात्मनो भूमोदर्कविज्ञानोपनिषचतुर्थी इति-२ अध्याये ४ ब्राह्मणम्

3-8

## **५**-अन्तरात्मानुगत 'मधुप्रागा' व्याप्तिविज्ञानोपनिषत् ( मधुविद्योपनिषत्)

- १-पृथिव्यनुगतमधुप्रागाविज्ञानम् २-स्रबनुगत "
  - ३--त्रम्यनुगत "
  - ४-वाय्वनुगत
  - ५-त्रादित्यानुगत ,
  - ६-दिगनुगत ,
  - ७-चन्द्रानुगत
  - ५-विद्युदनुगत ,
  - ६-स्तनयिल्वनुगत
- १०-त्राकाशानुगत ,
- ११-घर्मानुगत "
- १२-सत्यानुगत
- १३-मानुषा (भूतात्मा)नुगत ,,

१४-अव्रात्मानुगतमधुप्राणविज्ञानम्

१५-ऋच्रात्मानुगतमधुप्राणस्य नर्वेषां मधुप्राणानामात्तम्बनत्त्वम्

१६-मधुविद्या वष्कारकाः,तन्छिष्यपरम्परा च

इति-अन्तरात्मानुगतमधु० उपनिषत् पञ्चमी इति-२ अध्याये ५ ब्राह्मसम् ।

7-1

६-त्राचार्यपरम्पराक्रमलच्च्या वंशोपनिषत् इति-२ अध्याये ६ ब्राह्मणम्

इति ६ उपनिषदात्मकः, ६ ब्राह्मणात्मकः, द्वितीयोऽध्यायः

२

३-तृतीयोऽध्यायः ( ६ ब्राह्मणात्मक', ६ उपनिषदात्मकः )-

#### १-अतिम्रक्ति-सम्पद्धिज्ञानोपनिषत्

**%-श्रतिमुक्तिविज्ञानोपनिषत्** 

- (१)-१-त्राख्यानसन्दर्भः
- (२)--२-श्राश्वलिज्ञासा
- (३)-३-मृत्योराप्तेरतिमुक्तिविज्ञानम्
- (४)-४-त्र्रहोरात्रयोराप्तेरतिमुक्तिविज्ञानम्
- (५)-५-पद्मयोराप्तेरतिमुक्तिविज्ञानम्
- (६)-६-चन्द्रमसोराप्तेरतिमुक्तिविज्ञानम्

सेषातिम्रक्तिविज्ञानोपनिषत्

#### **%-सम्पद्धिज्ञानोपनिषन्**

- (७) १-होत्रकर्म्ममपद्विज्ञानम्
- (८) २- श्राध्वर्यवकर्मासम्पद्विजानम्
- (६) ३-ब्राह्मकर्मासम्पद्विजानम्
- (१०) ४- अङ्गकर्मसम्पद्विज्ञानम्

#### सैषा सम्पद्धिज्ञानोपनिषन

इति-त्र्ञतिम्रुक्ति-सम्पद्धिज्ञानोपनिषत् प्रथमा इति ३ त्रध्याये १ ब्राह्मणम्

३---१

## २-ग्रहातिग्रह-ग्राप्तिविज्ञानोपनिषत्

#### **%-प्रहातिप्रह्**विज्ञानोषपनित्

- (१) १-जारत्भारव-त्र्यात्तंभागजिजासा
- (२) २-प्राग्यमहातिम्हविज्ञानम्
- (३) ३-वाग्यहातिय्रहविज्ञानम्
- (४) ४-जिह्वाग्रहातिग्रहविजानम्
- (५) ५-चतुर्प्रहातिग्रहविज्ञानम्
- (६) ६-श्रोत्रप्रहातिप्रहविज्ञानम्
- (७) ७-मनोग्रहातिग्रहविज्ञानम्
- (८) ५-इस्तप्रहातिप्रहविज्ञानम्
- (६) ६-त्वग्यहातिप्रहविज्ञानम्

## **%-सैषा प्रहातिप्रहविज्ञानोपनिषन्**

**%**-श्राप्तिविज्ञानोपनिषन्

- (१०) १-मृत्यु-रन्नविज्ञानम्
- (११) २-प्रागोत्क्रान्तिविज्ञानम्

- (१२) ३-म्राप्तिविवत्त विज्ञानम
- (१३) ४-फलाप लम्बरूपविज्ञानम्

ॐ-सैपा-**ऋामिविज्ञानोपनिपन्** 

### इति-ग्रहातिग्रह-ग्राप्तिविज्ञानोपानिषद्दितीय। इति-३ त्रध्याये २ त्राह्मणम्

३----

<del>--</del>---

## ३-व्यष्टिसमप्टिविज्ञानोपनिषत्

- १-भुज्युलीबायनिजिज्ञासा
- २-ऋश्वमेधफलमीमांसा
- ३-इन्द्र-सुपर्णामीमांसा
- ४-त्रात्मनः प्रतिसञ्चरणम्
- ५-मृत्युविजयः

#### इति-च्यष्टिसमष्टिविज्ञानोपनिषत् तृतीया इति ३ ऋघ्याये ३ ब्राह्मसम्

3 -- 3

## ४-सर्वभृतात्मविज्ञानोपनिषत्

- १-उषस्तश्चाकायगाजिज्ञासा
- २-देवसत्यप्राग्रस्वरूपविज्ञानम्
- ३-ब्रह्मसत्यस्वरूपविज्ञानम्
- ४-इन्द्रियसत्यस्वरूपविज्ञानम्

#### इति—सर्वभृतान्तरात्मविज्ञानोषनिषच्चतुर्था इति ३ अध्यापे ४ त्राह्मणम्

1 .. 111 0 31141413

## ५-**एप**साविज्ञानोपनिषत्

- १-क्हें इंकेंगीतकेयबिशामा
- २-पुत्रैष्रणाम्बरूपविज्ञानम्
- ३-वित्ते षरणास्वरूपविज्ञानम्
- ४-लोकैषगास्वरूपविज्ञानम्
- ५-त्रात्तांनात्तं मीमांसा

इति—एषगाविज्ञानोपनिषत् पञ्चमी इति—३ अध्याये ५ ब्राह्मणम्

3-4

#### ६-विष्टतिपरम्पराविज्ञानोपनिषत्

- १-वाचक्नवी-विज्ञास
- २-- ऋापः सर्वेषां विवृतिः
- ३-वायुरपां विषृतिः
- ४-ग्रन्तरिच्लोकः-वायोर्विवृतिः
- ५-गन्धर्वलोक:-ग्रन्तरिच्चस्य विवृतिः
- ६-त्रादित्यलोकः-गन्धर्वलोकस्य विवृतिः
- ७-चन्द्रलोकः-ग्रादित्यलोकस्य विष्रति:
- ५-नच्चत्रलोकः-चन्द्रलोकस्य विवृतिः
- ६-देवलोकः-नचत्रलोकस्य विवृतिः
- १०-इन्द्रलोकः-देवलोकस्य विवृतिः
- ११-प्रजापतिलोकः-इन्द्रलोकस्य विघृतिः
- १२-ब्रह्मलोकः-प्रजानितलोकस्य विघृतिः
- १ १- अस्रलोकः सर्वलोकविवृतिः
- १४-स एषोऽच्चरलोकोऽनतिप्रश्न्यः

इति-विष्टतिपरम्पराविज्ञानोपनिषत्-षर्छी इति-३ अध्याये ६ ब्राह्मसम्

3-&

## ७-- अवरात्मकर्म्मविज्ञानोपनिषत (अवरात्मैव मत्रात्मा, अन्तरयोमी)

- १-उद्दालकश्चार्यगाविज्ञामा
- २-भूतावेशममर्थनम्
- ३-सूत्रवायुम्बरूपविज्ञानम्
- ४-सन्धाता ऋचरपुरुपः
- ५-स्त्रात्मा ऋच्रपुरुपः
- ६-त्र्रन्तर्यामी ऋच्रपुरुपः
- ७-त्राधिदैविकोऽद्धरपुरुप:
- ८-त्राध्यत्मिकोऽत्त्रपुरुपः

इति-अद्धरात्मकर्माविज्ञानोपनिपन्-सप्तर्मा इति-३ अध्याये ७ ब्राह्मणम्

3-6

#### =-अद्यतियतिविज्ञानोपनिषत्

- १-वाचक्नवी-जिज्ञासा
- २-त्रद्धरपुरुषः-त्र्राकाशात्मा
- ३-- श्रद्धरपुरुषः विधर्ता नर्वेपाम्
- ४-ग्रच्रपुरुषः-शास्ता सर्वेषाम्
- ५-त्रद्धरज्ञानशून्यः कृपणः
- ६-ब्रह्मोद्यविजता याज्ञवल्क्यः

इति–श्रचरनियतिविज्ञानोपनिषन्–श्रप्टमी इति–३ श्रघ्याये ८ त्राह्मसम्

₹─⊏

<del>-</del>\*---

#### ६-अच्चरप्राणानुगतदेविवज्ञानोपनिषत्

- १-विदग्धशाकल्यविज्ञामा
- २-वैश्वदेवीनिवित्-परिचयः

- ३-देवतानिवित्-परिचयः
- ४-३३३३ देवमहिमानः
- ५-३३-देवमहिमानः
- ६-६-देवमहिमानः
- ७-३-देवमहिमान:
- ५-१॥ देवमहिमानौ
- ६-१ देवमहिमा
- १०-प्राणाच्चरस्य देवतात्वम्
- ११-त्रवरपुरुष. परायण सर्वेषाम्
- १२-दिगदेवताविज्ञानम्
- **१३**-त्राधिदैविकदेवताविज्ञानम्
- १४-त्राध्यात्मिकदेवताविज्ञानम्
- १५-ग्रौपनिषदपुरुषविज्ञानम्
- १६-असमाधेयप्रश्नावली

## इति-श्रवरप्राणानुगतदेवताविज्ञानोपनिषत्-नवमी इति ३ श्रध्याये ६ ब्राह्मणम्

# इति ६ उपनिषदात्मकः, ६ बाह्मणात्मकः

## वृतीयोऽध्यायः

**3—**€

# ४-चतुर्थोऽघ्यायः (६ उपनिषदात्मकः, ६ ब्राह्मणात्मक.)— १-खण्डब्रह्मोपासनविज्ञानोपनिषत्(चरब्रह्मोपासनोपनिषत)

- १-वाग्ब्रह्मोपासनविज्ञानम्
- २-प्राणब्रह्मोपासनविज्ञानम्
- २-चचुर्बं झोपासनविज्ञानम्
- ४-श्रोत्रब्रह्मोपासनविज्ञानम्

- ५-मनोब्रह्मोपासनविज्ञानम्
- ६-हृदयब्रह्मोपासनविज्ञानम्
- ७-ग्रद्धरब्रह्म सर्वेषां प्रतिष्टा

8-3

#### \_\_\_

## २-चा जुषपुरुषविज्ञानोपनिषत्-( विज्ञानात्मोपनिषत् )-

- १- इन्द्रस्वरूपविज्ञानम्
- २-इन्द्रपत्नी-स्वरूपविज्ञानम्
- ३--विराट्पुरुषस्वरूपविज्ञानम्
- ४-नाड़ी-स्वरूपविज्ञानम्
- ५-दिगनुगतमार्गविज्ञानम्
- ६-इन्द्रप्रागात्मकविज्ञानात्मविज्ञानम्

8-3

#### \_\_\_s& \_\_\_

## ३-ज्योतिर्विज्ञानोपनिषत्

- १-- ऋादित्यज्योतिर्विज्ञानम्
- २-चन्द्रज्योतिर्विज्ञानम्
- ३-ऋग्निज्योतिविंज्ञानम्
- ४--वागुज्योतिर्विज्ञानम्
- ५-त्रात्मज्योतिर्विज्ञानम्
- ६--पञ्चज्योतिरयं पुरुषः
- ७-पुरुषस्य स्थानद्वयी
- ८-स्वप्नाद्यवस्थाविज्ञानम्
- ६-सोपाधिकपुरुषविज्ञानम्
- १०--निरुपाधिकपुरुषविज्ञानम्
- ११-त्रानन्दमीमांसा
- १२-सर्वप्राग्विलयनम्

8−₹ -----

#### ४-त्रात्मगतिविज्ञानोपनिषत्

- ?-श्रात्मनः पराग्गतिविज्ञानम्
- २-त्र्यातिवाहिकस्वरूपविज्ञानम्
- ३-कामयमानस्यात्मनो गतिविजानम्
- ४-ग्रकामस्यात्मनो गतिविज्ञानम्
- ५-गतिमार्गस्वरूपविज्ञानम्
- ६-सद्गतिस्वरूपविज्ञानम्
- ७-दुर्गतिस्वरूपविज्ञानम्
- ८-ग्रगतिस्वरूपविज्ञानम्
- ६-सम्बत्सरगतिस्वरूपविज्ञानम्
- १०-दीरगोदर्कगतिस्वरूपविजानम्
- ११-म मोदर्कगतिस्वरूपविज्ञानम्
- १२-ग्रभयब्रह्मस्वरूपविज्ञानम्

8-8

#### ५-त्रात्मविज्ञानादेशोपनिषत्

- १-अच्चरात्मप्राप्तिप्रतिबन्धकाः
- २-त्रात्मकामस्य सर्वकाममूलत्त्वम्
- ३-त्रात्मोपासनादेशः
- ४-सर्वत्रात्मभावनादेशः
- ५-त्र्यात्मनः सर्वात्मकत्वप्रतिपादनम्
- ६-त्राध्यात्मिकात्मप्रपञ्चविज्ञानम्
- ७-- श्रमृततत्त्वप्राप्त्युपायाः

x-x

#### ६-त्राचार्य्यपरम्पराक्रमलव्या वंशोपनिषत्

**8–**&

इति ६ उपनिषदात्मकः, ६ ब्राह्मणात्मकः, चतुर्थोऽध्यायः

#### ५-पंचमोऽध्यायः (१५ उपनिपदात्मकः, १५ त्राह्मगात्मकः १-पृग्चियब्रसविज्ञानोपनिषन् (3--x) २-लोकशिद्याविज्ञानोपःनिषन् (4--- <del>2</del>) ३–ःयद्यगत्मविज्ञनोपनिषत **(**५—₹) ४-सत्याद्यरविज्ञानोपनियत (x-s) ५-नत्याजरिवसृतिविज्ञानोपनिषत् (**પ**--પ્ ६-न्राभ्यात्मक्षुरुषविज्ञानः।पनिषन् (4-E) **७**-इन्द्रपुरुषविज्ञानोपनिषन (E-X) =-वाग्ब्रह्मविज्ञानोपनिष्क्त (<u></u> ==== ६-भुतात्मविज्ञानोपनिषत् (y--E) १०-भृतात्मप्रतिसञ्चरावस्थाविज्ञानोपनिषन् (५-१०) १ 3- तपः कर्माविज्ञानोपनिषन् (५–१) १२-प्राणात्रविज्ञानोपनिषत् (4-१२) १३-प्रारोक्थविजानोपनिषत (¥-₹₹) १ ४-गायत्रपुरुषविज्ञानोपनिषन् (4-88) १५-दिव्गादिपुरुषविज्ञानोपनिषन् (4-4) इति १४ उपनिषदात्मकः, ब्राह्मसात्मकः, पंचमोऽघ्यायः ¥

६-षष्ठाऽध्यायः-( ५ उपनिषदात्मकः ५-व्राह्मणात्मकः )

१-ज्येष्ठश्रेष्ठप्राणविज्ञानोपनिषत्

(4-1-1)

२-पञ्चारिनविद्याविज्ञानोपनिषत्

(६--२) |

३-श्रेयोगतिप्राप्त्युपायविज्ञानोपनिषत्

(६—३)।

४-त्र्राभिलिषतपःलावाप्तिसाधककर्म्भविज्ञानोपनिषत् (६--४)।

५-न्राच टर्शपरम्पराक्रमलच्च एवंशोपनिषत् (६-५)।

इति— 🗴 उपनिषदोत्मकः, 🗴 वाह्यगात्मकः

षष्ठोध्यायः

દ્

समाप्ता चेयं बृहदारगयकोपानिषत् १०

## ४१-श्वेताश्वतरोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय-

### ११- श्वेतास्वतरोपनिषत् (परात्परविद्यावर्णनपरेयम्रुपनिषत् )

षोडशीप्रजापित, एवं स्व० प॰ स्० च० पृ० लच्चण पञ्चपर्वात्मक विश्व, दोनों की समष्टि ही 'सर्वम्' है। पञ्चकल विश्व में षोडशी प्रजापित प्रविष्ट है। विश्व की स्वयम्भू आदि पाँच कलाओं में से अव्यय-प्रधान स्वयम्भू-परमेष्टी-अमृतसूर्यं की समष्टि 'परब्रह्म' है। च्रप्रधान मर्त्यसूर्यं-चन्द्रमा-पृथिवी की समष्टि 'अपरब्रह्म', किंवा 'अवरब्रह्म', है।

### ''तस्मै स होवाच—एतद्वै सत्यकाम! परं—चापरंच ब्रह्म, यदोङ्कारः'' (प्रश्नोपनिषत्)

इस श्रोपनिषद सिद्धान्त के श्रनुसार उक्त लच्चण पर-श्रपरब्रह्म की समष्टि ही 'श्रोङ्कार' है। प्रगान नातमक यह परापरब्रह्म ही ईश, किवा ईश्वरप्रजापित है। श्वेताश्वतरोपनिषत् में परापरिवद्यालच्चण इसी प्रजापित का विश्लोषण हुश्रा है। इस उपनिषत् में ६ श्रध्याय हैं, जिनमें प्रतिपादित विषयों का निम्नलिखित रूप से समन्वय किया सकता है।

- (१)—प्रथम श्रध्याय में 'किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता॰' इत्यादि रूप से ब्रह्मिजज्ञासा हुई है। एवं श्रनन्तर श्रव्ययपुरुष का उद्गीथरूप से निरूपण करते हुए व्यक्त-श्रव्यक नाम से प्रसिद्ध ज्र-श्रव्य का विश्लेषण हुआ है। इसप्रकार प्रथमाध्याय में सर्वव्यापक (विश्वव्यापक ईश्वरात्मा, तद्भिन्न शरीरव्यापक वीवात्मा) श्रात्मतत्व का ही प्रतिपादन हुआ है।
- (२) वह ईश प्रजापित 'श्वोत्रतीयस्' नामक हृदयस्थ ग्रव्ययमन से ही कामना के द्वारा प्राराज्यापार (तप) से वाग्व्यापार (श्रम) को श्रागे कर विश्वनिम्मीण में समर्थ हुन्ना है। इन स्वोत्पादित नीहार—धूम—श्रक्र—श्रिन—श्रिन—श्रिन—श्रिन—श्रिन—ज्ञाकशादि में 'तत्-स्ट्वा तदेवानुप्राविशान्' न्याय से प्रविष्ट हो रहा है। देवता, श्रीन, जल, श्रोषि, वनस्पति, इत्यादि यच्यावत् भुवनों में वह ब्याप्त है। इस सर्वव्याप्ति का मूल कारण हृत्प्रतिष्ठ, कामनामय, कामसमुद्र नाम ने प्रसिद्ध, धर्मसृष्टिप्रवर्त क, श्योवसीयस् नामक 'श्रव्ययमन' ही माना गया है। द्वितीय श्रध्याय में श्रव्ययमन की उक्क विश्वविभृतियों का ही विश्लेषण हुत्रा है।
- (३)—सहस्रशिर्षं, सहस्राच्च, सहस्राप्त्, सर्वतःपाणिपाद्द, सर्वतोऽच्चिशिरोमुख, सर्वतःश्रुतिमत् , सर्व-शर्या, अपाणिपाद्द, अच्चतु, अकर्णं, अश्रोत्र, अर्णोरणीयान्, महतोमहीयान्, अक्षतु, अजर, पुरायापुरुष, सर्वगत्, वह ईश्वरप्रजापित ही अश्रास्त्र में जीवात्मस्वरूप में परिणित होता हुआ, अङ्गुष्ठमात्रस्वरूप धारण करता हुआ अपनी त्रिज्योतिम्मंय अञ्ययज्योति (ज्ञानज्योति) से प्राणिमात्र के अन्तहर्दय में प्रकाशित हो रहा है। तृतीय अध्याय में ईश्वरांशभूता इसी जीवस्रष्टि का निरूपण हुआ है। साथ ही ईश्वरप्राप्ति-उपार्यों का विश्लेषण हुआ है।

- (४)-ईश्वर सान्नी सुनर्ण है, जीव भोक्ता सुपर्ण है। टोनों ब्रह्माश्वत्य पर प्रतिष्ठित हैं। चतुर्थ अध्याय नें सुपर्णप्रतिष्ठालच्चणा 'त्रश्वत्यविद्या' का ही प्रतिपादन हुत्रा है।
  - (५)-पाँचवें त्रध्याय में विद्या-त्रविद्यात्मक अन्त्रतत्त्व का निरूपण हुन्ना है।
- (६)-त्रमन्त में सिंहालोकनन्याय मे पूर्वप्रतिपादित विषयों का मंग्रह करते हुए, एकमात्र ब्रात्मतत्त्व-परिजान को ही अमृतप्राप्ति का कारण बतलाते हुए विषयोपमंहार हुआ है । एवं यही प्रकृत उपनिषत् के विषयों का मंद्यिप्त परिचय है।
  - १-मोडशीपुरुषविज्ञानाध्यायः
  - २-विरविभूतिविज्ञानाध्यायः
  - ३-जीवात्मस्वरूपविज्ञानाध्यायः
  - ४-ब्रह्मार्वत्यस्वरूपविज्ञानाध्यायः
  - ५-जीवप्रतिष्ठात्मकाच्चरविजानाध्यायः
  - ६-उइसंहाराध्यायः

# समाप्ता चेयं श्वेताश्वतरोपनिषत्

---

## ४२-क्ौषितिकत्राह्मसोपनिषत् के प्रतिपाद्य विषय-

#### १२-कोषितकी ब्राह्मणोपनिषत्-( इन्द्रविद्यावर्णनपरेयमुपनिषत्

ब्रह्मिवद्याप्रतिपादिका इस उपनिषत् में पञ्चेङ्किविद्याच्याय, प्राण्विद्याच्याय, इन्द्रियांवद्याच्याय, ब्रह्मिवद्याच्याय, ब्रह्मिवद्याच्याय, ब्रह्मिवद्याच्याय, भेद से चार मुख्य प्रकरण हैं। प्रधान विषय के प्रतिपादन के ख्रतिरिक्त स्थूलशरीर छोड़ने के ख्रनन्तर ख्रात्मा कहाँ गमन करता है ?, प्रोतात्मा के परलोक गमनमार्ग का क्या स्वरूप है ?, स्वयं प्रोतात्मा का क्या स्वरूप है ?, प्राज्ञइन्द्रमय कर्म्मभोक्ता भोकात्मा का क्या स्वरूप है ?, इत्यादि विषयों का जैसा स्पष्टीकरण इस उपनिषत् में हुख्रा है, वैसा अन्यत्र अनुपलञ्च है। विद्याख्रों में प्रतिपादित विषयों का निम्न लिन्वित तालिका से स्पष्टीकरण हो रहा है—-

#### १-पर्ग्यङ्कविद्याध्यायः-तत्रैते विषया निरूपिता द्रष्टन्याः-

- १-दहरपुराडरीकनाम्ना प्रसिद्धस्य ब्रह्मलोकम्य स्वरूपप्रतिपादनम्
- २-ब्रह्मलोके गमनोपायभृतस्य 'शुक्लगित' नाम्ना प्रसिद्धस्य 'त्र्विर्मार्गस्य' स्वरूपिनरूपस्
- ३-कम्मोत्मनः-प्राग्ग, वाक्-मनः-प्राग्ण-चत्तुः-श्रोत्र-जिह्वा--इस्त-शरीर-उपस्थ-पाट-प्रज्ञा-मेटमिन्नाना नानावस्थानां निरूपग्रम्

इति-प्रथमोऽध्यायः

#### २-प्राराविद्याध्याय:-तत्रैते विषया निरूपिता तृष्टव्या:-

- १- 'एकधनावरोधन' नाम्ना प्रसिद्धाया:, त्र्रयाचितप्रामोपलाभ-धनोपलाभोपायोपासानाया निरूपरणम्
- २-वशीकरजोपायोपासनविज्ञानम्
- ३-नित्याग्निहोत्रोपासनविज्ञानम्
- ४--उत्कर्षलाभोपायोपासनविज्ञानम्
- ५-टैनिक्सन्ध्योपासनविज्ञानम्
- ६-मासिकमन्ध्योपासनविज्ञानम्
- ७-स्त्री-पुत्राशीर्वादोपासनविज्ञानम्
- ८-टैवपरिमरविद्या ( शत्रुनिग्रहोपासनविज्ञानम् )
- ६-प्रागिनःश्रेयसादानविज्ञानम्
- १०-पिता-पुत्रीयसम्प्रदानविज्ञानम्

#### इति-द्वितीयोऽध्यायः

ર

#### ३-इन्द्रियविद्याध्यायः-तत्रैते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः--

- १-इन्द्रपदार्थविज्ञानावश्यकता, तत्स्वरूपप्रतिपादनञ्च
- २-प्रज्ञात्मकप्राणानामेकभूयस्त्व, प्राणप्राधान्यत्व च
- ३-प्रज्ञा-प्राणयोरे क्यसमर्थन, प्राणे सर्वाप्तिश्च
- ४--प्रज्ञामात्रा-भूतमात्रये रन्योऽन्याविनाभावनि रुक्तिः
- ५-भूतमात्राणा प्रज्ञामात्रासु, वासा च प्रागोऽनुस्यूतत्वम्

#### इति- तृतीयोऽध्यायः

₹

-83---

४--- त्रह्मविद्याध्यायः--तत्रे ते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः--

- १-त्रजातशत्रोः काशिराजस्य बालाक्रिमुनिना ब्रह्मतत्त्वे संवादः
- २-ऋजातरात्रुणा याथार्थ्येन ब्रह्मस्वरूपनिरूपणम्

#### इति चतुर्थोऽध्यायः

૪

समाप्ता चेयं कौषितिक ब्राह्मणोपनिषत्

## ४३-मैत्रायर्प्युपनिषत् के प्रतिपाद्यविषय-

## १३-मैत्रायस्युपनिषत् (भृतात्मवर्णनपरेयम्रपनिषत्)

इस उपनिषत् में प्रधानरूप से देवस्त्यप्रार्णमूर्णि, त्रिपर्वा, स्तात्मा का ही प्रधानरूप से विश्लेषरा हुआ है। इस उपनिषत् में ५ प्रपाटक हैं । पाँचों में क्रमशः आव्यान्यक्षपित्रज्ञासा, वैश्वानर-तैजन-प्राराह्मक भ्तात्मा, आत्ममहिमा, आत्मकला, आत्मस्वरूपप्रतिष्ठा, इन विषयो का प्रधान रूप से प्रतिपाटन हुन्ना है।

१--त्रात्मस्वरूपिजजासाधिकरगाम् (१ प्रपाटकः)।

२-भृतात्मस्वरूपनिरूपगाधिकरगाम् (२ प्रपाटकः)।

३--भूतात्मपहिमानिरूपगाधिकरएम् (३ प्रपाठकः)।

४- भूतात्मकलाविभागनिरूपणाधिकरणम् (४ प्रपाटकः)।

५-भ्तात्मप्रतिष्ठातत्त्वनिरूपगाधिकरगाम् (५ प्रपाटकः) ।

## समाप्ता चयं मैत्रायग्युपनिषत्

33

#### अकरगोपसंहार—

'उपनिषदों में क्या है ?' इस प्रश्न के संमाधान की चेष्टा की गई। अपने इस प्रयत्न में हमें कहाँ तक सफलता हुई है ?, प्रश्नमार विज्ञ पाठको पर छोड़ते हुए सर्वान्त में प्रकान्त प्रश्नमाधि के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि, अन्त्रदृष्टचा सम्पूर्ण उपनिष्य जहाँ आभिवार्थ-प्रतिपादिना हैं. वहाँ द्वार-दृष्ट्या प्रत्येक उपनिष्य अपना अपना भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखतो है। इस दृष्टिकोण के स्पर्धाकरण के लिए ही प्रकरणारम्भ में ब्रह्मविज्ञानानुगता कुछ एक परिभाषाओं का दिग्दर्शन कगना आवश्यक समक्षा गया है। यदि उक्त 'परिभाषासंग्रह' को लच्च में रखते हुए उपनिषदर्थ का समन्वय किया जायगा. तो निश्चयेन अर्थ-समन्वय में सुविधा होगी। परिभाषा-ज्ञानाभाव में प्रयत्न-सहस्रों से भी उपनिषदर्थ का समन्वय नहीं किया जा सकता, ऐसा अपना प्रातिस्विक मन्तव्य है।

'उपनिषत्प्रतिपाद्यविषयाद्ग्दर्शन' नामक द्वितीय स्तम्भ उपरत

श्री:

# द्वितीयस्तम्भ-उपरत

'उपनिषत्प्रातिपाद्याविपयादिगृदर्शन' नामक

उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखराडान्तर्गत

श्री:

उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखराडान्तर्गत-

'उपनिषच्छिचास्वरूपदिग्दर्शन' नामक

ततीय-स्तम्भ

-.

# उपानेषच्छिचास्वरूपदिग्दर्शन तृतीय स्तम्भ

## १-प्राचीनदृष्टि, श्रौर उपनिषदों की शिचा-

उपनिधच्छास्त्र से हमें क्या शिद्धा मिलती है !, दूसरे शब्दों में उपनिषच्छास्त्र हमें कर्त व्यत्वेन क्या श्रादेश देता है !, इस प्रश्न के सम्बन्ध में उपनिषच्छास्त्र के व्याख्याताओं ने म्बा विचार प्रकट किए हैं !, प्रथम संदोपतः यह बान लेना त्रावश्यक होगा। 'इदं' रूपेण प्रतीयमान प्रपञ्च को प्राचीन व्याख्याताओं ने 'त्रास्ति, भाति, प्रिय, नाम, रूप' मेद से पाँच भागों में विभक्त मानते हुए यह निद्धान्त स्थापित किया है कि, श्रास्ति-भाति-प्रिय-की समष्टि 'सचिदानन्द्धन' ब्रह्म है, एवं यह नित्य, सर्वव्यापक, सुस्द्म, श्रद्धयलद्धण है। नाम-रूप की समष्टि विश्व है। नामरूप के श्रातिरिक्त तीसरा कर्म तत्व श्रीर है, जिसका नामरूप में हीं श्रन्तर्भाव है। नामरूपकर्ममय विश्व सर्वथा चरिषक, प्रातिभासिक, श्रतएव सर्वथा श्रसत्य है, मायिक है, मिथ्या है। मिथ्या-लद्धण विश्व का प्रधान स्वरूप कर्म है। श्रतएव विश्व को कर्मप्रधान कहा जा सकता है।

उक्त कर्म्मरूप विश्वावरण ने अपने मायारूप से अस्ति—भावि—प्रिय—रूप आत्म—ज्योति को उसी प्रकार आद्यत कर रक्ला है, जैसे मेघावरण से स्र्यंज्योति आद्यत हो जाती हैं। विशुद्ध ज्ञानज्योतिर्घन सिचदानन्दधन आत्मा के वास्तविक स्वरूप को आद्यत कर जीवात्मा को मोहमार्ग का पथिक बना देने वाला एकमात्र कर्म्यंज्ञाल ही माना जायगा। जवतक जीवात्मा की कर्म्ममार्ग में प्रवृत्ति हैं, तबतक आत्मबोध असम्भव हैं। एवं जवतक आत्मबोध नहीं हो जाता, तबतक मुक्तिलच्चण नित्यानन्द (शान्तानन्द) की प्राप्ति असम्भव हैं। जीवात्मा का परमपुरुषार्थ यही माना जायगा कि, वह यचयावत् कर्म्मों का आत्यन्तिकरूप में परित्याग कर विशुद्ध ज्ञानभाव में परिखात हो जाय। उपनिषच्छास्त्र का प्रधान लच्च यही हैं कि, जीवात्मा कर्म्म के माथिक स्वरूप को समक्तता हुआ, इसे ज्ञानेकघन आत्मा की प्राप्ति में प्रतिबन्धक मानता हुआ कर्म्म का परित्याग कर सर्व-कर्मात्यन्तविमोकलच्चण संन्यासपय का अनुगामी बने। सहज भाषा में यों भी कहा जा सकता है कि, प्रवृत्तिलच्चण कर्म्योग की शिच्चा जहाँ हमें वेद के विधि भाग से मिलती है, परानुरिक्तलच्चण भिक्तयोग की शिच्चा जहाँ वेद के आरएयक भाग से मिलती है, वहाँ उपनिषच्छास्त्र सर्वकर्मनिवृत्तिलच्चण ज्ञानयोग की ही शिच्चा दे रहा है। और यही जीवात्मा का परमपुरुषार्थ है।

ज्ञानैकघन विशुद्ध त्रात्मा को स्वस्वरूप से त्रावृत करने वाले मायिक कर्म्म को कर्म्म, विकर्म, त्रकर्म, मेद से तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। यज्ञ, तप, दान, नाम से प्रसिद्ध विद्यासापेच्च प्रवृत्तिसत्-कर्म्मत्रयी, एवं इष्ट, त्रापूर्च, दत्त, नाम से प्रसिद्ध विद्यानिरपेच्च प्रवृत्तिसत्कर्म्मत्रयी, इन ६ कर्मों की समष्टि—'कर्म्म' (सत्कर्म्म) नामक कर्म्म है। इस कर्म्मपट्क के अनुगामन से आत्मा का अम्युद्य माना गया है।

स्र्यंनंस्था यजप्रधान है, एवं यह यज्ञ त्रयीविद्या के आधार पर ही वितत होता है, जैसा कि 'सैपा-त्रयीविद्या यदाज्ञः' (शतपथन्ना॰) इत्यादि विधि-वचन से प्रमाणित है। इसी त्रयीविद्या के आधार पर वैध अग्नि में सोमाहुति देकर हम अपने आत्मा में यज्ञातिशयसंस्कार प्रतिष्ठित करने में समर्थ होते हैं। इसी सौर-दिव्य-यज्ञातिशयसंस्काराकर्षण के अनुप्रह से नियतायुर्मोगानन्तर शरीर छोड़ने के पश्चात् हमारा मानुषात्मा पार्थिवाकर्षण से विमुक्त होता हुआ 'सप्तदश' नाम से प्रसिद्ध नाचिकेतस्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है। इतर कम्मों की अपेद्या त्रयीविद्या-मूलक, यज्ञात्मक यह सत्कम्म देवस्वर्गप्राप्ति का साधक बनता हुआ, साथ ही अभिलित ऐहिक कामनाओं का भी अन्यतम पूरक बनता हुआ अष्ठतम है, जैसाकि-'अष्ठतमाय कर्म्मणे' (यज्ञ: २।२।)-'यज्ञो वें अष्ठतमं कर्म" (शतपथन्ना॰) इत्यादि वचनो से प्रमाणित है।

पञ्चज्योतिम्म्य हमारा भूतातमा मूर्यंज्योति के आधार पर ही प्रतिष्ठित माना गया है। इन्द्रात्मिका सूर्यंज्योति हो चिज्ज्योति (आत्मज्योति) की प्रतिष्ठा है। अतएव-'सूर्य आत्मा जगत स्थस्थुषरच' इत्यादि श्रृत्ति सूर्यं को ही आत्मप्रतिष्ठा मान रही है। जबिक हमारी आत्मा सूर्यमूलक है, तो सिद्ध है कि, सूर्यं को ओर आत्मा का अनुगमन करना आत्मभूमालच् आत्मपुल का कारण है। ज्यो ज्यो आत्मा सूर्यं की ओर बढ़ेगा, त्यों त्यों सौर-तत्व के अधिकाधिक समावेश से वह भूमा-भाव को प्राप्त होगा, स्व-स्वरूप से विकित्ति होगा। विकासलच्या यह भूमामाव ही-'यो वे भूमा, तत्मुखम्' के अनुसार आत्मानन्द है। यही आत्मन्वरूप का विकासलच्या 'उदय' है। एवं यही आत्मोदय 'आत्माम्युदय' है। 'अभि-उत्-अय' की समष्टि ही अम्युदय है। 'अभि-उत्-अय' की समष्टि ही अम्युदय है। भूमि' का अर्थ है—'समने', उत् का अर्थ है—'अपर की ओर—सूर्य की ओर', 'अय' का अर्थ है—'गमन'। सूर्य की ओर आत्मा का जाना ही आत्मा का अम्युदय है। एवं इस अम्युदय का अन्यतमप्रकर्तक त्रयीविद्यामूलक अष्टतम यक्तम्मं पहिला कम्मं है।

दूसरा साधन 'तप' नामक कर्म्मविशेष हैं। योग का ही नाम तप है, जिसका कि—'योगांविधं च कृत्सनम्' इत्यादि रूप से कठोपनिषत् में विस्तार से निरूपण हुआ है। तपोलच्या इस योगकर्म के 'राज-इठ-मन्त्र-लय' मेद से चार श्रेणि-विभाग हैं। राजयोग सुप्रसिद्ध 'मिक्तयोग' है, जिसका शायिङ स्वयंगं में सा परानुरिक्तरिश्वरे' रूप से विश्लेषण हुआ है। इठयोग, मन्त्रयोग, अमनस्कयोगापरपर्ण्यायक लययोग, इन तीनों का पातञ्जलयोगशास्त्र में स्पष्टीकरण हुआ है। इस योगचतुष्ट्यी से आत्मा में परज्योति का आधान होता है। आत्मा दिव्यज्योति के आधान में उद्यांगित का अनुगामी बनता है, ऐहिक-पारलौकिक सिद्धियों का फलमोक्ता बनता है। स्वर्गसुख जहाँ आत्मा का पहिला सुख था, वहाँ अपरामुक्ति आत्मा का दूसरा सुख है। बहाँ स्वर्गसुख यज्ञकर्मों से सम्बन्ध स्थ्वता है, वहाँ अपरामुक्ति योगलच्चण तप से सम्बद्धा है।

तीसरा सत्कर्मा 'दान' है। यज्ञकर्मसञ्चालक, यज्ञकर्मस्वरूपसम्पादक ऋक्विं के ब्रात्मा को यज्ञकल से पृथक् करते हुए यज्ञकल के ब्रान्यमोक्ता करने के लिए यज्ञकर्ता यज्ञमान की ब्रोर से दी जाने वाली ऋक्विग्—दिव्या ही 'दान' नामक तीसरा सत्कर्म है। इसके ब्रातिरिक्त प्राकृतिक तत्त्वों को ब्रापने ब्रात्म-जगत् में ब्राघान करने के लिए तत्तत् प्राकृतिक प्रायों से युक्त तत्तत्-गौ-सुवर्ग-भूमि-लौह-रजत-ताम्र-वृत-ब्रादि इत्यों का योग्य—कर्मिनष्ठ—विद्वान् ब्राह्मखों को स्वसत्त्वनिवृत्ति—परसत्त्वस्थापनपूर्वक दान देना भी दानकर्म है। यिवय दान 'दिव्या" कहलाया है, दूसरा दान 'दान' कहलाया है। दान-दिव्यात्मक यह उमयविध दान

पात्रता पर निर्भर है। एवं यह पात्रता शास्त्र के द्वारा निर्णीत है। दिख-हीनाङ्ग-स्रितिकाङ्ग-स्रादि इस दान-दिल्ला के पात्र नहीं है। स्रिपितु योग्य विद्वान् ही इस वैज्ञानिक दान के पात्र हैं। यदि किसी बोग्य विद्वान् के पास सम्पत्ति हैं, तो वहाँ यह विचार नहीं किया जायगा कि, इसे टान क्यों दिया जाय। सम्पत्ति रहे, स्रथवा न रहे, यदि वह दानपात्र हैं, तो वहीं इस टान का स्रधिकारी माना जायगा। इस टान का स्रथं है—मंट, निवेदन। दाता का स्रास्त नीचे हैं, प्रतिप्रहीता का स्रास्त उच हैं। यही शास्त्रीय दान हैं, जिसके प्रतिफल में दाता के स्रात्मा में स्रम्युदयप्रवर्ष के दिव्य संस्कारों का स्राधान होता है। कहना न होगा कि, शास्त्ररहस्य-मम्मानिभिज्ञ स्राज्ञ का भारतवर्ष दान के इस वैज्ञानिक प्रकार को सर्वथा मुला चुका है। यही कारण है कि, स्राज्ञ शास्त्रीय दान का स्थान लोकिक 'दत्त' ने प्रहण कर लिया है, जैसिक स्रनुपट में ही स्पष्ट होने बाला है।

बतलाना इस सम्बन्ध में यही है कि, यज्ञ, तप, दान, तीनों सत्कर्म्म अभ्युट्य के साधक बनते हुए 'देवस्वर्ग' प्राप्ति के कारण बन रहे हैं। इन तीनों के अनुष्ठान के लिए शास्त्रीय ज्ञान (विद्या) अपेदित है, जो कि शास्त्रीय ज्ञान अधिकारतन्त्र से तन्त्रायित है। मारतीय द्विजातिवर्ग ही वेदशास्त्र का अधिकारी है, एवं वही तन्मूलक यज्ञ-तप-दान- का अनुगामी है। मारतीय द्विजातिवर्ग के अतिरिक्त मनुष्य-मात्र इसमें अनिधिक्तत हैं। तत्रापि यज्ञ का प्रधान अधिकारी ब्राह्मण है, तप का प्रधान अधिकारी चृत्रिय है, एवं दान का प्रधान अधिकारी वैश्य है। गौणविधि से तीनो परस्पर नमनुलित हैं। शास्त्रीय ज्ञानसापेद्य, द्विजातिमात्र-मर्थ्यादित यही पहिला कर्म्मत्रयी-विमाग है।

दूसरा विभाग विद्यानिरपेच्-सत्कर्म है। इष्ट, ऋापूर्च, दच, भेद से इसके भी तीन ही विभाग माने गए हैं। स्वार्थ-परार्थ-परमार्थ मेद से तीनो विभक्त हैं। ऋपने उपभोग में ऋाने वाली वस्त्र श्रों की प्राप्ति के लिए दुसरों को कोई हानि न पहुँ चाते हुए जो कर्मा किया जायगा, वह 'इष्ट' कहलाएगा। संसार के उन समस्त कम्मों का-जिनसे योग-च्रेम का निर्वाह होता है, जीवनयात्रा का सञ्चालन होता है-इसी इष्टकम्मी मे त्र्यन्तर्माव है । देश-काल-पात्र-द्रव्य-भेद से इस इष्टकर्म्म का स्वरूप भिन्न भिन्न है । यदि इष्टकर्म से स्वार्थासदि के साथ ऋन्यों का ऋनिष्ट है, तो वैसा इष्टकर्म्म ऋनिष्ट ही माना जायगा । वापी-कृप-तड़ाग-पाठशाला-उद्यान-त्रादि सार्वजनिक कर्म्म परार्थस्थानीय बनते हुए 'त्रापूर्च', हैं। त्रसमर्थ, हीनाङ्ग, त्रातिरिकाङ्ग, त्रानार्थों का भरण-पोषण करना परमार्थस्थानीय 'दत्त' कर्म्म है। पूर्वप्रतिपादित 'दान' से यह 'दत्त' ठीक उलटा है। यहाँ दाता का त्रासन कें चा है, प्रहीता का त्रासन नीचा है। 'द्रिद्रान् भर कौन्तेय ?' के त्रनुसार दिख ही इसके अधिकारी हैं। किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, यदि वह असमर्थ है, तो उसे शिक्तभर देना प्रत्येक मनुष्य का त्रानृशंसधर्म है। भारतीय ऋषियों ने इस सम्बन्ध में त्रपना यह निर्णय प्रकट किया है कि. विद्याध्ययन करने वाले ऋसमर्थ विद्यार्थी, ऋपने सदुपदेश से लोकान्युदय-निःश्रेयस में प्रवृत सर्वपरिग्रह्शून्य बती ( संन्यासी ), इन्द्रियों के द्वारा ऋर्जनकर्मा में ऋसमर्थ लूले-लँगड़े-ऋन्धे-कोड़ी ऋसमर्थ मनुष्य, ये तीन वर्ग ही इस 'दत्त' के ऋषिकारी हैं। ऋपनी कुत्सित वासनाऋों से समाज में पापाचार फैलाने वाले, देश की ऋतुल सम्पत्ति को अपनी विलास-लीला में स्वाहा करने वाले, अकर्म्भएय साधु-फकीर-सन्त-महन्त-आचार्थ्य-नामधारी, सर्वोपिर निरद्धरभट्टाचार्य्य देश के ऐसे घोर-घोरतम शतुत्रों को 'दत्त' का त्रिधिकारी मानना भयद्भर भूल है।

#### अवताश्वानघीयाना यत्र भैचचरा द्विजाः । तं देशं दराडयेद्राजा चौरभक्तप्रदो हि सः ॥ (स्पृतिः)

उत स्मृति-वचन के अनुसार जिस नरपित के राज्य में वर्ता (सन्यासी), विद्यार्थी चकारात् असमर्थ दिखी, इन तीनों को छोड़ कर अन्य-अकर्मण्यो का भरणपोषण होता है, एवं जहाँ का शासक दान देने वाले ऐसे हीनप्रज्ञों को, तथा लेने वाले धूर्त-वञ्चको को दण्ड नही देता, वह अपने राज्य में लुटेरीं की संख्या बढ़ाता है। वह चौर-पालक राज्य है।

इष्ट-त्रापूर्त-दत्त, उक्त इन तीनो कम्मों का सबको समानाधिकार है। इस सत्कर्मत्रयी से पितृस्वर्ग प्राप्त होता है, जिसका श्राद्धविज्ञानान्तर्गत-'त्र्यात्मगतिविज्ञानोपनिषत्' में विस्तार से प्रतिपादन हुत्रा है। श्रात्मान्युदय-प्रवर्तिका इस कर्मीत्रयी को भी इम श्रम्युदय-साधक ही कहेंगे। यज्ञ-ता-दान-तीनो विद्या-सापेच्च 'पुरुषकर्मी' हैं, इष्ट-श्रापूर्त-दत्त-तीनों विद्यासापेच्च 'शुभकर्मी' हैं। दोनो त्रयीकर्मों की समिष्टि 'सत्कर्मी' नामक पहिला कर्मीविभाग है।

स्तेय (चोरी), सुरापान, पर:सत्त्वापहरणा, अगम्यागमन, भ्रूणहत्या, बालहत्या, अन्त्रमाषणा, अमन्त्रमान्द्रणा, आमन्त्रमान्द्रणा, आमन्त्रमान्द्रमान्द्रणा, आमन्त्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्र

बलताइन, वृथाहास्य, तृरााच्छेद, पाटभ्रमरा, ऋङ्गुलिध्वनि, करताइन, ऋादि कर्म्म निरर्शक कर्म्म हैं। इन कर्मों का न निषेष हैं, न ऋाजा है। ऋतएव इन्हें 'ऋविद्दिताप्रतिषिद्ध' नाम से व्यवहृत किया गया है। इन निरर्थक कर्मों से ऋात्मा में ऋालस्य का उदय होता है। ऋालस्य कालान्तर में ऋविद्या का बनक बन बाता है। स्वस्त्ययनकर्मों के ऋन्यतम विघातक ये निरर्थक कर्म्म कालान्तर में विकर्म का ही स्थान ग्रहरा कर लेते हैं। निरर्थक कर्मात्मक यही तीलरा 'ऋकर्म' विभाग है।

इसप्रकार कर्मा, विकर्मा, अकर्मा, मेद से कर्माप्रपञ्च का तीन प्रकार से वर्गीकरण किया जासकता है। इतर सम्पूर्ण कर्माकलाणों का इन्ही तीनों में अन्तर्माव है। इस कर्मात्रयी का एकमात्र कर्मामय विश्व के साथ ही सम्बन्ध है। अतएव इन कर्मों से उत्पन्न फल का भी एकमात्र विश्वसीमा में ही विश्राम है। अकर्माचरण से पशु—पद्मी—क्रिमि—कीटादि हीनयोनियाँ प्राप्त होतीं हैं। विकर्माचरण से रौरवादि नरक-गतियों का अनुगमन करता हुआ प्राणी हीनयोनियों का सत्पात्र ? बनता है। विद्यानिरपेन्न—इष्टादि कर्मात्रयीं से पितृस्वर्गानवापित होती है। एवं विद्यासापेन्न यज्ञादि कर्मात्रयी देवस्वर्गप्राप्ति का कारण बनती है।

उक्त कम्मों, तथा कर्म्मोदकों के विश्लेषण से थोड़ी देर के लिए हमें इस निश्चय पर पहुंच जाना पड़ता है कि, विश्व के यच्चयावत् कर्म्मों में यज्ञकर्म्म सब से श्रेष्ठ कर्म्म है। यज्ञकर्म्म की यह श्रेष्ठता ही थोड़ी

देर के लिए अपने देवस्वर्गफल के मोह से हमें मुग्ध बना लेती है। और हम मान बैठते हैं कि, जिस यज-कम्मानुष्ठान से हमें इस लोक में अभीष्ट फल मिलते हैं, परलोक में मुख मिलना है, वह यज्ञकर्मा ही हमारा परमपुरुषार्थ है। फलतः हनें यावजीवन इसी कर्म का अनुगमन करते रहना चाहिए।

वेद के विधि-भागात्मक ब्राह्मणमाग में प्रतिपादित, महर्षि बैमिनिद्वारा मीमांसित यज्ञलच्चण कर्म्मकारड की पुरुषार्थ-रूपता का लयड़न करते हुए प्राचीन-व्याख्याता कहते हैं कि, जिस यज्ञकर्म्म को कर्म्मानिभिनिविष्ट-कामकामी-जन सर्वामीष्ट्रफलप्रद बतलाते हुए उसे परमपुरुषार्थ कहते हैं, वह कर्म्ममार्ग वन्तुतः ज्ञानोद्याविषयर्थ्यन्त ब्रांशिकरूप से केवल कर्ल्वर्थ बन रहा है। कर्मात्मक स्वयं यज्ञ भी ब्राह्मिर है, यज्ञकल्क्ष्प देवस्वर्ग भी ब्राह्मिर है। बन्नतक यज्ञकर्त्ता यज्ञमान के मानुषात्मा में यज्ञकर्म्बनित यज्ञातिशय प्रतिष्ठित रहता है, तबतक इस की स्वर्ग में प्रतिष्ठा है। जिम ख्रण यज्ञातिशय चीरण हो जाता है, उसी च्रण-'च्नीर्यो पुरुष्य मर्त्यलोके वसन्ति' के श्रनुसार वह पुनः इसी मर्त्यलोक का श्रनुगामी बन जाता है। इसप्रकार कर्म्मप्रयञ्चम्यान विश्वगर्म में प्रतिष्ठित पुरुष भले ही उत्तम से उत्तम कर्म्म (यज्ञ) का श्रनुष्ठान क्यो न करले, परन्तु कर्म ने उसे पराशान्तिलच्चण श्रच्चयमुख नहीं मिल सकता। वन्तुतस्तु जिसे वह न्वर्गमुन्त कहता है, वह नी दुःलब्कि ही है। पतन का मय वहाँ भी बना ही रहता है। भय ही दुःलक्षी पूर्वावस्था है। इसके श्रतिरिक्ष कामनाश्चों की परम्परा से इस कामकामी का चेतोधरातल नित्य श्रशान्त बना गहता है। ऐसा कामकामी कर्माठ स्थिरप्रशानुगता चिच्छान्ति से सम्बन्ध रखने वाली पराशान्ति का श्रिक्तरी नहीं बन सहता, जैसाकि निम्न लिखित समार्ती उपनिषत् से स्पष्ट है—

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। वेदवाद्रताः पार्था ! नान्यद्स्तीति वादिनः ॥१॥ कामात्मनः स्वर्गपरा जन्मकर्म्मफलप्रदाम् । क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्य्यगतिं प्रति ॥२॥ भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् । च्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥३॥ (गी० २७४२,४३,४४,)

वस्तुस्थिति यह है कि, पराशान्तिल स्प सिंदानन्द्घन ब्रह्म विशुद्ध ज्ञानघन है, कृतभाव (कर्ममान) में असंस्पृष्ट है, अतएव नित्य है, व्यापक है। इधर कर्म्म कियाल स्प है, कृत है, स्प्रिक हे, परिच्छिन्न है, अनित्य है, अन्नुव है। ऐसी दशा में अनित्य-अञ्चव-कर्म से उस नित्य-अ्रुव आत्मसत्त्व का कथमि लाभ सम्भव नहीं है। साथ ही बबतक वह प्राप्त नहीं हो बाता, तबतक अमृतल स्प शाश्वत सुख की प्राप्ति भी असम्भव है। निम्न लिखित कुछ एक औत-स्मान्तवचन यही सिद्ध कर रहे हैं कि, आत्मा अकृत (कर्म्मश्र्त्य) है। वह कृत (कर्म्म) से कथमि प्राप्त नहीं किया बा सकता। दूसरे शब्दों में कर्म्मार्ग आत्मप्राप्ति का साथक नहीं, अपित बाधक है। कर्म्मत्यागल स्पा विशुद्ध झानमार्ग ही जीवालमा का परम पुरुषार्थ है।

```
१--'न ह्यभ्रु नै: प्राप्यते भ्रु नं तत्' ( कठोपनिषत् १ अ०। २व०। १० मं० )।
     २-"नास्त्यकृतः कृतेन" (मुख्डकोप० १मु ।। राखं ।। १२मं०)।
     ३-"प्लवा ह्रोते अद्दा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म्म ।
          एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दति मृदा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति"॥
                                                     (मुग्डको०२मु०२।सं०।७।)
    ४- 'न कर्म्मणा न प्रजयाधनेन त्यागेनैके अमृतच्चमानशुः।
          परेण नाकं निहितं गुहायां विश्राजते यद्यतयो विशनित "।।
                                                      (कैवल्योप-१खं०।३मं०)
    ५-''यदा चर्म्भवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।
         तदा देवमविज्ञाय दुःसस्यान्तो भविष्यति"।।श्वेता०६८००० ।
    ६-''तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" । श्वेता॰३अवादमं०)।
   ७—"एतद्धचे वाचरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्" (कठोप०२।१६।)।
   ८-''ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वापाशैः'' (खे०१।८।)।
   द्र-"ईशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति" (श्वे०३।७।)।
  १०-''तमेनं ज्ञात्वा मृत्युपाशांच्छिनत्ति'' (श्वे०७।१४।)।
११- 'ज्ञात्वाऽत्मस्थममृतं विश्वधाम" (श्वे०६।६।)।
१२—''तमेनैकं जानथ त्रात्मानम्" (२म्रं ०।रखं०४सं०)।
 १-''श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप !
      सर्वां कम्मीखिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते" ॥ (गी०४।३३।)।
 २-"भोक्तारं यञ्जतपसां सर्वालोकमहेरवरम् ।
      सुह्दं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति" ॥ (गी॰४।२६।)।
 ३-''भक्तया माममभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः।
      ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्'' ॥ (गी०१२।४४।)।
 ४-''श्रद्धावाँन्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
     ज्ञानं लब्बा परां शान्तिमचिरेगाविगच्छति" ॥ (गी॰४।३६।)<del>।</del>
```

- ५—"न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मिन विन्दति" ॥ (गीव्धारेजा)।
- ६-''यथोधांनि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् क्रुस्तेऽजु<sup>र</sup>न ! ज्ञानाग्निः सर्वाकम्मीणि भम्मसात् क्रुस्ते तथा''॥ (गीव्या३७)।
- ७-''श्रपि चेद्मि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । मर्चो ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि'' ॥ (गी०४,३६१)।
- द्र-''तस्माद्ज्ञानसम्भृतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । छित्वौनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत'' ॥ (गी०४।४२०)।
- र-''ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तन्परम्'' ॥ (गी०४।१६।)।
- १०-''तद् बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । गच्छन्त्यपुनराष्ट्रतिं ज्ञाननिधू तकल्मषाः'' ॥ (गी०४।१७)।
- ११-'उदाराः सर्च एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्" ॥ (गी•अ१ना)।
- १२-''बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रयद्यते । वासुदेवः सर्वामिति स महात्मा सुदुर्त्तभः'' ॥ (गी॰७१६।)।

१-- "अ्रुष्ठुव-ग्रस्थिर कम्मों से श्रुव-स्थिर त्र्यात्मतत्त्व कथमपि प्राप्त नहीं किया जा सकता"।

२—"कर्म से असंस्पृष्ट, अतएव 'अकृत' नाम से प्रसिद्ध ज्ञानैकयन आतमा 'कृत' नामक कर्म्म से कथनि। पास नहीं किया वा सकता"।

३—"अवर—चर से सम्बन्ध रखने वाला १८ संख्या में विभक्त कम्म बिन यजों में विहित हुआ है, वे यज्ञरूप नौकाएँ इस मृत्युसंसार-सागर को पार करने में बीर्ण-सिद्ध हुई हैं । जो मृद (कम्मानिनि— विष्ट जन) इस सर्वथा प्रेय कामनामय यज्ञ की श्रेयोरूप में स्तृति करते हैं, वे जरा—मृत्यु का बार बार अनुगमन किया करते हैं । तात्पर्थ्य-यज्ञकम्म से शाश्वत—आत्मानन्द नहीं मिल सक्ता"।

४— "यावज्जीवन कामनामय कम्म करने से, बहु प्रजा से, प्रभूत वित्तपरिग्रह से, इनमें से किसी से मी अमृतत्त्व—सम्पत्ति नहीं मिल सक्ती । विद्वानों नें कम्मीदि परिग्रहों के अप्रात्निक परित्याग को ही अमृतप्राप्ति का कारण माना है। सर्वकम्म त्यागलच्चण सन्यास का अनुगमन करने वाले यतिश्रेष्ट (ही) इसी त्याग के बल से दुःखासिम्मन, गुहानिहित, नाक्स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, जहां से पुनग- चर्चन नहीं होता"।

- ५--- "जब मनुष्य त्राकाश को चमड़े की माँति अपने शरीर से लपेट लेंगे, तभी आत्मदेव को बिना जाने दुःख का अन्त होगा। अर्थात् जैसे आकाश को चम्म की माँति शरीर से लपेटना असम्भव है, तथैव बिना आत्मज्ञान के दुःखनिवृत्ति असम्भव है"।
- ६—"उसे ही जान कर मृत्यु का त्र्रातिकमण करता है। मुक्तिपथ-प्राप्ति के लिए त्र्रात्मज्ञान के त्र्रातिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है"।
- •---"इस अञ्चरब्रह्म को जान कर ही सर्वज्ञता, सर्वाप्ति, आदि व्यापक विभ्तियाँ प्राप्त कर सकता है'?।
- --- "त्र्रात्मदेव को बान कर सम्पूर्ण बन्धनों से मनुष्य मुक्त हो बाता है" ।
- ध—"उस ज्ञानघन ईश को जान कर मनुष्य अमृतभाव में परिखत हो जाते हैं"।
- <o--- ''उसे इस माँति जान कर मनुष्य ऋपने मृत्युपाशों को काट फेंकते हैं''।</p>
- ११—"ब्रात्मा में प्रतिष्ठित ज्ञानामृत को जान कर, जो कि ज्ञानामृत विश्व की प्रतिष्ठा है−( मुक्त हो बाते हैं)"।
- १२-- 'केवल उस ज्ञानघन त्र्रात्मतत्त्व को ही पहिचानो" ।
  - १—"द्रव्ययत्र की अपेदा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ हैं । सम्पूर्ण कर्म्मकलाप ज्ञान में विश्रान्त है । अर्थात् ज्ञान-भूमिका में पहुँचने के अनन्तर कर्म्म विलीन हो जाते हैं" ।
  - २—"सम्पूर्ण यज्ञों, तपों के अनन्य भोक्का, सम्पूर्ण लोकों के अधिपति, सम्पूर्ण भूतों के सुदृद, ऐसे आत्म-तत्व को बान कर मनुष्य शान्तिलाभ करता है"।
  - ३—"में ( त्र्यात्मतत्व ) कितना, त्र्यौर कैसा हूँ, यह भिक्तयोग से जान लेता है। ( इस सामान्य ज्ञान के ज्ञानन्तर ज्ञानयोग से ) त्र्यात्मा को तत्त्वतः ज्ञानकर उसमें लीन हो जाता है"।
  - ४—"बिवेन्द्रिय, श्रद्धालु पुरुष ज्ञानसम्पति प्राप्त करने में समर्थ होता है । इस ज्ञानसम्पत्ति को प्राप्त कर वह शीव्र ही पराशान्ति को प्राप्त हो जाता है ।
  - ५—''संसार में ज्ञान से बढ़ कर दूसरी कोई वस्तु पवित्र नहीं है। वह ज्ञान सिद्धदशा में श्रापने श्राप प्रकट हो जाता है"।
  - ६—"जिस प्रकार प्रज्ज्विलत स्त्रामि काष्ट्रभार को भस्मावशेष कर देता है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सम्पूर्ण कम्मों को जला डालता है'।
- "यदि तुम पापियों की गर्णना में घोर पापी हो, तो भी ज्ञाननीका के सहारे इस तूफान को पार कर सकोगे"।
- द—"इर्सालए श्रज्ञान से उत्पन्न दृदयस्थ श्रविद्याजालरूप संशय को श्रात्मज्ञानरूप कृपाण से काट कर इस ज्ञानयोग का श्राश्रय लो"।
- ६—"जिन ज्ञानियों का अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो चुका है, उनका अप्रादित्यवत् प्रकाशित ज्ञान परज्योति-प्राप्ति का कारण वन जाता है"।

- १०—"ज्ञानबुद्धियुक्त, ज्ञानात्मसम्पत्तिपरायण, ज्ञानिष्ठ, ज्ञानलीन पुरुष ज्ञान से सर्वात्मना शुद्ध पूत बनने हुए अपुनरावृत्तिरूप अमृतगित को प्राप्त कर लेते हैं"।
- ११—"समी अच्छे हैं—मेरे ( आत्मा के ) मक्त हैं। परन्तु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। ऐसा योगयुक्त युक्तात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मगति का अनुगामी बनता है"।
- १२—"अनेक जन्मों के अनन्तर ज्ञानवान् पुरुष आत्मामृत प्राप्त करने में समर्थ होता है। कृष्णतत्त्र (अनुपाल्य कृष्ण नामक व्यापक आत्मतत्व) सर्वव्यापक है, यह जानने वाला दुर्लभ है"।

<del>\_\_\_\_\_</del>\*

उक्त श्रोत-स्मार्च वचनों से यह भलीमाँति प्रमाणित हो रहा है कि, विशुद्ध श्रात्मा का साद्धात्-कार ही पराशान्ति का मुख्य हेत हैं। विशुद्ध श्रात्मा क्योंकि विशुद्ध ज्ञाननूर्त्ति हैं, श्रतएव इसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय श्रात्मज्ञानोदयोपयिक सर्वकम्मात्यन्तविमोकलच्चरा ज्ञानयोग ही है। इसप्रकार श्रत्र यह मान तेनें में कोई श्रापित नहीं रह बाती कि, वेद के विधिभाग में प्रतिपादित यज्ञात्मक कर्म्मयोग पराशान्ति-लाभ में सर्वथा श्रनुपयुक्त है।

वस्तुस्थिति यह है कि, नित्यं-विज्ञान-मानन्दं-चन ब्रह्म के 'विशुद्ध, मायिक' मेद मे दो विवर्त हैं। विशुद्ध स्थातमा स्थातमाति-प्रिय-रूप है, मायिक प्रपञ्च नौम-रूपात्मक है। नाम-रूपात्मक मायिक प्रपञ्च के 'सगुण, साञ्चन' मेद से दो विवर्त्त हैं। सगुण विवर्त्त विश्वेश्वर है, साञ्चन विवर्त्त विश्व है। इसप्रकार दो ब्रह्मविवर्त्तों के विशुद्ध विश्वातीत व्यापक स्थातमा, विश्वेश्वर, विश्व, ये तीन विवर्त्त हो बाते हैं। ये ही तीन विवर्त्त क्रमशः स्थाविदेविक-स्थाध्यात्मिक-स्थाधिमौतिक विवर्त्तों की प्रतिष्ठा माने गए हैं। ये ही तीनों विवर्त्त क्रमशः सर्वकर्मिविमोकलच्चण ज्ञानयोग, ईश्वरानुप्रद्धप्राप्तिकामलच्चण मिक्तयोग, ऐहिकामुध्मिक सुखप्राप्ति साधक कर्म्म योग, इन तीनों योगों की प्रतिष्ठा हैं। प्रथम श्रेणि के स्रिधिकारी कर्म्म योग के, मध्यम श्रेणि के स्रिधिकारी मिक्तयोग के, एवं उत्तम श्रेणि के स्रिधिकारी ज्ञानयोग के स्रिधकारी मानें गए हैं। इन तीनों योगों के निम्न लिखित लच्चण मानें जा सकते हैं—

१-जिसमें साध्य, साधन, दोनों त्राधिदैविक हो, वही 'ज्ञानयोग' है।

२-जिसमें साध्य त्राधिदैविक, साधन त्राधिमौतिक हों, वही 'मिक्तयोग' है।

३-जिसमें साध्य, साधन, दोनों त्राधिमौतिक हों, वही 'कम्मयोग' है।

प्राचीन व्वाख्यातात्रों का यह कहना है कि, ग्रहस्थाश्रम में कम्म योग का त्रानुगमन होता है, वानप्रस्थाश्रम में मितियोग का त्रानुगमन होता है, एवं संन्यासाश्रम में क्र नयोग का त्रानुगमन होता है। इन तीनों का क्रमशः 'ब्राह्मस्, त्रारस्थक, उपनिषत्' इन तीन वेदभागों के द्वारा विश्लेषण हुत्रा है। त्राधिभौतिक कम्म योग ब्राह्मस्यायान्यों का त्रावच्छेदक है, त्राध्यात्मिक मितियोग त्रारस्थकप्रन्थों का त्रावच्छेदक है, एवं त्राधिदैनिक ज्ञानयोग उपनिषदीं का त्रावच्छेदक है। इन तीनों योगों का इसप्रकार वर्गीकरण करते हुए ही उपनिषदीं की शिन्हा का समन्वय करना चाहिए।

- १-ज्यापक-त्रात्मा-विश्वातीतः त्राधिदैविकः--ज्ञानयोगप्रतिष्ठा ।
- र-सगुरोश्वरः--विश्वेश्वरः-- आध्यात्मिकः-भक्तियोगप्रतिष्ठा
- ३-साञ्चनं विश्वं--विश्वम्----श्राधिभौतिकः-कर्म्मयोगप्रतिष्ठा
- १-ज्ञानयोगः---श्राधिदैविकसाध्यसाधनविशिष्टः---- उत्तमाधिकारिणाम्
- २-मक्तियोगः--- ऋषिदैविकसाध्याधिभौतिकसाधनविशिष्टः-- मध्यमाधिकारिणाम्
- ३-कम्भयोगः--त्राधिभौतिकसाध्यसाधनविशिष्टः------प्रथमाधिकारिणाम्
- १-उपनिपदः--विशुद्धज्ञानयोगप्रतिपादिकाः-( त्रखण्डात्मप्रतिपादिकाः-इति यावत् )
- २-आर्एयकानि- उभयनिष्ठभिक्तयोगप्रतिपादकानि
- ३-ब्राह्मणानि---विशुद्धकर्मयोगप्रतिपादकानि

\_ %

बंतलाया बा चुका है कि, ब्राह्मस्मागोक, ब्राघिमीतिक साध्य-साधन-विशिष्ट, विश्वानुगत कर्मयोग पराशान्ति-लच्स ब्रात्मानन्द की प्राप्ति में ब्रसमर्थ रहता हुन्ना परमपुरुषार्थकोटि से बहिष्कृत है । एवमेव ब्रारस्यकभागोक, ब्राधिदैविक साध्य, तथा ब्राधिभौतिक साधनविशिष्ट, विश्वेश्वरानुगत मिक्तयोग भी ब्रात्मानन्दप्राप्ति में असमर्थ रहता हुन्ना परमपुरुषार्थकोटि से बहिर्भूत ही माना जावगा । यद्यपि मिक्तयोग में—'सा परानुरिक्तरीस्वरे' (शास्डिल्यस्त्र) के ब्रमुसार ध्यानलच्स्स (समानप्रत्ययप्रवाहलच्स्स ) का का समावेश है । तथापि साधनदृष्टि से इसमें कर्म की एकान्ततः निवृत्ति नहीं है । वस्तुगत्या विशुद्ध ब्रात्मदृष्टि से उपास्य-उपासकमाव सर्वथा ब्रमुपपन्न है । व्यापक ब्रात्मविवर्त्त के सम्बन्ध में 'ब्रहं—स्व' (मैं-त्) का मेद सर्वथा ब्रमुपपन्न है । निम्नलिखित उपनिषच्छ्र ति के ब्रमुसार वह ज्ञानैकथन विशुद्ध ब्रात्मा मृत्युलच्सण-मेदमाव से एकान्ततः शून्य है—

यदेवेह तदमुत्र, यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ (कठोपनिषत् ४ वल्ली ११)

"एकमेवादितीयं ब्रह्म"-"योऽसावादित्ये पुरुषः, सोऽह्म्"-"योऽहं, सोऽसी-योऽसी-सोऽह्म्" इत्यादि वचर्नों के अनुसार उस अद्वय-अखण्ड-व्यापक तत्त्व में जब द्वौतभाव का समावेश नहीं, तो मानना पड़ेगा कि, मिक्तियोग भी वहाँ सर्वथा अवरुद्ध है। किसी फकीर से जब यह पूछा गया कि, आप उसे याद करते हैं, अथवा नहीं !, तो उसने उत्तर दिया—

> मैं अगर ग़ैर कोई हूँ, तो वह मुक्ते भूले। वह अगर ग़ैर कोई हो, तो मुक्ते याद रहे।।

तात्पर्य-वन में (बीवात्मा) श्रीर वह (ईश्वरात्मा) दो नहीं, तो फिर उपासना कैसी? । उपासना शास्त्रविहित है, परन्तु श्रन्तिम घ्येय नहीं है। 'उपायाः शिच्नमाणानाम्' \* के श्रनुसार प्रारम्भिक धरातल है, परमार्थहष्ट्या श्रस्त्य पथ है। क्योंकि उपासना में मायाकृत, कित्पत, श्रस्त्यमूलक है तमाव सुरिच्चत बबा रहता है। बीवेश्वर का मेद नहीं टूटने पाता। 'द्वितीयाह्रें भयं भविते' इस सर्वमान्य सिद्धान्त के श्रनुसार उपास्य-उपासक-मेदेन हैं तमावात्मका उपासना में श्रमय का श्रमाव है। है तमाव मय का मूल है, मय की उत्तरावस्था ही दुःख है। फलतः मान लोना पड़ता है कि, है तमावानुगत, श्रतएव मयमावप्रवर्त्तक मिन्तयोग भी जीवात्मा का परमपुरुषार्थ नहीं वन सकता।

विश्वानुगत कर्म्मयोग, विश्वेश्वरानुगत मितियोग, दोनों हीं योग बब अनुपपन्न हैं, तो इमारे लिए अब ऐसा कौनसा योग बचा रहता है, जिसके अनुगमन से इम पराशान्ति—लच्चण अमृतपद प्राप्त करने में समर्थ बन सकते हैं ?, इसी प्रश्नसमाधि के लिए वेद का उपनिषद्माग प्रवृत्त हुआ है। उपनिषत् हमें सिस्ताती है कि, जो पुरुष बन्धनमूलक कर्म्ममार्ग में रत रहता है, अथवा अपने आत्मा से भिन्न देवता की उपासना करता है, न स वेद, न स वेद (अर्थात् उसने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना)।

"अहमेवाधस्तात, अहमुपरिष्टात्" + + "अहमेवेदं सर्वम्" + + "ऐतदात्स्यिमदं सर्वम्" इत्यादि सिद्धान्तानुसार वह व्यापक आत्मब्रह्म सब आरे से सब में सर्वरूप से व्याप्त हैं। कम्म नानामानापत्र हैं, देवमूला उपासना भी भेदमाव से नित्य आकान्ता हैं। इस द्वेतमाव के मम्बन्ध से दोनों हीं मार्ग अद्वेतास्त के प्रतियोगी हैं। निश्चित हैं कि, यदि हम अपना वास्तव में निःश्रेयस् चाहते हैं, तो कम्म का एकान्ततः परित्याग करना पड़ेगा। सांसारिक कम्म बाल को नमस्कार कर एकान्त—बनरविवहीन—अरख्य का अनुगमन करना पड़ेगा, वहाँ व्यक्ताहारविद्यापित्वच्या तपोयोग को अपनाना पड़ेगा, समानप्रत्ययप्रवाहलच्च्या, आत्मिन्तनरूपा उपासना के अनुष्ठान से चित्तसुद्धि का अधिकारी बनना पड़ेगा। बन कालान्तर में चित्त सुद्ध हो बायगा, कम्म वासना का आत्यन्तिक लय हो बायगा, तो विशुद्ध ज्ञानधन आत्मस्वरूप का उदय होजायगा। और यही हमारे बीवन का परमपुरुषार्थ होगा, जिसकी शिच्चा ही उपनिषच्छास्त्र का एकमात्र उद्देश्य है। उपनिषन हमें क्या सिस्ताती है ?, इस प्रश्न का (प्राचीनदृष्टि से ) निम्नलिन्तित तथ्य ? पूर्ण उत्तर ही पर्याप्त माना बायगा—

"संसार मिथ्या है, तदनुगत कर्म्ममार्ग भी सर्वथा मिथ्या है। भेदमूलक भिक्तयोग भी परमार्थतः ऋसत्य ही है। परमपुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कर्म्म-भिक्त का परित्याग करो, सर्वकर्मा-त्यन्तिवमोकलज्ञण ज्ञानयोग का अनुगमन करो। यही सर्वश्रेष्ठ पथ है, यही उपदेश है, यही आदेश है, यही शिज्ञा है "।

#### २—प्रत्नदृष्टि, श्रौर उपनिषदों की शिचा—

व्याख्याताओं की दृष्टि इसलिए प्राचीनदृष्टि है कि, कुछ एक त्रप्रतीत शताब्दियों से कस्पनाजगत् के त्राधार पर उस दृष्टि का नवीन जन्म हुत्रा है। त्रीर हमारी दृष्टि इसलिए 'प्रत्नदृष्टि' है कि, इसका किसी साम्प्र-

<sup>\*—</sup>उपायाः शिचमाणानां वालानाम्रुपलालनाः ।
त्रसत्ये वर्त्मीन स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ (वाक्यपदी)

टायिक व्याख्या से सम्बन्ध न हो कर परम्परासिद्ध-श्रार्षदृष्टि से सम्बन्ध है। व्याख्याताओं की जिस प्राचीनहृष्टि का पूर्वपरिच्छेद में दिग्दर्शन कराया गया है, उसके भयावह दुष्परिमाणों से हम अपने पाठकों को श्रिधिक मय-वन्त नहीं करना चाहते। इस सम्बन्ध में केवल यही कह देना पर्थ्याप्त होगा कि, कम्मीप्रधान भारतवर्ष के गौरव के सवनाश का श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है, तो वह एकमात्र यही प्राचीनहृष्टि है। जिस हृष्टि ने हमें शास्त्रव्याज से यह सिखाया कि, "ब्रह्म सस्य हैं, जगत मिण्या हैं, कम्मी कभी शान्ति का कारण नहीं हैं, फलतः कम्म करना व्यर्थ हैं"। इसी शिचानुगमन से भारतश्री का सर्वस्व अपहृत हुआ है। अपने सम्प्रदायिक हृष्टिकोण के आधार पर ऐसी शिचा ने जब से प्रधानता प्राप्त की, तभी से कियात्मक मानवधमी का, आर्वधमी का हूं स्थारम हो गया। और आज तो कम्मीम्यास से भारतीय प्रजा इतनी विदूर हो चुकी हैं कि, उसे पदे पदे मायवाद, तथा कल्पित मित्तवाद का ही अनुगामी बनना पड़ रहा है। समय पर दृष्टि नहीं होती, मगवान का कोप है। अकालमृत्यु अधिक होती है, ईश्वर का कोप। हम दुःखी हैं, परतन्त्र हैं, ईश्वर का कोप। जनसावारण धर्मा से विमुख होता जारहा है, ईश्वरकोप। इसप्रकार आज हम अपना सम्पूर्ण उत्तरदायन्त्र ईश्वर के सिर पर थोप कर शान्ति का श्वास ले रहे हैं। अधिक से अधिक हुआ, तो एक स्थान पर एक्डे होकर फञ्मा-ताल-मृदङ्ग को उपास्य बना कर 'हरिनाम-सङ्कीत'न' का अनुगमन कर लिया जाता है। वैकुण्टधाम आज कौड़ियों में मिल रहा है। 'हरे-राम-हरे राम' का उच्चारणमात्र आज हमें ज्ञणमात्र में सीवा परमधाम पहुँचा रहा है। कैसा मीवरण पतन हैं! आर्थजा की कैसी दुरवस्था है!! और कैसा है उस कृशिया का यह मयानक फल, जिसके अनुगमन से आज भारतीय प्रजा व्यामोह में पड़ी हुई है!!!

सर्वज्ञ-सर्वित् सर्वशिक्तिष्य जगदीश्वर ने मनुष्य की अध्यातमसंस्था में ज्ञान-अर्थ-क्रिया-मात्राएँ प्रितिष्ठित कीं। अपने भूतभाग से शास्त्रभौतिक शरीर प्रदान किया, वैश्वानरभाग से आग्निकल (कर्म्मकल) प्रदान किया, अग्नि-वायु-आर्दित्य-दिक्सोम-मास्वरसोम-के प्रवर्ग्य भागों से 'वाक्-प्राण-चन्नु-श्रोत्र-मन' नामक इन्द्रियाँ प्रदान कीं, मधवेन्द्ररूप सौर तत्व के प्रवर्ग्य से बुद्धि प्रदान कीं, पारमेष्ठ्य अहारारस्थित सोम के प्रवर्ग्य माग से महद्ज्ञानिभूति प्रदान कीं। इसप्रकार अपनी सम्पूर्ण विभूतियों का प्रदान कर अपने स्वरूप से सर्वया समतुलित बना कर, सर्वङ्गीरा बना कर-'पुरुषों वे प्रजापतेनिदिष्टम्' इस साङ्कृतिक आदेश के साथ इसे संसारचेत्र में मेज कर जगदीश्वर ने इससे यह आशा की कि, मेरी दिव्य विभूतियों को ले कर भूतल पर अवर्तीर्ण होने वाला मानव इन शिक्तयों का सदुपयोग करेगा, अपने ज्ञान-क्रिया-अर्थ-भावों के विकास से अपनी आध्यात्मिकसंस्था को विकसित करता हुआ इसके आधार यह पर अपने कुरुम्ब, जाति, प्राम, नगर, राष्ट्र, का अम्युत्यान करता हुआ विश्वरान्ति का सन्देशवाहक बनेगा।

परन्तु खेद का विषय है कि, जबसे यह कुशिक्षा के कुचक का अनुगामी बना, तब से अपने उस महान् स्वरूप को मुला बैठा । और आब १, आज तो यह अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ है । ईश्वरप्रदत्त विभृतियोंके उपमोग से बिखत आज का मानवसमाज अपनी अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित ढिज्यविभृतियों से अपरि-चित रहता हुआ आज नामसङ्घीत्तेनद्वारा भगवान् से पुकार कर रहा है । क्या यह इसका ज्यामोह नहीं है १। क्या इसकी इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, शरीर, विचारशिक्त, इसकी अपनी कमाई है १, क्या ये सब सम्पत्तियाँ ईश्वरानुग्रह नहीं है १, क्या इनके अनुगमन से यह अपना अम्युदय नहीं कर सकता १, क्या इनकी उपेन्ना करता हुआ मानव बाह्यज्ञात् में ईश्वरनाम का चीत्कार करता हुआ नास्तिक पद का अनुगमन नहीं कर रहा १, भारतीय

कर्मवाद, ऋषिपरम्परासिद्ध मिक्तमार्ग, ज्ञानमार्ग, त्रादि का क्या यही बीमत्सरूप हैं?, क्या इसी का नाम सना-सनधम्मी हैं ?, क्या यही हमारी त्रास्तिकता हैं ?, त्रम्युदय-निःश्रेयस्पयों से विज्ञित करने वाला यह व्याजधम्मी-धरण ही क्या वास्तिविक धर्मी हैं ?, त्रार्धशास्त्रानुगमन का क्या यही फल हैं ?, त्राशा है-त्रार्धधम्मीप्रे मी हमारी इस प्रश्न-परम्परा का यथानुरूप समाधान-त्रान्त्रेषण का प्रयास करेंगे।

विचार हमें उस उपनिषत्-शिद्धा का करना है, जिसकी मूलप्रतिष्ठा जगिन्मध्यात्त्रवाद है। 'मिथ्या' शब्द का अर्थ यदि 'विनाशी' है, 'नश्वर' है, तब तो कोई आपित नहीं है। यदि 'मिथ्या' का अर्थ अमाव' है, तो आपित है। 'कुछ नहीं है' वाक्य सर्वथा अशास्त्रीय है। और कहा जा सकता है कि, मायामय विश्व सल्लद्धण इंश्वर की विभूति बनता हुआ सर्वथा 'गत्य' है। 'माया' स्वयं एक वस्तुतत्त्व है, जिसका पूर्वप्रकरण में विस्तार में निरूपण किया जा चुका है। असद्भावना-मिथ्यामावना नास्तिकमत है, जिसकी दृष्टि में सम्पूर्ण प्रपञ्च, सम्पूर्ण जीवन दुःलपूर्ण है, शून्य है। इधर आर्षेट हि से सद्भावना-सत्यभावना ही मूलसिद्धान्त है, यही आस्तिक प्रजा की आस्तिकता है, जिसकी दृष्टि में सम्पूर्ण प्रपञ्च, सम्पूर्ण जीवन आनन्दमय है, पूर्ण है। 'पूर्णमदः पूर्ण-मिदम्'-'आनन्दाद्धये व सिल्वमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यिस्संविशन्ति' (उपनिषत्) ऐसे विस्पष्ट शब्दों में विश्व, एवं विश्वप्रजा को पूर्णश्वर की पूर्णावेभृति, आनन्दिवभृति बतलाने वाला उपनिषच्छास्त्र विश्व को मिथ्या कहेगा, उसे निःसार बतला कर कर्ममार्ग से हमें विश्वत करने की शिद्धा देगा, क्या यह सम्भव है !।

श्चात्मतत्त्व का विकाय करने वाली प्रस्थानत्रयी (उपनिषत्, व्यासस्त्र, गीता) का श्रथ से इति पर्यन्त श्चान्त्रयण कर डालिए, कहीं श्चाको ईश्वरीयविभूतिलद्धण विश्वके लिए 'मिथ्या' शब्द का प्रयोग उपलब्ध न होगा। हाँ यत्रतत्र 'श्चान्त' शब्द का साद्धात्कार श्चावश्य होगा, बोकि श्चान्त शब्द वन्तुतः 'श्चान्त' भाव का घोषक माना गया है। 'सत्य, ऋत' नामक दो तस्त्व श्चान्तिभागित्मका सृष्टि के मूलोपाटन मानें गए हैं। स्वाय-म्मुव वेदाग्नि 'सत्य' है, सत्याग्नि के यजुर्माण से उत्पन्न पारमेष्ठय-श्चाविक्षरोमय श्चप्तान्व "श्चात्मेव परमेष्ठी" के श्चानुसार श्चात तत्त्व है। सत्य वृधा है, ऋत योधा है। प्रश्नोपनिषत्-परिभाषा के श्चानुसार सत्यात्मक वृधा प्रारा है, श्चातिक्षत्र योधा रेते प्रारा पति है। दोनों के दाम्पत्यभाव में ही सम्बत्सरचकद्वारा विश्वस्वरूप का विकास हुत्या है, जैसाकि प्रश्नोपनिषदिज्ञानभाष्य में विस्तार से प्रतिपादित है।

जबतक सत्यतस्व ऋततत्त्व से परिग्रहीत रहता है, तभीतक वह सत्य है। अत्राप्य सत्यको ऋतशब्द में भी व्यवहृत किया जाता है। 'सत्यं ऋतेधायि,ऋतं सत्येधायि' के अनुसार दोनों का परस्पर अयेतद्रोत सम्बन्ध है। मूल सत्य 'रस' है, मूल ऋत 'बल' है। रस बल के समन्वितरूप का ही नाम विश्व है, जैम कि—'तत्तु समन्वयान्'—'जन्माद्यस्य यतः' इत्यादि व्यासस्त्रों से भी प्रमाणित है। सत्य, अत्राप्य सर्वशा सद्रूप रस का वेदप्राणात्मक ऋषिप्राणारूप से आविर्माव होता है। 'सामान्ये सामान्याभावः' के अनुसार सत्प्राण में सन्प्राण की सन्चा अनुपपन्न है, अत्रप्य इस सद्रूप ऋषिप्राण को 'असन्' कहा जाता हैं । 'अप्रा-

३—"ग्रसद्वा इदमग्र श्रासीत् । तदादुः—िकं तदसदासीदिति ?, ऋषयो वात्र तदग्रेऽस— दासीत् । तदादुः के ते ऋषय इति ? श्राम्णा वा ऋषयः" (शत० ६।१।१।१।)।

णो समनाः शुन्नो ह्यत्तरात् परतः परः" के अप्राणः-अमनः का अर्थ भी प्राणघनः-मनोघनः-ही हुआ है। जिस प्रकार सत्प्राण अन्य सत्प्राण के समावेशाभाव से असत् कहलाया है, एवमेव बलात्मक ऋत तत्त्व भी अन्य ऋत तत्त्व के समावेशाभाव से 'अन्त कहलाया है, जोिक अन्त तत्त्व (ऋत बलतत्व) वाङ्मय विश्व का मूल उपादान बनता है-'अथैतन्मूलं वाचो-यदनृतम्"। स्वयं प्रश्नोपनिषत् ने भी अन्त की यही वैज्ञानिक-मीमांसा की है। फलतः सिद्ध हो जाता है कि, वेदशास्त्र में प्रयुक्त 'अन्तत' शब्द मिध्याभाव का वाचक नहीं है, अपित सृष्टिमूलमृत बलात्मक 'ऋततत्त्व' का वाचक है। अभ्युपगमवाद से थोड़ी देर के लिए 'अन्तत' शब्द को मिध्यापरक मान लेने पर भी 'जगत् मिध्या है, असत्य है' ऐसा सिद्धान्त कथमपि प्रमाणित नहीं माना जासकता। अपित ठीक इसके विपरीत—'असत्यमश्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्' (गीता १६।८।) के अनुमार बगिन्य्यावादियोंकी निन्दा ही उपलब्ध होती है।

गगनसदृश, मारूप, सत्यसंकल्प, विश्वांघार, सर्वांघार, अतएव स्वयं निराधार आत्मतत्त्व को विशुद्ध ज्ञानघन मान कर कर्म्ममार्ग से जीवात्मा की स्वाभाविक निष्ठा का उच्छेद करना सर्वथा अनर्थ है। जिस अप्रस्मतत्त्व के विशुद्ध-ज्ञानघनमाव के आधार पर कर्म्ममार्ग का प्राचीनों की ओर से विरोध हुआ है, अत्नदृष्टि से वह आत्मतत्त्व उभयात्मक है, ज्ञान-कर्ममय है। पूर्वप्रकरणारम्म में यह विस्तार से बतलाया जा जुका है कि, विश्वमूलभूत आत्मतत्त्व अमृतरसरूप ज्ञान, मर्त्यबलरूप-कर्म, दोनों की समष्टि है। शियते वत् 'क्रियते' मी आत्मा का प्रावित्विकरूप है, जिसका— 'अद्धे ह वे प्रजापतेरात्मनो मर्त्यमासी-दर्ध ममृतम्' इन स्पष्ट शब्दों में समर्थन हुआ है। फलतः कर्म्ममय विश्व को मिथ्या बतलाना जैसे असङ्गत है, एवमेव आत्मप्रजापित को अकृत (कर्म्मशूत्य, शुद्धज्ञानमय) बतलाना भी सर्वथा अप्रामाणिक ही बन रहा है।

ज्ञान अमृत तत्त्व है, नित्य शान्त है, अतएव अकृत है। कर्म्म मृत्यु तत्त्व है, नित्य अशान्त है, कृत है, यह निःसंदिग्ध है। परन्तु आत्मा केवल अकृत है, यह कहना सर्वथा कृत (बनावटी) है। अकृत ज्ञान, कृत कर्म्म, दोनों की समष्टि आत्मा है। दूसरे शब्दों में आत्मप्रवापित में अमृतप्रधान अकृतज्ञान, मृत्युप्रधान कृतकर्म्म, दोनों का समावेश है। हमारे प्राचीन व्याख्याता आत्मा के लिए प्रयुक्त—'आहं' शब्द को सम्भवतः प्रामाणिक मानते होंगे, जैसाकि—'आहमेवाधस्ताद्हमुपरिष्टान्' इत्यादि उपनिषच्छू तियों से संसिद्ध है। आत्मवाचक आहं शब्द केवल अकृत—सल्लाव्य—अमृतस्य ज्ञान का ही वाचक है १, अथवा ज्ञान के साथ साथ कृत—असल्लाव्य—मृत्युरूप कर्म्म का भी संप्राहक है १, इसका निर्णय-'अमृतं चैव—मृत्युरूप सदसच्चाहमर्जुन' ! (गीता ६।१६।) इस प्रामाणिक वचन से मलीमाँति हो जाता है।

ज्ञान—कर्मा, दो तत्त्वों की मान्यता से सर्ववेदान्त—( उपनिषत् )—सिद्धं—'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' इस अद्वेतिसदान्त पर त्राक्रमण होगा, यह त्राशङ्का इस लिए नहीं करनी चाहिए कि, सत्तामेद ही द्वैतन्यवहार की प्रतिष्ठा माना गया है। ज्ञान (रस), कर्मा (बल) दोनों तत्त्वों की सत्ता अभिन्न है, भातिमात्र दो है। रस सत्तास्थिद पदार्थ है। भातियाँ अनेक हैं, किन्तु सत्तारसैक्य से अद्वैतवाद सुरिद्धत है। माति—मेदमूलक द्वैतवाद वस्तुगत्या द्वैतवाद का उपोद्बलक नहीं माना जा सकता। तभी तो प्राचीनों का भी अद्वैतवाद सुरिद्धत रहता है। अन्यथा अस्ति (सत्ता)-भाति (चेतना)-प्रिय (अनन्द)-

लच्च श्रात्मा के तीनों पर्व र गतमेद के प्रवर्णक बनते हुए श्रद्धैतवाद को कैमे सुरिच्चित रख सकेंगे ?। इस सम्बन्ध में उनका जो समाधान होगा, वही समाधान रस-बल की द्वैतमाति के लिए पर्व्याप्त होगा।

'श्रात्मा विशुद्ध ज्ञानमय है'—यह कथन, किंवा किल्पत सिद्धान्त विज्ञानप्रधान भारतवर्ष में पुष्पित पल्लिवत कैसे हो गया ?, यह एक दैवदुर्विपाक है, बबिक समस्त-श्रापंसाहित्य में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है । युक्तिवाद भी इस ज्ञानैकपन्दाना का श्रामूलचूड़ खरडन कर रहा है । स्टर्य—चन्द्र—नन्द्रश्नान—श्रानिल—श्रानिल—भृमि—चतुर्द शिवध भृतसर्ग, इन सब विश्वसर्गों का कर्चा ईश्वर माना गया है । यदि उस ईश्वरात्मा में कर्मु त्व शिक्त न थी, तो विश्वसर्ग प्रवृत्त कैसे हुआ ? । क्योंकि प्राचीनाभिमत शुद्धज्ञानमय श्रात्मा सर्वथा निष्क्रिय है । विश्वसर्ग व्यापार—(कर्मा—किया)—सन्तेष है । माया का विस्तारमात्र है, यह कहने भर से समाधान नहीं हो बाता । माया है क्या ?, उसमें कियाशिक्त श्राई कहां मे ?, इन प्रश्नों का समन्वय किए बिना एकहेलया माया का श्र्यं मिथ्या—कल्पना मान बैठना वेदप्रामार्य से विरोध करना है, बो सम्भवतः व्याख्याताश्रों को भी श्रमीष्ट न होगा । जब श्रौतवचन स्पष्ट शब्दों में विश्वसर्ग की श्रात्मप्रजापित से प्रवृत्ति बतला रहे हैं, तो मानना पड़ेगा कि, उसमें ज्ञानतत् क्रियाशिक्त की भी प्रतिष्ठा है । श्रुतिसिद्ध ईश्वरकर्म किश्व को मिथ्या कहना साहस की निःसीमता है । जिस श्रात्मा को प्राचीन 'श्रच्रर' कहने हैं, श्रुति उसी से विश्वत्यित्त मान रही है । देखिए !

१-यथोर्णनाभिः सुजते गृह्ण्ते च, यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ।

यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तचाऽचरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥(स्र एडक १।१।७।)।

"२-यथा सुदीप्तात् पावकाद्विस्फुल्लिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ।

तथाऽऽचराद्विविधाः सौम्य ! भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवावियन्ति ॥ (मुख्डक २।१।१।)

३-स ईवत-लोकान्तु सृजा इति। (ऐ॰ उप॰ १।१।)।

**४-तदैचत-बहु स्यां, प्रजायेये**ि। ( छां० उप० ६।२।३। )।

५-प्रजापतिर्वा सर्वमभवत्, यदिदं किञ्च । (शतन्नाह्मण्)।

६-प्रजापतिः प्रजाः सस्जानो रिरिचान-इवामन्यत । ( शतः ३।६।१।१। )।

७-प्रजापते ! नन्त्रदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव ।

यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्थाम पतयो रयीगाम् ॥ (यजुः २३।६४)।

=-यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा।

प्रजापतिः प्रजया संरराणस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी ।। ( यजुः =1३६ )।

६-प्रजापतिम्त्वेवेदं सर्वा यदिदं किञ्च। ( शत० )।

१०-पुरुष एवेदं सर्वा यद्भृतं यच्च भाव्यम् । ( यजुःसं० ३१।२। )।

११-एकं वा इदं विवभृव सर्वम् । (ऋक्संव नाधनारा)।

१२-भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। (गीता० १०।४। )।

### १३-प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमच्ययम् (गीता धार्हा)। १४-सर्वे खिल्वदं ब्रक्ष''

दक्त श्रौत-स्मार्च प्रमाण यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि, ईश्वरप्रयत्न-साध्यस्य विश्व सर्वथा स्त्य है। ईश्वर सृष्टिकर्ता है, यह निःसंदिग्ध है। सृष्टि कम्मंप्रधाना है । यदि उसमें कम्मंवल का समावेश न होता, तो उस अकम्मं से कम्मंपय विश्व का विकास असम्भव था । प्राणव्यापार ही क्रिया है, यही तपोलच्चण आम्यन्तर कम्मं है । वाग्व्यापार ही अम है, यही बाह्य कम्मं है । श्रम की प्रतिष्ठा तप है, तप की प्रवृत्ति काम से हुई है । कामना मन का, तप प्रोण का, श्रम वाक् का व्यापार है । मनःप्राणवाक् की समष्टि ही आत्मा है । वो आत्मा उपनिषत् व्याख्याताओं की कल्पना में विशुद्ध ज्ञानमय-निष्काम-कर्म्भशूत्य कन रहा है, वही स्तालच्चण आत्मा स्वयं उपनिषत् के शब्दों में 'स वा एष आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः' ( वृ० उ० १।५।३। ) के अनुसार मनःप्राणवाङ्मय बनता हुआ सर्वकाम-सर्वकम्मं मय बन रहा है । 'सोऽकामयत, स तपोऽतप्यत, सोऽआम्यत्' श्रुति इसी सृष्टिव्यापारत्रयी का समर्थन कर रही है । को सर्वक्र आत्मा प्राचीनों की दृष्टि से नितान्त तटस्थ वन रहा है, स्वयं उपनिषत् की दृष्टि से वह अन्नलच्चण यज्ञ, ब्रह्मलच्चण प्रतिष्ठा, नामरूपलच्चण ज्योति का उपादान वन रहा है—

## यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद् ब्रह्म, नामरूप, मन्नं च जायते ॥ ( मुख्डक ११११६। ) ।

इस प्रामाणिक, तथा युक्ति-तर्क-विचार-सङ्गत परिस्थिति के त्राधार पर हमें मान लेना पड़ता है कि, वह त्रात्मतत्त्व त्रवश्यमेव ज्ञान-कर्म्म-मेद से 'उमयात्मक' है। ज्ञान 'ब्रह्म' है, कर्म्म 'क्रम्म' है। विश्वातीत दिच्य ब्रह्म-कर्म्म रूप प्रजापित ही स्वज्ञानधरातल पर (कर्म्म के द्वारा ) विश्वप्रपञ्च (उत्पन्न कर ) प्रतिष्ठित रखता है। वह ब्रह्म-'नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म'-सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' के त्रमुसार ज्ञान-विज्ञान (कर्म) मय है, सत्य है। एवं 'सर्व स्विल्वदं ब्रह्म'-'ब्रह्में वेदं-सर्वम्'-'सर्वमु ह्ये वेदं-प्रजापितः'- 'प्रजापितस्त्वेवेदं सर्वम्' इत्यादि वचनों के त्रमुसार 'इदं' शब्द से त्रामिनीत विश्व ब्रह्मात्मक है, ब्रह्मरूप है। सत्यब्रह्मांशभूत कर्मांप्रधान विश्व की सत्यता के लिए इससे त्राधिक त्रीर क्या प्रमाण चाहिए १।

श्रोत्र. नासिका, चत्तु, मुख, श्रादि श्रवयव परस्पर सर्वथा भिन्न हैं। परन्तु श्रवयवी 'श्रहं' पदार्थ सन के लिए सन में श्रभिन्न हैं। इसी श्राधार पर-'श्रहं शृणोमि' 'श्रहं जिन्नामि' 'श्रहं पश्यामि' 'श्रहं वदामि' व्यवहार प्रतिष्ठित हैं। सभी 'श्रहं' हैं, यह यथार्थ है। परन्तु—'गुणानां च परार्थत्वात्, श्रसम्बन्धः समत्त्वात्' न्याय से श्रोत्र—नासिका श्रादि का परस्पर भेद ही माना जायगा। श्रोत्र ही नासिका है, नासिका ही चत्तु है, चत्तु ही मुख है, यह समभ लेना भ्रान्ति है। श्रिन, इन्द्र, वरुण, यम, मातिश्वा, श्रादि श्रवयव वही बहा है, परन्तु श्रिन ही वरुण है, वरुण ही इन्द्र है, इत्यादि ज्ञान भ्रान्त ज्ञान है। 'एकं वा इदं वि बभूव सर्वम्' के श्रनुसार वह एक ही बलप्रन्थिसम्बन्धतारतम्य से नानारूपों से परिणत हो रहा है। उत्पन्न कार्यों की श्रपेत्वा वह बहाँ नाना है, कारणापेत्वया वहाँ वह एकाकी है। इसी श्राधार पर 'एकेन विज्ञातेन सर्वभिदं विज्ञातं भवति'

सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। एतावता ही नानामाव को मिथ्या मान बैटना सर्वथा प्रौदिवादमात्र रह बाता है। समक्त में नहीं स्राता, इन सब प्रत्यन्त् परिस्थितियों को देखते हुए भी व्याख्यातास्रों ने नामरूपात्मक विश्व को मिथ्या मानने की कल्पना किस स्राधार पर कर डाली ?। व्याख्याता कहते हैं, नामरूपात्मक विश्व मिथ्या है, स्मृति कहती है,—नामरूपात्मक विश्व को मिथ्या मानना 'स्रसत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्' के स्रवसार स्रानीश्वरवादी बनना है। व्याख्यातास्रों को सम्मवतः यह बान कर स्राश्चर्य होगा कि, बिस नामरूप को वे मिथ्या कहते हैं, बिस मिथ्यात्त्व के स्राधार पर उपनिषत् को वे शुद्ध-सान की प्रतिपादिका मानते हैं, स्वयं उस उपनिषत् में स्रावेश के साथ वह नामरूपविवर्त 'स्त्य' शब्द से व्यवहृत हुन्ना है। देखिए!

### "प्रागो वा अमृतम् । 'नामरूपे सत्यम् । ताम्यामयं प्राग्रञ्जनः' ( बृ॰श्रा०उ० १६१३) ।

उक्त विवेचन से विचारशील पाटकों को यह मलीमाँति विदित हो गया होगा कि, बगन्मिध्यालवाद, तथा त्रात्मशानैकतावाद, दोनों विशुद्ध कल्पनाप्रसून हैं। फलतः उपनिष्रत् हमें क्या सिखाती हैं!, इस प्रश्न के पूर्वोक्त उत्तर में कोई सार नहीं रह बाता। प्रल्नदृष्टि (विज्ञानदृष्टि) के त्रनुयायियों के सम्मुख बन उक्त प्रश्न उपस्थित होता है, तो वे इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उत्तर देते हैं—

"कर्मज्ञानयुक्त बुद्धियोग ही उपनिषदों की प्रधान शिज्ञा है। एवं ऋज्ञरात्मा को लच्य बनाने वाला ज्ञान-कर्ममय खण्डात्मप्रपञ्च ही इस शिज्ञा का मूलाधार है"।

उक्त शिद्धासिद्धान्त का समन्वय करने के लिए कुछ एक अवान्तर विषयों का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। उपनिषच्छास्त्र एक रहस्यशास्त्र है। इतर वेदमाग की अपेद्धा उपनिषदों की माषा सुसूद्दम, अतएव दुर्राधगम्या है। हमें यह विश्वास है कि, शिद्धाप्रसङ्क में उद्धृत अमले परिच्छेद में उपनिषदों के सम्बन्ध में एक सर्वथा नवीन, किन्तु सिद्धान्ततः प्रत्नदृष्टिकोण उपस्थित करेंगे।

#### ३-उपनिषदों की सञ्चरविद्यात्मिका शिद्या-

"श्रात्मा ज्ञानकर्म्ममय है", इस सिद्धान्त के समर्थन के लिए पूर्व परिच्छेद में कुछ एक श्रीत-स्मार्त वचन उद्धृत हुए हैं। इस सम्बन्ध में बिज्ञासा-उत्थान स्वाभाविक है कि, क्या उपनिषदों में भी संहिता-ब्राह्मग्रामागादि की माँति सृष्टिविद्या का निरूपण हुन्ना है। इसी प्रश्नसमाधि के लिए प्रकृत परिच्छेद उपस्थित हुन्ना है। सन्तमतानुग्रहीत प्राचीनमतामिनिवेशानुग्रह से कुछ एक शतान्दिगों से सर्वसाधारण का ऐसा विश्वास हो गया है कि, उपनिषत्-साहित्य उस त्रावस्था के लिए उपयोगी है, बब मनुष्य के लिए कुछ कर्त्रव्य शेष नहीं रह बाता। विशुद्ध-ज्ञानचर्चा से सम्बद्ध उपनिषत् केवल परलोकप्राप्ति का साधक है। लोकसृष्टि—विज्ञान का उपनिषत् से कोई सम्बन्ध नहीं है। कहना न होगा कि, यह भ्रान्ति उसी व्याख्याभ्रान्ति का त्रानुग्रह है। हमने तो इस सम्बन्ध में त्रापने ये विचार स्थिर किए हैं कि, सञ्चरविद्या से सम्बन्ध स्थने वाले 'सृष्टिविज्ञान' ( ब्रह्मविज्ञान ) का जैसा मार्म्पिक, श्रृङ्खलावद्ध विश्लेषण उपनिषत् में हुन्ना है, वैसा स्वयं संहिता, ब्राह्मणुदि भागों में भी त्रुनुपलञ्घ है।

एक त्रात्मतत्व से नानाभावापत्र विश्व का निम्मीण कैसे हुन्ना ?, इस प्रश्न का समाधान करने वाली विद्या ही 'सञ्चरविद्या' कहलाई है। एवं उपनिषदों में स्थान स्थान पर इस सञ्चरविद्या का त्रानेक दृष्टियों

से निरूपण हुआ है। उदाहरण के लिए सबसे प्रथम स्थान रखने वाली ईशोपनिषत् को ही लीजिए। इसनें अथ से इति पर्यंन्त धारावाहिकरूप से स्षष्टिपवों की उत्पत्ति का प्रतिपादन हुआ है। घोडशीप्रजापित में सर्वप्रथम अव्यक्त स्वयम्भू का प्रादुर्भाव होता है। 'अनेजदेकं' मन्त्र ने उसी का प्रतिपादन किया है। स्वयम्भू से शुक्रात्मक महल्लच्चण परमेष्ठी का उदय हुआ है। 'स पर्य्यात्' ने इसी का विश्लेषण किया है। परमेष्ठी के गर्भ में विज्ञानात्मधन स्थ्य का, अनन्तर चन्द्रमा का, अनन्तर महिमाप्रथिवी के आधार पर साची सुपर्णका, एवं म्र्पिएड का विकास हुआ है। अगले मन्त्रों में कमशः इन्हीं का निरूपण हुआ है। इसप्रकार ईशोपनिषत् प्रधानरूप से सञ्चरिवद्या (सृष्टिविज्ञान) की निरूपिका बन रही है। इसके अतिरिक्त निम्न लिखित वचन उपनिषदों की इसी सञ्चरविद्या का स्पष्टीकरण करते हुए यह प्रमाणित कर रहे हैं कि, उपनिषत् केवल परलोक का ही प्रमाणपत्र नहीं देती, अपित वह उस सृष्टिविज्ञान का भी विश्लेषण कर रही है, जिसे बिना जाने प्रतिसञ्चरलच्ण ज्ञानमार्ग का अधिकार मिलना असम्भव है।

#### सञ्चरविद्यासमर्थक वचन-

- १-"तस्मिन्नपो मातरिश्वा द्धाति" (ई०उ०४मं०)।
- २-''तस्यै तपो दमः कम्मेंति प्रतिष्ठा । वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्'' ॥ (केनोप०४।३३।)।
- ३-"अग्निर्यथौको अवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । वायुर्यथौको अवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च" ॥ (कठोप०४।६।१०।)।
- ४-''प्रजाकामो नौ प्रजापतिः । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा मिथुनमुत्पाद्यते-रियञ्ज, प्राणं च । इत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति'' (प्रश्नोप०१प्रनाधमंना)।
- ५-''तद्भृतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ।
  यथोर्णनाभिः सृजते गृह्धते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ।
  यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाऽत्तरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥
  यः सर्व्वाज्ञः सर्व्वाविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ।
  तस्मादेतद् ब्रह्म-नामरूपमन्नं च जायते'' ॥ (मुण्डकोप०१।१।६,७,६,)।
- ६-''श्रोमित्येतदत्तरमिदं सर्वम् । सोऽयमात्मा चतुष्पात् । वौश्वानरः प्रथमः पादः, तैजसो द्वितीयः पादः, प्राज्ञस्तृतीयः पादः । एष सर्वोश्वरः, एष सर्वोज्ञः, एषो-ऽन्तर्य्यामी, एष योनिः सर्वोस्य, प्रभवाष्ययौ हि भूतानाम्'' ॥ (माण्डूक्य०) ।

- ट-''श्रात्मा वा इद्मेक एवाग्र श्रासीत्, नान्यत् किञ्चन मिषत् । स ईचत-लोकान्तु सृजा इति । स इमॉल्लोकानसृजत-श्रम्भो, मरीचि, र्मर, मापः" ॥(ऐ०उ०१।२।)।
- ६-''प्रजापतिर्लोकानस्यतपत् । तेषां तप्यमानानां रसान् प्रातृहत्-स्रग्निं पृथिव्याः, वायुमन्तरिचात् , स्रादित्यं दिवः'' ॥ (छां॰उ०४।१७।)।
- १०-"श्राप एवेदमग्र श्रासः। ता श्रापः सत्यमसृजन्त, सत्यं ब्रह्म, ब्रह्म प्रजापितं, प्रजापितिर्देवान् । ते देवाः सत्यमेवोपासते" ॥ (वृ०उ०४श्र०।४ब्रा०१कं०)। "स यथोर्श्यनाभिस्तन्तुनोचरेत् , यथाग्नेः चुद्रा विम्फुलिङ्गा व्युचरन्ति, एवमे-वास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः, सर्वे देवाः, सर्वाणि भ्तानि व्युचरन्ति । तस्योपनिषत्–सत्यस्य–सत्यम्–इति । प्राणा वे सत्यम् । तेषामेष सत्यम्" ॥ (वृ०श्रा०उ०४।१।२०)।
- ११-''येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं ज्ञः कालकालो गुर्सी सर्व विद्यः । तेनेशितं कर्म्म विवर्तते ह पृथिव्यप्तेजोऽनिलखानि चिन्त्यम्'' ॥ (श्वे०उ०६आ०।२मं०)।
- १२-''श्रापो वा इदमसत् सलिलमेव । स अजापतिरेकः पुष्करपर्शे समभवत् । तरयान्त-र्मनसि कामः समवर्गत-इदं सृजेयमिति" ॥ (इ॰जा॰उ॰१।१।)।
- १३-"विचन्नशाहतवो रेत आभृतं पञ्चदशात् प्रयुतात् पित्र्यावतस्तन्मा पु'सि कर्त्तर्थे-रघ्वं पुंसा कत्री मातिर मामिषिक्तः स जायमान उपजायमानो ढादश त्रयोदश उपमासो ढादश त्रयोदशेन पित्रा संति ढिदेहं प्रतिति ढिदेहं तन्म ऋतवो मर्त्यव आरभष्वं तेन सत्येन तपसा-ऋतुरिस्म, आर्चवोऽस्मि"॥ (कांव्बाव्यव्श्वराश)।

सञ्चरिवद्या-समर्थक उद्धृत उदाहरखों से प्रकृत में हमें यह बतलाना है कि, उपनिषत् केवल ज्ञानानु— गत प्रतिसञ्चरभाव से ही सम्बन्ध नहीं रखती, जैसा कि व्याख्यातात्रों ने उपनिषदों को केवल सर्वकम्म — त्यागलच्या-ज्ञानयोगशिच्वापरक मानते हुए कहा है । उपनिषदों में प्रतिपादित सृष्टिविज्ञान ही यह सिद्ध करने के लिए पर्य्याप्त प्रमाय है कि, उपनिषदों का श्रवग्य—मनन—निदिध्यासन जरा—जर्ज्जरित, शिथिलेन्द्रिय, मर्वक्मोंपरत, मंन्यासी के आत्मकल्याण का प्रवर्तक नहीं है, अपित मर्वकम्म (शास्त्रीयकम्म) परायण, मक्लेन्टिय, युवा ब्रह्मचारी के अध्ययन की सामग्री है, एहस्थी के अभ्युदय का अन्यतम आलम्बन है। एव स्वचर्यवद्यात्मक विज्ञानकाएड से सम्बन्ध रखने वाले सृष्टि के गुप्ततम रहस्य-विज्ञानों की शिद्धा भी उपनिषदों का एक अन्यतम दृष्टिकोण है।

#### ४-उपनिषदों की प्रतिमञ्चरविद्यात्मिका शिवा-

अनेकत्त्व से एकत्त्व की श्रोर श्राना ही जान है । यही जान 'प्रतिसञ्चरिवद्या' है, एवं शानपच्च ही उपनिषटो का दूमरा शिच्तात्मक दृष्टिकोस्स है। श्रानित्य, भूतानुगत, जानविञ्चत, च्रासिक विशान जहाँ दु:ल का प्रवर्त्तक है, वहाँ नित्य, प्रास्तानुगत, जानमहकृत, विज्ञान श्रम्युटय-निःश्रेयस् (ऐहलौकिक-पारलौकिक सुल) का प्रवर्त्तक माना गया है । विशुद्ध नानाभाव भी 'विविधं ज्ञान' निर्वचन से विशान है। विशुद्ध (एकत्त्व सम्पत्ति से विञ्चत) विज्ञान श्रम्पते स्वाभाविक मृत्युभाव के कारस्स-'मृत्योः स मृत्युभाष्नोति य इह नानेव पश्यति' के श्रमुतार जहाँ मृत्युपारा का प्रवर्त्तक है, वहाँ जानयुक्त विज्ञान श्रमृतरसात्मक ज्ञानालम्बन से श्रमृतभावात्मक बनता हुश्रा मृत्युपारानिवर्च क बन रहा है। मारतीय नित्यविज्ञान, तथा लौकायितको के च्रिक-विज्ञान मे यही एक बहुन बड़ा दृष्टि-मेद है। सर्वत्र एकत्त्वमूलक समदर्शन को प्रधानता देते हुए श्रमेकत्त्वमूलक विषमवर्चन का श्रमुगमन करना भारतीय दृष्टिकोस्स है। एवं सर्वत्र श्रमेकत्त्व का दर्शन करते हुए कित्पत एकत्त्वभावनानुगत, श्रतएव कित्पत समवर्चन का व्याज से श्राचरस्स करना लौकायितक दृष्टिकोस्स है।

उपनिषदों का एकत्वप्रतियोगिक, अनेकत्वानुयोगिक (सञ्चर्रविद्यात्मक) विज्ञानकार हमे विषमवर्त न की शिद्या देता हुआ वहाँ हमारे लोकवृत्त को पुष्पित-पल्लिवत कर रहा है, वहाँ वही उपनिषत्-शास्त्र अनेकत्वप्रतियोगिक, एकत्वानुयोगिक (प्रतिसञ्चरिवद्यात्मक) अपने ऐसे ज्ञानकार से समदर्शन की शिद्या देता हुआ हमारे आत्मवृत्त की भी रद्या कर रहा है। विज्ञान वही उपयोगी है, जिसका आधार ज्ञान है। ज्ञान वही उपयोगी है, जिसके गर्म में विज्ञान प्रतिष्ठित है। उस एक आत्मब्र को उद्देश्य मान कर अनेकत्वमूलक विश्वप्रपञ्च का विभान करना विज्ञानपद्य है। दूसरे शब्दो में ब्रह्म से विश्व कैसे बना १, इस प्रश्न का समाधान करने वाली विद्या सञ्चरिवद्या है, यही विज्ञानकाए है। निष्कर्षतः एक को मूल मान कर अनेक की ओर आना सञ्चरिवद्यात्मक विज्ञान है। इस नानाभावात्मक विश्वप्रपञ्च को उद्देश्य मान कर एकत्त्वमूलक ब्रह्म का विधान करना ज्ञानपद्य है। दूसरे शब्दो में विश्व ब्रह्मरूप में कैसे परिणत हो जाता है १, इस प्रश्न का समाधान करने वाली विद्या प्रतिसञ्चरिवद्या है, यही ज्ञानकाए है। निष्कर्षतः अनेक की मूल मान कर एक की श्रोर आना प्रतिसञ्चरिवद्यात्मक ज्ञान है।

'ब्रह्में वेदं सर्वम्'-प्रजापिनस्त्वेवेदं सर्व यदिदं किञ्च'-'आत्मेवेदं सर्वम्' इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्म, प्रजापित, त्रात्मा, को उद्देश्य मान कर सर्वस्त का विधान कर रही हैं। अतएव इन्हें हम सञ्चरिवद्यात्मिका मान सकते हैं। ब्रह्म ही विश्व बना है, प्रजापित ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है, इन वाक्यों का यही तात्पर्य्य है कि, आरम्भ में एकरूप आत्मतत्त्व ही स्वात्मस्थ बलमाग के पारस्परिक सम्बन्ध-तारतम्य से नान। मावात्मक विश्वरूप में परिणत हो रहा है। 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म'-'सर्वमु ह्ये वेदं प्रजापितः' इत्यादि

श्रुतियाँ 'सर्व '-'इदं' शब्दादि से ऋभिनीत नानाभावात्मक विश्व को उद्देश्य मान कर ब्रह्मत्व का विधान कर रहीं हैं। ऋतएव इन्हें प्रतिसञ्चरविद्यात्मिका कहा जा सकता है। सम्पूर्ण प्रपञ्च ऋन्ततोगत्वा उसी ब्रह्मभाव में परिस्तृत है। सृष्टिद्शा में नानाभावात्मक बना हुऋा विश्व बलग्रन्थि-विमोक से ऋन्ततः तद्र पू में हीं परिस्तृत हो जाता है। यही भारतीय ज्ञान-विज्ञानभावों की संस्तृत परिमान्ना है।

मृष्टिदशा में ज्ञानगर्भित विज्ञानात्मा (कर्म्मात्मा) उपास्य है, मुक्तिदशा में विज्ञानगर्भित ज्ञानात्मा उपास्य है। दोनों अवस्थाओं में ज्ञान-विज्ञान (कर्म्म) दोनों इष्ट है। सृष्टिदशा में बलग्रन्थिप्रवर्ष क प्रवृत्तिकर्म्म उपास्य है। "प्रवृत्तां च निवृत्तां च विवृत्तां च

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्याम्यशेषतः । यज्ज्ञाच्या नेह भृयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ (गीता॰ ७१२)।

प्रवृति-निवृत्ति, दोनों समानकाल में भुक्त हैं। सृष्टि का सम्भूतिलच्चण रिथित से, मुक्ति का विनारा-( प्रनियनम्बिनोक )-लच्चणा गित से सम्बन्ध है। विज्ञानानुगता सृष्टिरिथिति, ज्ञानानुगता सृष्टिमुक्ति, टोनों सहचारिणीं हैं, जैसाकि-'सम्भूतिं च विनारां च यस्तद्धे दोभयं सह' से प्रमाणित है। यावज्जीवन कर्ममार्गे में आरुद्ध रहना विज्ञानशिद्धा का फल है, यावज्जीवन कामासिक्त का त्याग रखना ज्ञानशिद्धा का फल है। यही उपनिषद्-शिद्धा का निष्कर्ष है, जैसाकि सर्वान्त में स्पष्ट किया ज्ञाने वाला है। अब कुछ एक उन श्रीपनिषद वचनों की श्रोर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिसञ्चरिद्या के समर्थक हैं। स्थूल से स्ट्म की श्रोर जाना ही प्रतिसञ्चर है। एवं उद्धृत वचनों का समन्वय इसी दृष्टिकोण से हो रहा है।

### प्रतिसञ्चरविद्यासमर्थक वचन-

- १-"यस्मिन् सर्वासि भृतानि त्रात्मैवाभृद्धिजानतः। तत्र को मोहः कः शोक एकत्त्वमनुपश्यतः॥" (ई० उ० ७।)।
- २-"श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः। चच्चषश्चत्वरतिमुच्य धीराः प्रत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति॥" (केनोप० १।१।)।
- ३—''इन्द्रियेभ्यः परा हार्था, अर्थेभ्यश्च परं मनः।

  मनसस्त परा बुद्धिः, बुद्धे रात्मा महान् परः।

  महतः परमव्यक्तं, अव्यक्तात् पुरुषः परः।

  पुरुषान्न परं किश्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः॥" (कठोपः ३।१।१०,११,।)।

यच्छेद्राङ्मनमी प्राज्ञः, तद्यच्छेज्ज्ञान ग्रात्मिन । अत्मिन ।।" ज्ञानमात्मिन महति नियच्छेत् , तद्यच्छेच्छान्त ग्रात्मिन ॥" (कठोप० ३।१।१३।)।

- ४-"एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायगाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति, मिद्ये ते तासां नामरूपे, पुरुष इत्येवं प्रोच्यते । स एषोऽकलोऽमृतो भवति" (प्रश्नोप० ६।४।)।
- ५-''यिस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्तमोतं मनः सह प्राणैश्र सर्व्यौः । तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विग्रुश्चथ अमृतस्यैष सेतुः ॥

( मुख्डकोप० २।२।५' )।

- ६—"सर्ज हो तद्ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। नान्तः प्रज्ञं, न बहिः प्रज्ञं, नोभयतः प्रज्ञं, न प्रज्ञानघनं, न प्रज्ञं, नाप्रज्ञं, अदृष्टं, अव्यवहार्य्यं, अप्राह्मं, अल्वाणं, अचिन्त्यं, अव्ययदेश्यं, ऐकात्म्यप्रत्ययसारं, प्रपञ्चोपशमं, शान्तं, शिवं, अद्वेतं चतुर्धं मन्यन्ते, स आत्मा, स विज्ञेयः" (माण्डूक्यो० ७।)।

यतो बाचो निवर्त न्ते अप्राप्य मनसा सह ।

- **त्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्रन ॥" (तै॰ उ० २।८,६ अनु०)।**
- ट-''एष ब्रह्म, एष इन्द्रः, एष प्रजापितः, इमे सर्वे देवाः, इमानि च पश्च महाभूतानि-पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींषीत्येतानि, इमानि च चुद्रमिश्राणीव बीजानी-तरािण, चेतरािण चाण्डजािन च, जारुजािन च, स्वेदजािन च, उद्भिजािन च, अश्वाः, गावः, पुरुषाः, हस्तिनः। यत्किञ्चेदं प्राणि जङ्गमंच, पतित्र च, यच स्थावरं, सर्वे तत् प्रज्ञानेत्रं, प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं, प्रज्ञानेत्रो लोकः, प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रज्ञानं ब्रह्म'ं ( ऐ० ड० २।३। )।
- ध-'सर्व खिल्वदं ब्रह्म, तजलानीति शान्त उपासीत । मनोमयः प्राणशरीरो भा-रूपः सत्यसङ्कल्प त्राकाशात्मा सर्वकम्मी सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्व-

मिद्मम्यात्तोऽवाक्यनादरः । एष म आत्माऽन्तह् द्येऽसीयान् ब्रीहेर्वा यवाद्या सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतएइलाद्वा । एष म आत्माऽन्तह् द्ये ज्यायान् पृथिच्या ज्यायानन्तिरिद्धाज्ज्यायान्-दिवो ज्यायानेम्यो लोकेम्यः । एतद् ब्रह्म । एतमितः प्रत्याभिसम्भवितास्मीति, यस्य स्यादद्वा न विचिकित्साऽस्तीति ह स्माह-शाण्डिल्यः, शाण्डिल्यः" ( छां० अप० ३ प्र० १४ सं० )।

- १०-''तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिद्धः समाहितो भूचाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्यति, सर्वमात्मानं पश्यति'' (वृ० त्रा० उ० ४। ४।२३)।
- ११-"सिलिल एको द्रष्टाऽङ्केतो भवति । एष ब्रह्मलोकः सम्राट्, इति हैनमनुशशाम याञ्चवल्क्यः । एषास्य परमा गतिः, एषास्य परमा सम्पन् , एषोऽस्य परमो लोकः, एषोऽस्य परम ब्रानन्दः । एतस्यैवानन्द्स्यान्यानि भृतानि मात्राष्ट्रय-जीविन्त '१ ( बृ॰ ब्रा॰ उ॰ ४।३।३२ )।
- १२-"सर्वव्यापिनमात्मानं चीरे सिपिरिवामृतम् । आत्मिवद्यातपोमृत्तं तद् ब्रह्मोपिनषत्परम्"॥ ( श्वे॰ उ॰ १।१६। ) । "पस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चित् यस्मान्नागीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् । वृत्त इव स्तन्त्र्यो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥" ( श्वे॰ उ॰ ३।६। ) ।
- १३—''यत्र न वायुर्वाति, न चन्द्रमा भाति, यत्र न नच्तत्राणि भान्ति, यत्र नाप्तिर्वहति, यत्र न मृत्युः प्रविशति, यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति, सदानन्दं, परमानन्दं, शान्तं, शास्त्रतं सदाशिनं, ब्रह्मादिवन्दितं, योगिष्येयं, परं पदं, यत्र गत्वा न निवर्त्तन्ते''। (ब्र॰ जा॰ उ॰ ना६।)।
- १४-"स होवाच-यो वे बालाक एतेषां कर्ता, यस्य वेतत् कर्म्म, स वेदितव्यः" (कौ० ब्रा० उ० ४।१८)।

ज्ञान-विज्ञान के मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन वरने वाला, इनका मौलिक रहस्य बतलाने हुए ज्ञानविज्ञान की शिच्चा देने वाला, दूसरे शब्दों में विज्ञानगर्भित ज्ञान की शिच्चा देने वाला शास्त्र ही उपनिषम्छास्त्र है, यही उपनिषत्-शब्द का अवन्छेदक है, बैसा कि भूमिका-प्रथमखराड में उपनिषम्छब्दार्थनिरूपण-प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। विज्ञानशिद्धागर्भिता ज्ञानशिद्धा ही प्रतिसञ्चरविद्या है, यही उपनिषन्-

शिद्धा का दूसरा दृष्टिकोण है। विज्ञान-ज्ञान शिद्धा का, किंवा विज्ञानगर्भिता ज्ञानशिद्धा का अनेक दृष्टियों से समन्वय किया वा सकता है। पहिले हमें लोकसंप्रहृदृष्टि से उस शिद्धात्रयी का समन्वय करना है, जो कि भारतीय आतिक समाव में 'योगत्रयी' (कर्म्म-भिन्त-ज्ञान-योगत्रयी) नाम से प्रसिद्ध है।

### ५-उपनिषदों की कर्म्मयोगशिद्या-

## ( उपनिषदों की योगत्रयी )

## १-उपनिषदों का कर्म्मयोग-(धर्म्मबुद्धियोग)-

प्राचीनपरिमाषा के अनुसार आधिमौतिक—साधनसाध्यविशिष्ट सत्कर्म्मष्ट्क का ही नाम 'कर्म्योग' है, जैसा कि प्रथम परिच्छेद में स्पष्ट कर दिया गया है। व्याख्याताओं नें उक्त लच्च कर्म्योग को इसलिए पुरुषार्थ का प्रतिबन्धक माना है कि, "कर्म चिणिक क्रियामय होने से चोभात्मक है। चोभ ही अशान्ति है, अशान्ति ही स्थितिविच्युतिरूप मय है, मय ही दु:सका मूल बनता हुआ शाश्वत आनन्दलच्च अभयपद का प्रतिद्वन्द्वी है। अभयपद्राप्ति ही जीव का परम पुरुषार्थ है। जब तक मयात्मक कर्म्मका अनुगमन है, तबतक तत्प्राप्ति असम्भव है। अपि च कर्म्म मल है, किट है। मल सभी दृष्टियों से आत्मज्योति का आवरक है। अतएव कर्म्मविमोक ही आत्मज्योतिर्विकास का अन्यतम हेतु है"।

इस सम्बन्ध में थोड़ा संशोधन अपेद्धित है। हम देखते हैं कि, सतत कम्म में प्रवृत्त रहता हुआ भी प्रजापति (ईश्वर) कम्म बन्धन से विमुक्त है। अपने कम्म से सम्पूर्ण विश्व को उत्पन्न कर, 'तत्साष्ट्वा' न्याय से विश्वगर्भ में प्रविष्ट होकर भी वह सष्टा विश्वजन्धनासिक से असंस्पृष्ट है। यदि कम्म बन्धन का कारण होता, तो कम्म भय-विश्व के अग्रुण अग्रुण में व्याप्त रहने वाला कम्माध्यद्ध, कम्म प्रवर्त्तक प्रजापति बन्धन में पड़ बाता, और फिर उसके लिए 'नित्यशुद्ध-मुक्त' इत्यादि शब्द प्रयुक्त न होते। मानना पड़ेगा कि, कम्म बन्धन का कारण नहीं है। जो कम्म आतमा का स्वरूप है, वह बन्धन का कारण बन भी कैसे सकता है। आतमानुकची कम्म बन्धन का कारण नहीं, अतएव तद्रूप कम्मों का अनुगमन करता हुआ जीवातमा कभी कम्म बन्धन में नहीं पड़ सकता। जिस प्रकार कम्म बन्धन का कारण नहीं, एवमेव कम्म प्रवृत्ति भी बन्धन का कारण नहीं है। प्रवृत्ति ही तो कम्म का प्रातिस्विक स्वरूप है, जैसाकि 'विसर्गः कम्म संज्ञितः' (गीता दा३) इत्यादि से प्रमाणित है। बन्धन का एकमात्र कारण है—'कामना,' किंवा कामनामयी प्रवृत्ति । वस्तुतस्त्त कामना भी बन्धन का कारण नहीं है। क्योंकि न्यायसम्मतलज्ञण \* के अनुसार बिना कामना के कम्म प्रवृत्ति ही असम्भव है, जैसा कि मगवान् मनु ने भी कहा है—

<sup>\*-</sup>ज्ञानजन्या भवेदिच्छा, इच्छाजन्या कृतिर्भवेत् । कृतिजन्यं भवेत्-कर्म्म, तदेतत् कृतमुच्यते ॥

संकल्पमूलः कामो नै यज्ञाः संकल्पसम्भवाः ॥ व्रतानि-यम-धम्माश्च सर्ने संकल्पजाः स्पृताः ॥१॥ अकामस्य क्रिया काचिदृश्यते नेह कहिंचित् ॥ यद्यद्वि कुरुते किञ्चित्ततत् कामस्य चेष्टितम् ॥२॥ (मनुः १।३,४,)

कर्म, कर्म प्रवृत्ति, कर्म कामना, तीनों हीं बन्धन के कारण इसलिए नहीं मानें जा सकते कि, ऋाधिनैनिकी ईश्वरसंस्था में स्वयं ईश्वरप्रजापित ज्ञानकर्म मूर्ति है, वह स्वयं सृष्टिकर्म में प्रवृत्त है, साथ ही 'एकों ऽहं बहु स्थाम्' लच्चणा कामना भी वहाँ विद्यमान है। इन तीनों के रहते हुए भी वह नित्यमुक है। ऐसी स्थिति में तीनों का अकन्धनत्त्व स्वतः सिद्ध है। इन सत्र परिस्थितियों के रहते हुए 'कर्म्स वन्धं प्रहास्यिसि' को सुरिचित रखते हुए हमें वैदिक कर्मा योग का समर्थन करना है।

श्रवश्य ही कर्मों तिकर्च व्यता के सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रतिबन्धक मानना पड़ेगा, वो श्रवन्धनश्रम्म, श्रवन्धनप्रवृत्ति, तथा श्रवन्धनकामना, तीनों को बन्धनप्रवृत्ति का कारण बना देता है। वही बन्धनहेत्र शास्त्रों में 'संस्कार' नाम से प्रसिद्ध है। यह संस्कार ज्ञानीयसंस्कार, कम्म संस्कार, मेद से दो भागों में विभक्त है। ज्ञानबनित संस्कार भावना है, कम्म बनित संस्कार वासना है। यदि भावना—वासना संस्कार है, तो श्रव-श्यमेव बन्धन है। यह विश्वास करने की बात है कि, शास्त्र ने वहाँ मी कहीं, जब भी कभी कम्म कम्म प्रवृत्ति, कम्म कामना, को क्यन का कारण बतलाया है, वहाँ सर्वत्र शास्त्र का एकमात्र लच्च मावना—वासना—संस्कार ही है। यदि श्रोर भी स्त्वम दृष्टि से विचार किया बाता है, तो मावना—वासना—संस्कार भी बन्धन के कारण नहीं हैं। बारण, व्यापार की सत्ता में कार्य्य उत्पन्न न हो, यह श्रवम्भव है। बन ज्ञान-कम्म सर्वत्व हैं, तो तज्ज्ञनित मावना—वासनासंस्कार भी दुर्निवार हैं। प्रत्यत्व दृष्ट स्टर्थ—चन्द्र—पृथिव्यादि ईश्वरीय कम्म के ही तो वासनासंस्कारात्मक स्थूल विवर्ष हैं। संस्कार ही तो कम्म फल है। कम्म फल ही तो कम्म पृत्ति का मुख्य कारण है। फलकामना ही कम्म पृत्ति का मूलाधार है। 'बहु स्याम' यही तो उस फलकामना का स्वरूप है। एवं संस्कारत्मक विश्व ही तो तत्मूलभूता फलकामना का स्वरूप है। परन्तु श्राश्चर्य है कि, विश्वकम्म , विश्वकम्म प्रवृत्ति, विश्वकम्म का कारण इन चारों से पृथक् है, श्रौर गीतोपनिषत्-परिभाषा के श्रनुसार वह कारण है एकमात्र—'फलकामासिक'।

फलकामना जहाँ स्वाभाविक है, वहाँ फलकामासिक अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है। और निश्चयेन यही बन्धन का कारण है। फलकामना बुद्धि का व्यापार है, कामासिक मन का व्यापार है। असङ्ग सूर्य्य-तत्त्वामिका बुद्धि से सम्बद्ध फलकाम जहाँ असङ्ग है, वहाँ ससङ्ग चन्द्रतत्त्वात्मक मन से सम्बद्ध कामासिक बन्धन का कारण है। चान्द्र-स्नेह-लच्चण सोममय मन की प्रधानता ही आमिक्तप्रवृत्ति का कारण है। यदि कम्म प्रवृत्ति में बुद्धि का प्रधान्य है, तो अबन्धन है। यदि मनःप्रधान्य है, तो बन्धन है। इसप्रकार बुद्धचनुगत वही मन बुद्धि के असङ्गभाव से नियन्त्रित रहता हुआ जहाँ अबन्धन है, वहाँ वही मन बुद्धि के असङ्गभाव को नियन्त्रित रखता हुआ बन्धन का हेत्र बन रहा है। इसप्रकार केवल मानस्वर्त्त से सम्बन्ध रखने

वाली अनामिक. आमिक ही मुक्ति, बन्य का कारण बन रही है, जैसाकि निम्न लिखित शास्त्रीय वचन में भी प्रमाणित है—

### न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तप ! मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोत्तयोः ॥

दूसरी दृष्टि से विचार की जिए। कम्म का ही नाम 'तप' है। यह तपोल च्रा कम्म', किंवा कम्म' लच्चण तप 'अलिङ्क, लिङ्क' मेट मे दो प्रकार का माना गया है। जिस कम्म का आधार जान है, वह अम्म लिङ्कतप है। एवं जिम जान का आधार कम्म है, वह कम्म लिङ्कतप है। जानाश्रित कम्म जानप्राधान्य से अमङ्क है, कम्मांश्रित जान कम्म प्राधान्य से समङ्क है। बुद्धिसहकृत मानस कम्म अलिङ्कतप है, यह अवन्धन है, एवं यही 'जानमयतप' है। मनसानुग्रहीत बुद्धिकम्म लिङ्कतप है, यह सबन्धन है, यही कम्म मय जान है। ईश्वरीय कम्म अलिङ्कतप है, जानमय कम्म है। अतः कम्म प्रवृत्ति, कम्म कामना, कम्म फल, चारों के रहते भी वह नित्यमुक्त है। इधर पार्थिव जीवात्मा पृथिव्युपग्रहभूत चान्द्र मन के प्राधान्य से लिङ्कतप का अनुगामी बनता हुआ कामासक्ति के अनुग्रह से बन्धन का प्रवर्तक बन रहा है। यदि जीव भी अलिङ्कतप का अनुगामी है, तो क्यनिवृक्त है।

अन्य दृष्टि से समन्वय कीजिए। मानसेन्छा के ही 'कामना, इन्छा' नामक दो पृथक विवर्त हैं। आत्मानुगता, बुद्धिप्रधाना इन्छा 'कामना' है। एवं विषयानुगता मनःप्रधाना इन्छा 'इन्छा' है। कामना भूमासुख्यमवी है, इन्छा भूताल्यतानुगामिनी है। आत्मसहकृता कामना अक्ष्मधन हैं, इसे हो स्वेन्छा, ईरवरेन्छा, बिर्यताकांचा कहा गया हैं। भूतानुगता इन्छा क्रियनमूला है। यही परेन्छा, जीवेन्छा, उत्थाप्याकांचा, इत्यादि नामों से ब्यवहृत है। ईरवरीय चक्र में प्रतिष्ठित जीवातमा ईरवरीय भावनाम लक विश्वाभ्युद्यहृष्टि हे ईरवरवत् संस्था करोमि' भावना से सतत प्रवृत्त संस्था करोमि' भावना से सतत प्रवृत्त सुआ ईरवरवत् नित्यसुक्त है। अपने आपको एक स्वतन्त्र संस्था मानता हुआ जीवातमा स्वार्थवरा ऐन्द्रियक सुस्पूर्ति के लिए कम्म में प्रवृत्त होता हुआ नित्यवद्ध है।

उक्त सन्दर्म का निष्कर्ष यह निकला कि, बुद्धियुक्त कम्म बन्धनप्रवृत्ति का कारण है। स्मरण रिलए, बुद्धि का सहयोग दोनों चेत्रो में समान है। क्योंकि बिना बुद्धिसहयोग के एकाकी मन कम्म करने में नितान्त असमर्थ है। ऐसी दशा में बुद्धियुक्त - अयुक्त के ये ही अर्थ होते हैं कि, बुद्धिप्रधान मानसकम्म मुक्ति के कारण हैं। मनःप्रधान कम्म आसिक्त बन्धन के कारण बनते हुए 'काम्यकर्म्म' नाम से प्रसिद्ध हैं। बुद्धिप्रधान कम्म आसिक्तशून्य बनते हुए 'नित्य-नैमित्तिक' नामों से प्रसिद्ध हैं। शास्त्रों ने यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि, आत्मकामना से सम्बन्ध रखने वाले नित्य-नैमित्तिक कम्म यावज्जीवन अनुष्ठेय हैं। एवं मानसकामना से सम्बन्ध रखने वाले काम्यकम्म स्टात्याज्य हैं।

त्रासितम लक काम्य कर्म्म हीं 'प्रवृत्तिकर्मा' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। त्रासितम लक नित्य-नैमितिक कर्मा 'निवृत्तिकर्मा' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। काम्यकर्म्म से उत्पन्न वासनासंस्कार का निराकरण करने से ही ये निवृत्तिकर्मा कहला र हैं। ये ही निष्कामकर्मा हैं। यद्यपि कर्म्म विज्ञानानुसार इनमें भी प्रवृत्ति, कामना, फलोत्पादकता, सब कुछ सुरिद्धत है। तमी तो इनके न करने में प्रत्यवाय मानना सुसङ्गत बनता है \*। तथापि कामासित के त्रमावमात्र से इन्हें निष्काम-निवृत्तिकर्म्म मान लिया गया है। लोकास्पुटयहि से, विश्वयज्ञरत्वा के नाते किया हुत्रा यज्ञादिलत्व्यण वैदिक कर्मा योग निवृत्तिप्रधान बनता हुत्रा मोच्च का हेतु है। स्वार्थसाधन से कृत यही कर्म्म काम्य बनता हुत्रा प्रवृत्तिभाव से बन्धन का हेतु है। वेदरित जहाँ त्रावश्यक है, वहाँ वेदवादरित धातक है। काम्यदृष्टि से वैदिक कर्मा योग जहाँ त्रिगुणसम्पित से युक्त रहता हुत्रा त्रावश्यक है, वहाँ निष्कामदृष्टि से वही वैदिक कर्म्म योग त्रिगुणातीत त्रात्मा का त्रानुगामौ बनता हुत्रा त्रावश्यक है। जिन व्याख्यातात्रों ने कर्म्म योग का विरोध किया है, साथ ही त्रपने विरोध को सुरिन्तित रस्तने के लिए उन्होंने जो प्रमाण उद्धृत किए हैं, उनकी निःसारता उस समय मलीमाँति सिद्ध हो जाती है, जबिक हम कर्म्म की उक्त उपनिष्ठ (सिद्धान्त) का मलीमाँति स्पष्टीकरण कर लेने हैं।

प्रथम परिच्छेद में व्याख्याताओं की स्रोर से कम्म योगनिन्दापरक, तथा ज्ञानयोगप्राशस्त्यपरक जो वचन उद्धृत हुए हैं, उनका कम्म त्याग से स्रग्रामात्र भी सम्बन्ध नहीं हैं। स्रिपित सबका एकमात्र लच्य फलकामासिक—परित्याग ही बन रहा है। 'वेदवादरताः पार्थ'- 'कामात्मनः स्वर्गपरा'- 'भोगेशवर्यप्रसका—नाम्' इत्यादि वचन वेदोक्त यज्ञ का विरोध न कर मानसेच्छानुगता स्रासिक का ही विरोध कर रहे हैं। स्रना—सक्त कर्म के समर्थक स्रन्य वचनों के समन्वय की दृष्टि से भी यही मानना न्यायस्कृत है। निष्कामभाव—सहकृत वही वैदिक कम्म योग स्रवश्यमेव स्रनुष्ठेय है, यह सिद्धान्त निम्न लिखित गीताशब्दों से ही प्रमाशित हो रहा है—

- १—स्वे स्वे कर्म्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वकर्म्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छ्रणु॥
- २—यतः प्रवृत्तिभू तानां येन सर्वामिदं ततम् । स्वक्रम्भंशा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानवः ॥
- ३ श्रेयान् स्वधम्मों विगुणः परधम्मोत् स्वनुष्ठितात् । स्वभावनियतं कम्मे कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम् ॥
- ४—सहजं कर्म्म कौन्तेय ! सदोषमिप न त्यजेत् । सर्वारम्भा हि दोषेश धूमेनाग्निरिवावृताः ॥

श्रीनग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ।। (स्मृतिः०)।

- ४—्य्रसक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगनस्पृहः । ने अस्म्यीमिद्धं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ (गी०१८।४४-४६) ।
- ६—न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्म्मागयश्वेतः। यस्तु कर्म्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते॥ (गी०१५।११।)।
- ७—एतान्यपि तु कर्म्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । कर्त्ताच्यानीति मे पार्थ ! निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ (गी०१=।६।)।
- द्र—नियतस्य तु संन्यासः कम्मेगाो नोपपद्यते । मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्त्तितः ॥ (गी०१दा७)।

बहुत सम्मव है, अर्थाचीन व्याख्याताओं से पूर्व युगों में भी कम्म को लेकर ऐसे विवाद होते रहे हीं। परन्तु रहस्यवेसाओं ने उस समय भी अपने उक्त निर्णय को ही सुरिक्त रक्खा है। कम्मीत्यागम् ला संन्यास-मावना को आगे कर यज्ञादि कम्मों को स्ट्रोध मानने वाले सम्भवतः गीताशास्त्र के निम्न लिखित निर्णय का विरोध न कर स्केंगे—

- १—काम्यानां कर्म्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । सर्वकर्म्भफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचद्यणाः ॥
- २—त्याज्यं दोषवदित्येके कम्मी प्राहुम्मीनीषिणः । यञ्जदानतपःकम्मी न त्याज्यमिति चापरे ॥
- ३—निश्चयं शृष्णु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ! यज्ञ-दान-तपः-कम्म न त्याज्यं कार्य्यमेव तत् ॥ (गी०१=।२--३--४--४-)।
- (१) यही अतस्था 'न ह्याप्रुवैः प्राप्यते ध्रुवं तत्०' इत्यादि श्रीतं वचनीं की हैं। तंलकामासिक्तं से सम्बद्ध काम्य कम्म वास्तव में अध्रुव हैं। क्योंकि, इनका अध्रुव स्वर्गादि फलों से सम्बन्ध है। इनसे कभी ध्रुव—आतमपद प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि काम्यमान हटा दिया जाता है, तो ये ही कम्म ध्रुव आतमा— नुगामी कनते हुए ध्रुव कन जाते हैं।
- (२) नित्यकम्म स्वामाविक हैं। अंतएव ये जीवप्रयत्न से बहिमू त रहते हुए अक्ततक हैं। आतम-कम्म भी अकृतक (अकृतिम) हैं। इन्हीं से अकृत आत्मा की प्राप्ति सम्मव है। काम्यकम्म विकृतिभाव से

सम्बन्ध रखते हुए कृत (कृत्रिम) हैं। इनसे सचमुच अकृतमाव प्राप्त नहीं हो सकता। नास्यकृतः कृतेन से यही स्पष्ट किया गया है।

- (३) काम्य यज्ञकर्मा वास्तव में अद्य हैं । क्योंकि अनित्य स्वर्गफल से सम्बद्ध इन काम्य कम्मों में स्थिरता का अभाव है। इसप्रकार 'प्लवा हो ते अद्य यज्ञरूपाः' इत्यादि श्रुति ने काम्यभाव को आगे करते हुए ही यज्ञकर्मा को अद्य माना है। यदि काम्यभाव का त्याग है, तो यही दढ हैं।
- (४) प्रजा, वित्तादि, के नाथ पठिस कर्म्म मानस कामनानुगत भूतकर्म्म का ही संग्राहक माना जायगा। यह कम्म परेच्छानुगामी बनसा हुन्ना, श्रासिक्तकचन का प्रवर्षक बनता हुन्ना वास्तव में ग्रमृतप्राप्ति का मितवन्त्रक है। 'न कम्मेणा न प्रजया घनेन' इत्यादि श्रुति इसी रहस्य का स्पष्टीकरण क्र रही है।

५,६,७,८,१०,११,१२, इन आठ औत वचनों के द्वारा, तथा आगे के १२ स्मार्च वचनों के द्वारा व्याख्याताओं नें वो यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि, शानयोग ही मुक्ति का कारण है, यह भी भौड़िवादमात्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बुद्धिसहकृत निष्कामकर्म्मानुयायी ही जानी है, ऐसा ज्ञानवान् ही आत्मस्वरूप पहिचान सकता है। मानसेच्छानुगत कम्म का अनुयायी भोगे श्वर्य्य-प्रमक्त बनता हुआ मूर्व है, ऐसा अज्ञानी आत्मस्वरूपबोध में असमर्थ है। सम्पूर्ण वचन एकमात्र इसी स्थिति का स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

श्रम्युपगर्मेवाद से थोड़ी देर के लिए इम यह मान लेते हैं कि, श्रात्मा शुद्ध ज्ञानमय है। इस शुद्ध- ज्ञानमय श्रात्मा पर कर्म्मजनित वासना संस्कार का श्रावरण श्राया हुश्रा है। ज्ञतक यह श्रावरण नहीं हट बाता, त्रवतक श्रात्मज्ञानोदय श्रस्माव है। श्रव प्रश्न हमारे सामने यह है कि, इस कम्मावरण को किस उपाय है हटाया जाय !। ज्ञान स्वयं निष्क्रिय है। यदि वह सिक्ष्म होता, तो ज्ञानमय श्रात्मा पर संस्क्रायवरण का श्राक्रमण ही न होता। श्रवश्य ही उन व्याख्याताश्रों को मी वह मानना पड़ेगा कि, कम्मावरणनिष्टित कम्मान्तर से ही सम्भव है। प्रवर्तक कम्मा से श्रावरण हुश्रा था, निवर्तक कम्मा से श्रावरण हटाया जासकता है। 'विपस्य विषमोषधम्'- 'करटकं करटकेनैवोद्धरेत्' इत्यादि न्यायानुसार कर्मा का निवर्तक कम्मा ही बन सकता है। ज्योतिर्घन सूर्य बहलों की तुलना में सहस्रगुणित शिक्त रखता हुश्रा भी प्रयन्तमहस्त्रों से भी स्वाव-रणभूत बहलों को हटाने में श्रसमर्थ है। श्रपित सजातीय वायु ही इन्हें हटाता है। इसप्रकार ज्ञानोदय मे पहिले पहिले निवृत्तिकम्मा का श्रनुगमन व्याख्याताश्रों को मी मानना पड़ता है। ज्ञ कम्मा की श्रात्मन्तिक निवृत्ति हो जाती है, तो विशुद्ध ज्ञानात्मा इस लोक की वस्तु न रह कर परज्योति में विलीन हो जाता है। उस समय न कम्मा योग का प्रश्न रहता, न ज्ञानयोग का। 'ताहगोव भवति' स्थिति से श्रितिरक्त सोवाधिक दशामें जीवातमा कम्मा प्रश्च से च्यामात्र भी जब वियुक्त नहीं होतकता, तो उस दशा में कम्मा त्यागलच्या ज्ञानयोम का कुछ भी महत्त्व शेष नहीं रह जाता।

जनतक देह है, तनतक देही है। जनतक देही है, तनतक कर्म्मत्याग असम्भव है \*। जन कर्म करना ही है, तो लोकसंग्रह की दृष्टि से शास्त्रसिद्ध कर्मा बोग का ही निष्काममान से अनुगमन क्यों न किया जाय। स्वयं भगवान ने यही निर्णय किया है-

**<sup>#</sup>न हि देहभृता शक्यं** त्यक्तुं कम्मीएयशेषतः । (गीता १ना११।)

न हि कश्चित् चरामि जातु तिष्ठत्यकर्म्मकृत् । कार्य्यते ह्यवशः कर्म्म सर्वः प्रकृतिजेर्गुग्गैः ॥ (गीता ३।४।)

कर्मा योग को हम प्रचलित, संशोधित, मेद से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रचलित कर्म — योग का स्वरूप है 'काम्यकर्म'। संशोधित कर्मा योग का स्वरूप है 'धर्म बुद्धियोग'। स्र्योपादानमृता बुद्धि में विद्या, अविद्या, नामक २ धातु मानें गएँ हैं। दोनों विद्या—अविद्या—चतुष्ट्यी भेद से चार चार भागों में विभक्त हैं। ये ही प्राधानिकशास्त्रसम्मत 'अष्ट्यो बुद्धयः' हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, चार विद्या-बुद्धि हैं, अभिनिवेशलच्या अधर्मा, अविद्यालच्या अज्ञान (मोह), रागद्वे धलच्या आसिक्त, अस्मिताल—च्या अनेश्वर्य, ये चार अविद्याबुद्धि हैं। चारों अविद्याबुद्धिभावों से आत्मज्योति आदत रहती है, बुद्धि (विद्याबुद्धि) का आत्मा के साथ योग नहीं होने पाते। धर्मादि से बुद्धि का विद्यामाव विकसित रहता है। विद्यात्मिका ऐसी बुद्धि ही आत्मयोग में समर्थ है। निष्काममावानुगत यज्ञाद्यनुष्टान ही धर्मा है, इसका अनुगमन ही बुद्धि में धर्म्मातिशय का प्रतिष्ठापक है। यही संशोधित, धर्मा बुद्धियोगलच्या 'कर्मायोग' है, जिसका गीतामाध्यभूमिकान्तर्गत 'कर्म्मयोगपरीच्ना' लय्ड में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है।

"ऋर्यकामेष्वसक्तानां घर्म्मज्ञानं विधीयते" (मनु:२।१३) के अनुसार मूतासिक्त से असंस्पृष्ट लोका— भ्युदय—कामुक व्यक्तियों के द्वारा अनुष्ठेय वेदोक्त कर्म्म काग्ड ही कर्म्म योग है। यही उपनिषदों का एक दृष्टि— कोग है। जिन उपनिषदों को व्याख्याता कर्म्म त्यागलच्च्या ज्ञानयोगपरक मान रहे हैं, वे उपनिषत् स्वयं उक्तलच्च्या कर्म्म योग का निम्न लिखित शब्दों में समर्थन कर रहे हैं—

# धर्म्मबुद्धियोगलद्दश कर्म्मयोग के समर्थक वचन —

- १ ''कुर्व ने वेह कर्म्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।
  एवं त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कर्म्म लिप्यते नरे'' ॥ (ई०उ०१।)
  ''त्र्यों क्रतो स्मर, कृतं स्मर'' (ई०उ०१७।)।
- २-''उपनिषदं भो ब्रूहि, इति-उक्ता त उपनिषत्, ब्राह्मीं वाव त उपनिषद्मब्रू मेति । तस्यै तपो दमः कम्मेंति प्रतिष्ठा । वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् । यो वा एतामेवां वेद, अपहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति"(केनोप०४खं०।३२,३३,३४)।
- ३—''ऋतं पिवन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौं परमे परार्द्धे । छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पश्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः॥ (कठ०१।१।३)
- ४—''अथोत्तरेश तपसा ब्रह्मचर्येश श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । एतद्धै प्राशानामायतनं, एतद्मृतं, अभयं, एतत् परायशम् । एतस्मान्न पुनरा-वर्चते, इत्येष निरोधः''। (प्र०१।१०)।

तद्ये ह तत् प्रजापतित्रतं चरन्ति, ते मिथुनपुत्पादयन्ते । तेषामेनौष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥ तेषामसौ विरजो त्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न माया चेति" (प्रश्नोप०१।१४,१६,)

५-- 'तदेतत् सत्यं-मन्त्रेषु कम्मीिख कत्रयो यान्यपश्यं-स्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि ।

तान्यचरथ नियतं सत्यकामा-

एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके" (मुख्डक शशश)।

''तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ।

अन्नात् प्रास्तो मनः सत्यं लोकाः कर्म्मसु चामृतम् ॥ "( मुण्डक १।१।=। )

"क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वते एकपि श्रद्धयन्तः। तेषामेचैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोत्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्ष्यम् ॥ " ( मुण्डक अराष्ट्रा )

- ६-''जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा-त्रादिमचात्। आप्नोति ह नै सर्वान् कामान् , आदिश्च भवति, य एवं वेद<sup>?</sup> (मारह्वस्य ध)।
- ७-"सत्यं वद, धर्मं चर, प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः, देविषत्-कार्य्याभ्यां न प्रमद्तिच्यम्, यान्यनवद्यानि कर्म्माणि तानि सेवितच्यानि । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिन:-धर्मिकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्त्ते रन् , तथा तत्र वर्त्ते थाः । एप **ब्रादेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत् , एतदनुशासनम्" (तै । १।११।) ।**

''ऋतं, सत्यं, तपः, दमः, शमः, अग्नयः (यज्ञाः,) अग्निहोत्रं, अतिथयः, मानुषं, प्रजनः, प्रजातिः-स्वाध्याय-प्रवचने च" (तै॰ शहा)।

- च-''स एवं विद्वान्-श्रस्माच्छरीरभेदादृष्ठी उत्क्रम्याम्राध्मन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वाऽमृतः समभवन्" ( ऐ० उ० ४।६। )।
- र-"नाना तु विद्या चाविद्या च। यदेव विद्यया करोति, श्रद्धयोपनिषदा, तदेव वीर्य्यवत्तरं भवति" ( छा० उ० १।१।१७। )।
- १०-"××××त्रात्मैवास्य। कम्मीत्मना हि कर्म्म करोति । स एष पाङ्को यज्ञः, पाङ्क्तः पशुः, पाङ्कः पुरुषः, पाङ्क्तमिदं सर्वं यदिदं किञ्च। तदिदं सर्वमाप्नोति, य एवं वेद्" ( ब्र॰ उ॰ १।४।१७)।

''श्रथो खन्वाहु:-काममय एवायं पुरुष:-इति । स यथाकामा भवति, तत्कतु-भवति, यत्कम्म कुरुते, तद्भिसम्पद्यते'' ( बृ० ड० ४।४।४। )। इत्युपनिषदां कर्म्मयोगशिचा ( धर्मवुद्धियोगशिचा प्रथमा )

-3-

उपासना, तथा मिंक, दोनों के तारिवक स्वरूप में यद्यपि अन्तर है, तथापि प्रकृत में दोनों को अभिन्न मानते हुए ही हमें विचार करना हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है कि, प्रकृत में 'मित्वयोग' में वस्तुतः 'उपासना' ही अभिन्न हैं, जिसमें तस्वोपासना का ही प्राधान्य है। उपासना का चरम लच्य तो 'अच्चर' ही हैं, जैसाकि पूर्व परिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका है। परन्तु इस लच्यवेध से पहिले भृतशुद्धि अपेवित हैं। एवं भृतशुद्धि के लिए तस्वोपासना अपेवित है। पञ्चभृतात्मक पार्थिव शरीर की शुद्धि ही भृतशुद्धि हैं। पृथिवो, जल, तेज, वायु, आकाश, पाँचो भृतों के अभिमानी देवता कमशः गणपित, दुर्गा, स्टर्य, शिव, विष्णु, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। पार्थिवतत्त्व ही गणपित हैं, मूलाधार चक्र ही इनकी प्रतिष्ठाभृमि हैं। अतएव सर्वप्रथम इसी तत्त्व की उपासना अपेवित हैं। इसी उपामना से मलशुद्धि होती हैं। मलशुद्धि बन तक नहीं हो जाती, तब तक शक्तिसञ्चार असम्भव हैं, शक्तिसञ्चार के अभाव में बुद्धि (तेज) का विकास असम्भव है, बुद्धिविकासामाव में शान्तिलच्चणा स्थिरप्रतिष्ठा असम्भव है, शान्ति—प्रतिष्ठा के अभाव में सर्वभृतिहतरिप्रवर्त्तिका सर्वन्याितभावना असम्भव है। इसी आधार पर पाँचो तत्त्वों की उपासना का कमशः आराधन माना गया है। यही सुप्रसिद्ध पञ्चदेवोपासना है, जिमका तात्त्विक स्वरूप सम्प्रदायािमिनिवेश से आज सर्वया विलुप्त हो गया है। तन्त्रशास्त्र ने मुख्यरूप से इसी तत्त्वोपासना का विश्लेषण किया है, जिसका मूल उपनिषदों का ही उपासनाकाएड है।

ईश्वर-श्रनुप्रह्माप्तिकामलच्या उपासना मित्रयोग है, एवं ऐसा मित्तयोग एक प्रकार से वाम्यकर्म है। श्रवप्त ऐसा काम्य मित्रयोग तत्वतः बत्यन का ही कारण है। प्रथम परिन्छेद में व्याख्याताश्रो ने जिस मित्रयोग को लच्य बना कर ज्ञानयोग का समर्थन किया है, वह यही काम्य मित्रयोग है, जिसके मूल में गुण्यत्रयविधिष्ट स्युण्माव प्रतिष्ठित है। वास्तव में कामानुप्रह्माप्तिलच्या ऐसी स्युण्मितित पराशान्ति का कारण नहीं बन सकती। परन्तु जैसे फलकामासित्रशून्य कर्म्मयोग त्रिगुणातीत बनता हुत्रा पराशान्ति का कारण बन रहा है, साथ ही ऐसे कर्म्मयोग का जैसे उपनिषदो में समर्थन हुत्रा है, एवमेव कामभावशून्या, तत्त्वोपासनात्मिका, श्रतएव त्रिगुण्माविवरहिता मित्रत भी श्रवश्यमेव पराशान्ति का कारण बन सकती है, एवं ऐसी मित्रत का श्रवश्यमेव उपनिषदो में समर्थन हुत्रा है।

इस भिन्तयोग के अनुष्ठान से बुद्धिगत अस्मितालच्च्या अनैश्वर्य्यभाव पलायित हो जाता है। अस्मिता के आवरण से विद्यमान भी आमशक्तियाँ मुकुलितावस्था में परिगात रहती हैं। यही जीवात्मा के

स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य्यं का महाप्रतिकथक 'ग्रास्मिता' नामक ग्राविद्यादीष है । मित्तियोग के द्वारा बुद्धिस्य ऐश्वर्यं-मान निकसित होता है. ऋस्मिता पलायित होती है। यही 'ऐश्वर्य्यंबुद्धियोग' है, बिसे उपनिषदीं की परिमाधा में उपासना कहा गया है। गीता के शब्दों में यही ऋव्यमिचारिणी मिनत कहलाई है, जिसके ज्ञान, तथा वैराग्य नामक दो सत्पुत्र मानें गए हैं।

धर्माबुद्धियोगलच्या कर्मयोग की तुलना में ऐश्वर्याबुद्धियोगलच्या भिवतयोग का आसन ऊँचा माना गया है। कारण इसका यही है कि, भिक्तयोग में शास्त्रसिद्ध धर्म्मलच्चण कम्म के संग्रह के साथ साथ ईश्वरध्यानजन्य प्रसादगुरण का समावेश और रहता है। ऋषिच कर्म्म योग से वहाँ चर के द्वारा ऋचरप्राप्ति होती है, वहाँ मिनतयोग से च्चर के द्वारा अञ्चयप्राप्ति होती है। विज्ञानपरिमाषानुसार अञ्चय-च्चर की समिष्ट मिन्तयोग है, अन्तर-न्दर की समष्टि कम्म योग है, तथा अन्दरप्रधान अव्यक्तज्ञान ज्ञानयोग की प्रतिष्ठा है । त्रवश्य ही कम्मीदि योगीं की इस परिमाषा में पाठकों को नवीनता प्रतीत होगी । परन्तु तत्त्वान्वेषसा के द्वार उन्हें ऋवश्य ही इस परिभाषा पर श्रद्धा करनी पडेगी।

उपनिषदों का उक्तलच्चण भक्तियोग 'राज, मन्त्र, इठ, लय' मेद से चार श्रे णियों में विभक्त माना गया है । इन चारों में राजयोग ही ऐश्वर्य्यबुद्धियोगलन्नगा मिन्तियोग है, यही उपनिषदों का प्रधान लन्य है. बन्निक गौरारूप से मन्त्रादि इतर तीनों योगों का भी उपनिषदों में यत्र तत्र संग्रह हुत्रा है । कम्म योगापेच्चया श्रेष्ठ भित्रयोग एकमात्र ऐरवर्य्यबुद्धियोगलद्मरण भित्रयोग ही माना गया है। क्योंकि इसी में स्वात्मविकास के साथ साथ कम्म का संग्रह है, लोकसंग्रह-रचा है। 'शेष वीनों योग केवल प्राविस्विक आत्मसंस्था से सम्बन्ध रखते हुए, अतर्थन लोकसंग्रह से निवात रहते हुए अनर-अंकि में हीं प्रतिष्ठित हैं। यही कारसा है कि, उपनिषदों को अपना मूलाधार बनाने वाले गीधाशास्त्र ने चारों में से ऐश्वय्येनुद्धियोगलस्या मितियोग को ही प्रधानता दी है। प्रकृत में इस सम्बन्ध में केवल यही स्पष्टीकरण पर्य्याप्त होगा कि, काममावरात्य, कम्म संग्रहात्मक, लोकसंग्रहात्मक, बुद्धिस्थ ऐश्वर्य्यमावविकासक, त्रात्मध्यानलच्चा मितयोग ही उपनिषदी का भक्तियोग हैं, जिसकी सिद्धि के लिए तत्त्वोपासन प्रथम द्वार है। इसी तत्त्वोपासना को लच्य बना कर भिक्तयोग ( उपासना ) समर्थक निम्न लिखित श्रीपनिषद वचनों का समन्वय करना चाहिए।

### एरवर्य्यबुद्धियोगलवम् भक्तियोग (उपासना) के समर्थक वचन

१— ("हिएमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुख्यः ।
तत्त्वं पूषत्रपावृग्णु सत्यधम्माय दृष्ट्ये" ॥(ई० उ० १५)
"पूषन्नेकर्षे यम सूर्य्य प्राजापत्य व्यूह् रश्मीन,
समृह् तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि ।
योऽसावसौ पुरुषः सोऽह्मिस्म" (ई० उ० १६।)
"वायुरिनलममृतम्" (ई० उ० १७)

"श्चरने नय सुपथा राये श्चरमान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यसमञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम" (ई॰ उ॰ १८) २— धंस तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमाना-शक्त्युपासना— मुमां हैमवतीम् ।" (केनोप० ३।२५)। ३— ("अप्रियंथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बमूव ।
सर्वभूतान्तराएकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥"(कठो०५॥६,) भृतात्मोपासना— विद्याद्य परीव दहरो तथा गन्धवंतोके, द्वायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥"
(कठो० ६।५।) 

"स यद्ये कमात्रमभिध्यायीत" 'यदि द्विमात्रे ए मनसि सम्पद्यते" ''यः पुनरेतं त्रिमात्रे सौवोमित्येनैवात्तरेस परं पुरुषमभिभ्यायीत" ''घनुर्गृ हीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासा निशितं सन्धीयत । श्रायम्य तदुभावगतेन चेतमा लच्यं तदेवाच्चरं सोम्य ! विद्धि ॥ प्रण्वो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लच्यमुच्यते । **अवरोपासना** श्रप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥<sup>११</sup> (मुण्डको० २।२।३,४,) । 'समाने वृत्ते पुरुषो निमग्नोऽनीराया शोचित मुद्यमानः। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥" (मुख्डको० ३।१।२)। €-भवद्-भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यश्चान्यन्-प्रणवोपासना त्रिकाला तीतै, तद्प्योङ्कार एव'' (मारहूक्यो०१)। "तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत" 'तन्मह इत्युपासीत'' "तन्नम इत्युपासीत" विभृतिपुरुषोपासना "तद् ब्रह्मे त्युपासीत" "तदु ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत" "स यश्चायं पुरुषे, यश्चासावादिःये, स एकः " (तै०उ•३।१०) २८४

```
"कोऽयमारमेति वयमुपास्महे । कतरः स त्रात्मा-येन वा-रूपं पश्यति
                                              + + + । सर्गेष्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति । + +
                                              एष ब्रह्म, एष इन्द्रः, एषः प्रजापतिः, एते सर्वे देवाः, इमानि च पञ्च
प्रज्ञानब्रह्मोपासना-
                                              महाभूतानि । + + + स एतेन प्राज्ञे नात्मनास्माल्लोकादुन्कस्य-
                                              अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामनाप्त्वाऽमृतः समभवत्"
 ध—

"त्रोमित्येदत्तरमुद्गीथमुपासीत" (क्षाँ०उ०१।१।१।)।

"तासिक्यं प्राणमुद्गीथमुपासाञ्चिकरे" (क्षा॰१।२।२।)।

उद्गीथोपासना—

"य एवासौ तपति, तमुद्गीथमुपासीत" (क्षां०१।३।१।)।

"अथ खलु ज्यानमेवोद्गीथमुपासीत" (क्षां०१।३।३।)।

"अथ खलु उद्गीथात्तराण्युपासीत" (क्षां०१।३।६।)।

      १०००
      "लोकेषु पद्मविधं सामोपासीत"
      (क्रां• २।२।१)।

      "वृष्टी ,, " (, २।३।१)।
      (, २।३।१)।

      "सर्वास्वप्य , " (, २।४।१)।
      (, २।४।१)।

      "पशुषु ,, " (, २।६।१)।
      (, २।६।१)।

      "प्रायोषु ,, " (, २।६।१)।
      (, २।६।१)।

      "त्रायोषु ,, " (, २।६।१)।
      (, २।६।१)।
```

```
"कं त्वमात्मानम्पास्स-इति-"द्विमेव"
                                                                          ( छां०उ० धाश्राधा )।
                                                          "ऋादित्यमेव"
                                                                                ,, पार्शिश)।
                                                          "वायुमेव"
                                                                                     श्रावशाय )।
पडङ्ग<sup>ङ्</sup>गश्वानरोपासना
                                                         "श्राकाशमेव"
                                                                                     श्राश्राश)।
                                                         "अप एव"
                                                                                     श्रीहारा)।
                                                         "पृथिवीमेव
                                                                                ,, श्राश्राशा।
                             "श्रात्मानं वैश्वानरमुपास्ते"
                                                                                    धा१७।२।)।
                              ''स होवाच गार्ग्यो य एवासावादित्ये पुरुषः, एतमेवाहं त्रह्मोपासे"
                                                 य एवासौ चन्द्रे पुरुषः,
                                                                                   22
                                                 ब एवासौ विखुति पुरुषः,
           क मासद्धा---तत्त्वापासन मूला--श्वात्मोपासना
                                                 ब एवासौ श्राकारी पुरुषः,
                                                य एवायं वायौ पुरुषः,
                                        73
                                                 य एवायमग्नो पुरुषः,
                                        77
                                                 य एवायमप्सु पुरुषः,
                                                य एवायमादर्शे पुरुषः,
                                                                                  77
                                                 य एवायं यन्तं पश्चाच्छन्दोऽनूदेत्यमेवाहं ब्रह्मोपासे''
                                        77
                                                य एवायं दिख्नु पुरुषः,
                                        37
                                                य एवायं झायामयः पुरुषः
                            "स होवाच गार्ग्यः-य एत्रायमास्मनि पुरुषः, एतमेवाहं ब्रह्मोपासे"
```

इत्युपनिषदां भक्तियोगशिचा (ऐश्वर्य्यचुद्धियोगशिचा द्वितीया)

### ७-उपनिषदों की ज्ञानयोगशिचा-

### ३-- उपनिषदों का ज्ञानयोग-(ज्ञानवुद्धियोग)

"ऋज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्धन्ति जन्तवः" (गीता ५१९५) के अनुसार अविद्यां नामक क्लेश के आक्रमण से बुद्धि में मोह का उदय हो जाता है, स्वामाविक ज्ञानभाव का अभिभव हो जाता है। अज्ञान नावृत ऐसा ज्ञान ही मोह है। कर्तव्याकर्तव्यविवेकाभाव ही मोहज्ञान (अज्ञान) का प्रधान फल है। इस मोह-लद्ध्या अज्ञान की निवृत्ति के लिए जिस अव्यक्तज्ञान का आश्रय लिया जाता है, वही ज्ञानबुद्धियोगलद्ध्या 'ज्ञनयोग' है।

व्याख्यातात्रों के मतानुसार सर्वकम्म विमोकलच्चण रंन्यास ही ज्ञानयोग है, जिसका स्वरूप प्रथम परि-न्छेद में क्तलाया जानुका है। परन्तु विज्ञानपरिमाषा में कम्म त्यागलच्चण ज्ञानयोग कठिन ही नहीं, ऋषितु ऋमम्भव है। शरीरयात्रानिर्वाहक शारीरिक कम्मों को, तथा ज्ञानकम्मोभयलच्चण ऋात्मा के वासनात्मक कम्मावरणों को इटाने वाले तप-श्रदा-ऋरण्यनिवास-ऋादि ऋाध्यात्मिक कम्मों को ऋपने गर्भ में रखने वाला, उत्तरोत्तर लोकपरिश्रहों के त्याग को लच्च बनाने वाला, चीणोदर्कमुक्तिसाधक ज्ञानप्रधान योग ही ज्ञानयोग है, जिसे हम ज्ञानबुद्धियोग' कहेंगे।

इस ज्ञानयोग की म्लप्रतिष्ठा पराकृति नाम से प्रसिद्ध 'अञ्यक्त' है। अतएव अञ्यक्त ज्ञानयोग से सम्बन्ध रखने वाले निवृति—प्रधान अरएयकमा भी अञ्यक्त ही हैं। इनका लोकसङ्ग ह से कोई सम्बन्ध नहीं -हैं। न ऐसे ज्ञानयोगियों से सर्वसाधारण का कोई उपकार ही सम्भव है। साथ ही अञ्यक्त के अनुग्रह से यह ज्ञानयोग इन्द्रियनिग्रहादि का अनुगामी बनता हुआ कायक्लेशात्मक बना हुआ है। न आत्मप्रसाद है, न लोकसंग्रह है। साथ ही 'श्चरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तन् कवयो वदन्ति' के अनुसार पदे पदे पतन का मय है। ऐसा यह दु:साध्य ज्ञानयोग केवल वैय्यक्तिक निःश्चेयस्मात्रं का (अम्युद्य का नहीं) ही अनुगामी बन रहा है। इन्हीं कुछ एक कारणों से इसे कम्म योग की अपेन्ना भी निम्न श्रेणि का माना गया है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि, सर्वकम्म परिग्रहलच्या, कामत्यागलच्या, धम्म बुद्धियोगलच्या कम्म योग, तथा लोकसंग्राहक कम्म त्यागलच्या आध्यात्मिक कर्म परिग्रहलच्या, कामत्यागलच्या, इन्द्रियनिग्रहानुगत, ज्ञानबुद्धियोगलच्या, दोनों ही योग निःश्रेयस्मान (मुिक्त) के प्रवर्तक हैं। तथापि दोनों की तुलना में कर्म्नयोग ही श्रेष्ठ माना जायगा। क्योंकि इसमें परागित की दृष्ट से जहाँ समानता है, वहाँ लोकदृष्टि से विशेषता है। अव्यक्तप्रधान ज्ञानयोग की इसी बटिलता का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान् ने कहा है—

१-ये त्वचरमिन हें स्यमव्यक्तं पर्य्युपासते। सर्वात्रगमचिन्त्यं च क्टस्थमचलं घ्रुवम् ॥ २-संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वात्र समबुद्धयः। ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वाभृतहिते रताः॥

### ३-क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि गतिदुःस्तं देहवद्भिरवाप्यते ॥ (गी०१२।३,४,४,)।

भगवान् ने 'राजर्षिविद्या' में दोनों की तुलना करते हुए, दोनों को सनानोदर्क मानते हुए अन्त में कर्मायोग का ही वैशिष्टय बतलाया है, जैसा कि निम्न लिखित प्रश्नोचर—सन्दर्भ से प्रमाणित हैं-

त्रार्जु न खाच-संन्यासं कर्म्मणां कृष्ण ! पुनर्योगं च शंससि । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रृहि सुनिश्चितम् ?॥ १ ॥

भगवानुवाच-

संन्यासः कर्म्मयोगश्च निःश्रेयसकरावृभौ ।
तयोस्तु कर्म्मसंन्यासात् कर्म्मयोगो विशिष्यते ॥२॥
श्चेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांग्नति ।
निर्द्धेन्द्वो हि महावाहो ! सुरूं वन्धात्प्रसुच्यते ॥३॥
सांख्ययोगौ पृथग्—वालाः प्रवदन्ति, न पिष्डताः ।
एकमप्यास्थितः सम्यगुमयोर्विन्दते फलम् ॥४॥
यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्यौगैरिष गम्यते ।
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥४॥
× × × × × × ×
संन्यासस्तु महावाहो ! दुःखमाप्तुमयोगतः ।
× × × × × × ×
योगयुक्तो सुनिन्नं ह्व निचरेणाधिगच्छति ॥६॥
× × × × × × ×
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभृतात्मभृतात्मा कुनेन्निय न लिप्यते ॥७॥
× × × × × × (गी०४।२-७)।

सांसारिक कर्मापरित्यागल च्रा, किन्तु श्रावश्यकतम, श्रतएव श्रात्याच्य शारोरिक कर्मा, तथा श्रात्म कानोद्योपयिक श्राध्मात्मिक कर्मा परिग्रहल च्राय यही ज्ञानयोग हमारा संशोधित ज्ञान बुढियोग है, जिसमें इस्न का भी श्रावश्यमेव सम्बन्ध है। ऐसा ज्ञानयोग श्रावश्यमेव ज्ञानकम्मोभय श्रात्मा की प्राप्ति का एक उपाय नाना छ। सकता है। परन्तु श्रास्मावित कर्म्म विमोचल च्रा ज्ञानयोग तो एक मात्र नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा का ही काल्यनिक प्रस्त है। निम्ने लिखित वचन उक्तल च्राय संशोधित ज्ञान—(बुढि )—क्रोग का ही समर्थन व्य स्हे हैं—

ज्ञानवुद्धियोगलच्चण ज्ञानयोग के समर्थक वचन— १-'यम्त सर्वाणि भृतानि-त्रात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभृतेषु चात्मानं ततो न विज्ञगुप्सते ॥ यस्मिन्सर्वाणि भृतानि, त्रात्मैवाभृद्धिजानतः। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुषश्यतः॥''(ई॰ड०६,७,)।

- २-''प्रतिबोघविदितं मतममृतक्त्रां हि विन्दते । आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया (ज्ञानेना) ऽमृतमश्तुते ॥ इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदिन्महती विनष्टिः । भृतेषु भृतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥" (केनोप०२।१२,१३,) ।
- ३-''तं दुर्दशं गृदमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशौकी जहाति ॥ (कठ०शराशरा)।

एतद्वये वाचरं ब्रह्म एतद्वये वाचरं परम् । एतद्वये वाचरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् (१।१।१६)। अग्गोरगीयान् महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गृहायाम् । तमक्रतुः पश्यति वीतशोको घातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥" (कठ०१।३।२०।)

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानिबोधत । ज्जरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ (कठशशशा)।

किथद्धीरः प्रत्यगात्मानमैचदावृत्तचचुरमृतचिमच्छन् ॥ (२।१।१)। यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताद्दगेव भवति । एवं मुनेर्विजानत त्रात्मा भवति गौतम ॥''(कठ०२।४।१४)।

अव्यक्तात् परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतच्चं च गच्छति ॥(कठ॰२।६।८।) यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । वुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् ॥" (कठ०२।६।६।)।

- ४-"विज्ञानात्मा सह देनेश्व सर्नेः प्राणा भृतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । तद्वरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेश ॥ (प्रव्यापश) अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः । तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति" (प्र-६१६)।
- ५-'यत्तद्द्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचद्धःश्रोत्रम् ।
  तद्पाणिपादं नित्यं विश्वं सर्व्वगतं सुद्धच्मम् ।
  तद्व्ययं तद्भृतयोनि परिपश्यन्ति धीराः ॥ (मुण्डक०१।१।६।)।
  न चत्रुषा गृह्यते नापि वाचा—
  नान्यदेंशैस्तपसा कर्म्मणा वा ।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व -स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं घ्यायमानः'' (सु०३।१।=)

- ६-''अमात्रश्रतुर्थोऽव्यहार्यः प्रपञ्चोपशमः— शिवोऽद्वेतः, एवमोङ्कार त्रात्मैव । संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद्'' (मारुडूक्य०१२।)
- ७-''यतो वाचो निवर्चन्ते अप्राप्य मनसा मह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन ॥ (तै॰उ॰२।८।) यदा ह्योनेष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्ते ऽनिलयने-ऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते, अथ सोऽभयं गतो भवति" (तै॰२।८।)
- =-" स वा एवं पश्यन्, एवं मन्वानः, एवं विजानन्-त्रात्मरतिरात्मक्रीड त्रात्मिमथुन त्रात्मानन्दः, स स्वराड् भवति, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति" (छां-उ०२।२४।२)
- ६-"यस्यानुवित्तः प्रतिनुद्ध त्रात्माऽस्मिन् सन्देखे गहने प्रविष्टः। स विश्वकृत् स हि सर्व्वास्त्रप कर्त्ता तस्य लोकः स तु लोकः एव ॥ (बृ०उ०४।४१३)

### यदैतमनुपश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा । ईशानं भृतभव्यस्य न ततो विज्ञगुप्सते ॥" (बृ॰इ०४।४।१४)। इत्युपनिषदां ज्ञानयोगशिद्धा (ज्ञानवुद्धियोगशिद्धा-तृतीया)

#### उपनिषदों की सिद्धान्तयोगशिचा—

### ३-उपनिषदों का सिद्धान्तयोग (वैराग्यबुद्धियोग)

वैराग्य-बुद्धियोगलच्चण बुद्धियोग ही उपनिषदों का मुख्य दृष्टिकोण है। बुद्धिगत राग-द्वेषात्मिका आसिक ही एकमात्र क्यन का कारण है। अस्मितामृलक अनेश्वर्य, अज्ञानमृलक मोह, अभिनिवेशमृलक अप्रधाम, पूर्वप्रतिपादित इन नीनो दोषों की प्रवृत्ति का मृल भी क्खुतः आसिक ही है। इसी को हमनें फिलकामासिक नाम से व्यवहृत किया है। स्व-स्व वर्ण से सम्बद्ध स्व-स्व नियत धर्मा का (कर्मा का) आसिक छोड़ते हुए यावज्जीवन अनुगमन करना ही वैराग्यबुद्धियोग है। अनासिक माव से कर्मा जिनत संस्कार के साथ भोकात्मा का अन्यिक्यन सम्बन्ध नहीं होने पाता, जैसा कि-'बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत-दुष्कृते' (गी०२१५०) इत्यादि वचन से स्मष्ट है।

वैश्वानर—तैंबस—प्राज्ञ की समष्टि कर्म्मात्मा है, यही जीवात्मा है। इन्द्रियवर्ग भोगसाधन है, सर्वे—निद्रयाधिष्ठाता, अतएव 'सर्वेन्द्रय' नाम मे प्रसिद्ध प्रज्ञानमन भोगप्रवृत्ति का अनन्य प्रवर्त्त है। 'विज्ञा—नात्मा प्रज्ञानात्मना सम्परिष्वकः' के अनुसार यह प्रज्ञानात्मा (मन) विज्ञानात्मा (बुद्धि) से नित्य युक्त रहता है। इसप्रकार बुद्धियुक्त मन इन्द्रियों के द्वारा कर्म्मात्मा को भोग में प्रवृत्त करता है। इसी भोग सम्बन्ध से कर्म्मात्मा 'मोक्तात्मा' नाम से प्रसिद्ध है।

## ''आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्म्मनीषिणः''(कठ०१।३।४।)

के अनुसार आतमा (वै॰ते॰पा॰ लच्चए कर्मात्मा), इन्द्रियवर्ग, मन, तीनो की समष्टि मोक्ता है। मौतिक विषय भूतमात्रा है, इन्द्रियकम्म पाएमात्रा है, मानस्युचि प्रज्ञामात्रा है। प्रज्ञा, प्राए, भूत, तीनों मात्राओं के समन्वय से ही भोग की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है, जिसका प्रधान आलम्बन प्रज्ञानमन है। प्रज्ञानमन का स्वरूप अन्न पर निर्मर है। 'अन्नमयं हि सोम्य मनः' ( छां॰उप॰ ) के अनुसार अन्न ही शुक्रादि घातु रूपों में परिएत होता हुआ अपनी सुस्त्म सोमावस्था में आता हुआ 'मन' कहलाया है। चान्द्रसोम भूतभाग है, बुद्धि से प्राप्त चिदंश प्रज्ञामाग है, क्रियातत्त्व प्रारामाग है। इसप्रकार स्वयं प्रज्ञान मन में 'प्रज्ञा—प्रारा—भूत' तीनों मात्राओं का समावेश है, जिनका विशद वैज्ञानिक विवेचन प्रज्ञानात्मवर्णनपरा केनोपनिष्कत् में द्रष्टव्य है।

प्रज्ञानमन का भूतमाग सोम स्नेहगुगाक है। इसीके अनुग्रह से भोगजनित संस्कार के साथ कम्पांत्मा का बन्धन सम्बन्ध हो जाता है। यही बन्धन पतन का मूल कारग है। अब यदि कोई ऐसा उपाय निकल त्रावे, जिससे मोगमर्प्यांटा मी सुरिक्ति रहे, साथ ही मोग से उत्पन्न संस्कार का त्रात्मा के साथ ग्रन्थिक बन मी न हो,तो कम्म कदापि क्वन का कारण नहीं बन सकता। वह उपाय है एकमात्र मन के स्नेहधम्म को शिथिल बना देना। एवं ऐसा तभी सम्मव है, जब कि मन बुद्धि का त्रमुगामी बनता हुन्ना ही कम्म प्रवृत्ति का कारण बने। यदापि बिना बुद्धियोग के मन कथमपि विषयप्रवृत्ति का कारण नहीं बना करता। त्रीर ऐसी स्थिति में मानना पड़ेगा कि, बुद्धियोग-सम्पत्ति स्वतः सिद्ध है। तथापि गौण-मुख्यमाव के तारतम्य से इस बुद्धियोग के ही टो विवर्त्त हो बाते हैं।

चन्द्रमा पृथिवी का उपग्रह है। हमारा शरीर भी पार्थिव (भोम) है, एवं शरीररथ में प्रतिष्ठित रथीं (कर्मातमा) भी पार्थिव है। इस सजातीय सम्बन्ध से मन का पायिव मोगों के साथ स्वामाविक आकर्षण बना रहता है। दूसरे शब्दों में मन का मनेहबल अधिक प्रबल है। एवं विदूरिश्यत सूर्य्य में सम्बन्ध स्वने वाली बुद्धि का बल मनोबल की तुलना में निर्वल बना रहता है। ऐसी प्राकृत बुद्धि मन की अनुगामिनी बनी रहती है। बुद्धि का अपना प्रातिस्विक असङ्ग-धर्म मन के प्रातिस्विक सस्ङ्ग-धर्म से अभिभृत रहता है। यही अविज्ञानवान मन है, बुद्धिविरिहत मन है। इसप्रकार बुद्धि को अपने अधिकार में रखने वाला मन अवश्य-मेव आसिकत का प्रवर्त के बना रहता है। इस आसिकत-मुक्ति के लिए मन का बुद्धि के अधिकार में बाना आवश्यक है।यह तभी सम्भव है, जब कि बुद्धिगत रगद्धे थ को वैराग्य नामक विद्याभाग के द्वारा हटा दिया जाय। वैराग्यसम्पत्ति से बुद्धिगत रगद्धे थ पलायित हो जाता है। रागानुगत सुकृत, द्वे बानुगत दुष्कृत, टोनो इट जाते हैं। बुद्धि ब्लवती बन बाती है। बलवती बुद्धि मन पर अपना अधिकार कर लेती है। बुद्धि के स्वाभा–विक असङ्क धर्म से मन का स्वाभाविक सस्क धर्म अभिभृत हो बाता है। ऐसा विज्ञानवान्-मन बुद्धियुक्त मन है। एवं ऐसा मन सतत कर्मों में प्रवृत्त रहता हुआ भी आसिकत-बन्धन से पृथक है।

प्राकृतिक इच्छा ईश्वरेच्छा है, कृतिम इच्छा जीवेच्छा है। जीवेच्छा का मन मे सम्बन्ध है, ईश्वरेच्छा का बुद्धि से सम्बन्ध है। बुद्ध यनुगता ईश्वरेच्छा से सम्बद्ध कम्म यज्ञार्थ कम्म हैं। इनका जीवस्वार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपित ऐसे कम्म सर्वेद्ध तयज्ञम कि विश्वरेश्वर के विश्वस्वरूप के अनुगामी बनते हुए अवन्धन हैं, जैसा कि—'यज्ञार्थान् कम्मीए।।उन्यत्र लोकोऽयं कम्मीवन्धनः' (गी०२.६।) इत्यादि वचन मे प्रमाणित है। यज्ञार्थ कम्म आत्मकम्म है, यही स्वकम्म है, यही स्वधम्म है, जिसका अनुगमन कनी बन्धन का कारण नहीं बन सकता। बुद्धियोगम लक इसी स्वधम्म का विश्वरेषण करते हुए भगवान् ने कहा है—

- १—कर्म्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्म्मफलहेतुर्भूम्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्म्माण ॥
- २-योगस्थः कुरु कम्मीणि सङ्गं त्यक्ता धनञ्जय ! सिद्धचसिद्धचोः समो भृत्वा समत्वं योग उच्यते ॥
- ३—दूरेण ह्यवरं कर्म्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ! बुद्धौ शरणमन्त्रिच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥

४--- बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृत-दुष्कृते । तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कम्मसु कौशलम् ॥

५—कम्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । जन्म-बन्ध-विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ (गी०२।४७-४१)

सम्भवत: पाठक उस पहेली का समाधान न कर सके होंगे, जो कम्म योग, तथा बुद्धियोग के पार्थक्य में सम्बन्ध स्वती है। निष्कामबुद्धधा स्वधम्मांनुगमन करना ही कम्म योग है, एवं यही लच्चण बुद्धियोग का हुआ है। दोनों के स्वरूप में क्या अन्तर ?। ईश्वर—जीवेच्छा के पार्थक्य से यद्यपि इस प्रश्न का समाधान हो बाता है, तथापि स्पष्टीकरण के लिए दो शब्दों में प्रश्न का विश्लेषण और हो जाना चाहिए। पूर्व परिच्छेटों में जिन कम्म —मिक्त—ज्ञानयोगों का दिग्दर्शन कराया गया है, उनका जीवसंस्था से सम्बन्ध है। एवं प्रकान्त वैगग्यबुद्धियोग का ईश्वरसंस्था से सम्बन्ध है।

श्राविदेविक, श्राध्या त्मक, श्राधिमोतिक, भेद से सत्य श्रात्मा की 'श्रमृतसत्य, ब्रह्मसत्य, देवसत्य' मेद से तीन भागों में विभक्त माना गया है। श्रमृतसत्य त्रिसंस्थ है, ब्रह्मसत्य पञ्चसंस्थ है, देवसत्य त्रिसंस्थ है। श्रव्यय-श्रव्यस्-श्रात्मव्दर की समष्टि श्रमृतसत्यात्मा है। श्रव्ययत-महान्-बुद्धि-मन-भूत-की समष्टि ब्रह्मसत्यात्मा है। एवं वैश्वानर-तेवस-प्राञ्च की समष्टि देवसत्यात्मा है। देवसत्यात्मा जीवात्मा है, ब्रह्मसत्यात्मा हस्का श्राधार है, क्वांधार श्रमृतसत्यात्मा है। देवसत्यात्मा-लक्षण जीवात्मा का वैश्वानर माग श्रर्थप्रधान है, एवं धम्म बुद्धियोगलक्षण निष्कामसम्म योग का इसी से सम्बन्ध है। तैजस भाग क्रियाप्रधान है, एवं हानबुद्धियोग-लक्षण जानयोग का इसी से सम्बन्ध है। प्राञ्चभाग ज्ञानप्रधान है, एवं ज्ञानबुद्धियोग-लक्षण ज्ञानयोग का इसी से सम्बन्ध है। इसप्रकार संशोधिता योगत्रयो का जीवात्मा के तीनों पवों से सम्बन्ध हो रहा है। इन तीनों योगों में समता का श्रमाव है। ज्ञान-कम्म की समता-समतुलन-ही समत्वयोग है। कम्म योग में श्रर्थलक्षण कम्म का प्राधान्य है, मिन्तयोग में क्रियालक्षण मिन्त का प्राधान्य है, ज्ञानयोग में ज्ञान का प्राधान्य है। इसी गौण-प्राधान्यमाव से तीनों योग 'समत्वं योग उच्यते-योगः कम्म सुक्षालम्' परिमाषायुक्ता समत्वसम्पति से विज्ञत रहते हुए श्रपूर्ण योग हैं।

उधर ब्रह्मसत्य से सम्बन्ध रखने वाला वैराग्यलक्षण बुद्धियोग ज्ञानकम्म की समता से सम्बन्ध रखता हुआ समत्त्वमाव का प्रवर्तक बनता हुआ पूर्णयोग बन रहा है, यही ईश्वरीय योग है । समता का सम्बन्ध इदय से है। एवं विश्वकेन्द्र में प्रतिष्ठित सूर्य्य से उत्पन्न बुद्धि हृदयभाव से युक्त है । तद्यु वत बुद्धियोग इसी प्रातिस्विक हृदयमाव से समत्त्व का प्रवर्त्त क बन रहा है। यही आत्मसमाधि है, यही स्थितप्रज्ञता है, यही बीवात्मा की कृतकृत्यता है, पूर्णता है, एवं यही उपनिषदों की सिद्धान्तयोगशिक्षा है, जिसका बुद्धियोग-शास्त्र ( गीता ) में विस्तार से उपवृद्धण हुआ है।

उपनिषदों में मुस्द्न माषा में उपवर्शित इसी बुद्धियोग का विस्तार से प्रतिपादन करने के कारग मीताशास्त्र 'उपनिषत्' (भगवद्गीतास्पनिषत्सु ) नाम से प्रसिद्ध हुन्ना है । गीताशास्त्र में उपनिषदों के मंशोधित उक्त तीनों योगों के संग्रह के साथ साथ बुद्धियोग का ही प्रधानरूप से िश्लेपण हुन्ना है । चागों योगों की प्राप्ति का उपाय बतलाने वाला साधन ही गीता में 'विद्या' नाम में प्रसिद्ध हुन्ना है । कर्मयोग का सहस्य विश्लेषण करने वाली विद्या 'त्राषंविद्या' है, मित्तयोग का स्पष्टीकरण करने वाली विद्या 'राजविद्या' है, जानयोग का प्रतिपादन करने वाली विद्या 'सिद्धविद्या' है, एवं बुद्धियोग का प्रतिपादन करने वाली विद्या 'राजिषिवद्या' है । श्राषंविद्यानुगत कर्मयोग, राजविद्यानुगत मित्तयोग, सिद्धविद्यानुगत जानयोग, गर्जार्विद्यानुगत बुद्धियोग, इन चारों के स्वरूप के सम्बन्ध में यहाँ बो कुळ कहा गया है, मर्वथा अपर्य्याप्त है । इसके लिए हम पाटकों से अग्रह करेंगे कि, वे गीताविज्ञानमाध्यभूमिका के कर्म्ययोगपरीचा, झानयोगपरीचा, मिक्तयोगपरीचा, बुद्धियोगपरीचा, नामक स्वतन्त्र खएहों का अवलोकन करें, बो क्रमशः ७००—३००—१०००—६०० पृष्ठों में सम्पन्त हुए हैं। अत्र कुळ् एक बुद्धियोगसमर्थकवचन उद्धृत कर परिच्छेद समाप्त किया बाता है।

# चैराग्यबुद्धियोगलवण बुद्धियोग के समर्थक वचन-

१-''ईशावास्यमिदं सर्वो यत् किञ्च जगत्यां जगत्।

X

X

+

X

+

यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः ।

स तु तत् पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥४॥

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः । सोऽघ्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्'' ॥५॥ (कठोप० १।२।१,२,६,८,६)

४-'एप हि द्रष्टा, स्त्रष्टा, श्रोता, घाता, रसयिता, मन्ता, योद्धा, कर्त्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः । स परेऽचरे-श्रात्मिन सम्प्रतिष्ठते । परमेवाचरं प्रतिपद्यते—स यो ह वै तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमचरं वेदयते यस्तु सोम्य ! स सर्वज्ञः सर्वो भवति । तदेष रलोकः—

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणा भृतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । तद्चरं वेदयते यस्तु सोम्य ! स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेश'' । (प्रश्नोष० ४।१०,११,)

४-''मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय । तिब्रह्मानेन परिपश्यन्ति धीरा त्र्यानन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥ ( मुख्डक० २।२।७। )

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्शं कर्त्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्। तदा विद्वान् \* पुरुषपापे विध्य निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति॥ '' (मुख्डक० ३।१।३।)

- ६-''एष सर्वेश्वरः, एष सर्वज्ञः, एषोऽन्तर्य्यामीः, एष योनिः— सर्वस्य, प्रभवाप्ययौ हि भृतानाम्'' ( माण्डूक्यो० ६। )
- ७—''स एषोऽन्तह दय त्राकाशः । तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः । त्रमृतो हिरएमयः । अन्तरेण तालुके य एष स्तन इवावलम्बते—सेन्द्रयोनिः-यत्रासौ केशान्तो विवर्णते—व्यपोद्य शीर्षकपाले । ××× । विज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । आकाशशरीरं ब्रह्म । सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दम् । शान्ति—समृद्ध—ममृतम्'' (तै० उ० १।६।१,२,)
- द्र-''स एतमेव सीमानं विदार्य्य-एतया द्वारा प्रापद्यत । सैषा विद्दतिर्नाम-द्वाः, तदेतन्नान्दनं, तस्य त्रय-त्र्यावसथाः, त्रयः स्वप्नाः । स

<sup># &#</sup>x27;बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृत—दुष्कृते'' (गीता०)।

जातो भृतान्यभिन्येष्ट्यत्—िकिमिहान्यं वाविद्षिदिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यत्—इदमदर्शमिति । तस्मादिदन्द्रो नाम । इदन्द्रो ह न नाम तिमदन्द्रं सन्तं—'इन्द्र' (विज्ञानात्मा—बुद्धिः ) इत्या-चवते परोवेशा । परोविष्ठिया इव हि देनाः''

( ऐ० उ० ३।१२।१३,१४, )।

- ह-''श्रथ य ब्रात्मा-स सेतुः । विष्टतिरेषां लोकानामसंमेदाय । नैनं सेतुमहोरात्रे तरतः, न जरा, न मृत्युः, न शोकः, न सुकृतं, न दुष्कृतम् । सर्वे पाप्मानोऽतो विवर्तन्ते, श्रपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः'' (ह्या॰ उ॰ नाशाः)।
- १०-''स वा एष महानज आत्मा, योऽयं विज्ञानमयः प्राखेषु य एषो ऽन्तह द्य आकाशस्तिस्मञ्छेतो सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः। स न साधुना कर्म्मणा भ्यान्, नो एवासाधुना कनीयान्। एष सर्वेश्वरः, एष भ्वाधिपतिः, एष भ्वपालः, एष सेतः, विधरण एषां लोकानामसम्मेदाय। तमेतं वेदानुवचनेन बाह्मणा विविद्दिणित यहोन, दानेन, तपसाऽनाशकनेन। एतमेव विदिन्ता ग्रुनिर्भवाति'' (बृ० आ० ७० शशरूरः।)

इत्युपनिषदां वृद्धियोगशिचा (वैराग्यबुद्धियोगशिचा-चतुर्थी)

-8-

### ६-उपनिषदों की न्यावहारिक शिचा-

"उपनिषत् एकमात्र श्रस्तरह—ब्रह्म को लद्द्य बनाते हुए, बगन्मिश्यावाद का समर्थन करने हुए सर्वकम्मिर्यन्तिविमोकलच्चरा ज्ञानयोग की शिचा दे रहे हैं"—व्याख्याताओं की कल्पना से सम्बन्ध गयने वाली उपनिषदों की यह शिचा बहाँ व्यावहारिक ज्ञगत् से सर्वथा बहिष्कृत है, वहाँ प्रत्नहिष्ट से सम्बन्ध रखने वाली शिचाएँ परमार्थसाधन के साथ साथ व्यावहारिकता का भी समर्थन कर रही हैं। प्रकृत परिच्छेट नें दो शब्दों में हमें उसी व्यावहारिक ज्ञानशिचा का दिमदर्शन कराना है।

"त्रार्षसाहित्य ( वैदिक साहित्य ) का हमारे दैनिक व्यावहारिक बीचन में क्या उपयोग" इस प्रश्न का महत्त्व उस समय त्रौर भी अधिक बढ़ जाता है, बबिक-च्िशक विज्ञान को अपने मूल में रखने वाली वर्ष मान शिच्चा के संसर्ग में आए हुए भारतीय व्याख्याताओं के व्यामोहन-अनुप्रह से अपने आर्षसाहित्य को एकमात्र परलोक का साभन मानते हुए इसे सर्वथा उपेच्चणीय मान बैठते हैं। उनकी इस भ्रान्ति के निराकरण के लिए यह त्रावश्यक है कि, उपनिषदों के त्राधार पर उनके सम्मुख कुछ एक ऐसे सिद्धान्त रक्खे जायँ, बिनके त्राधार पर उन्हें यह मान लेने के लिए विवश हो जाना पड़े कि, त्रार्षसाहित्य का महत्त्वपूर्ण यह त्राङ्ग (उपनिषच्छास्त्र ) केवल बरा—बीर्ण-शीर्ण बद्धावस्था में पारायण की ही वस्तु नहीं है, त्रापितु त्रपने कर्म्म-प्रधान गार्हस्थ्य बीवन में भी इस शास्त्र से पर्याप्त लाभ उठाया जा सकता है।

'किं कर्म, किमकर्में ति कवयोऽ प्यत्र मोहिताः' इस गीता सिंडान्त के अनुसार बड़े बड़े विचार-शीलों के सम्मुख मी कर्ममार्ग के सम्बन्ध में कभी कभी ऐसी अड़चनें उपस्थित हो जातीं हैं, जिनसे थोड़ी देर के लिए वे व्यामोह में पड़ जाते हैं, कर्त व्याकर्तव्यविवेक जाता रहता है, किं कर्त व्यं, किं न कर्त व्यं की बिटलस्मस्या उनकी गित का अवरोध कर डालती है। विशेषतः कर्म्ममार्ग की यह कठिनाई उनके लिए तो और भी जटिल समस्या धारण कर लेती हैं, जो परमार्थ की उपेद्या कर केवल वैय्यिक्तिक स्वार्थ के ही अनुस्ममी कने हुए हैं। विशुद्ध स्वार्थपथ का अनुस्मन करने वाले व्यक्ति उपस्थित होनें वालीं कठिनाइयों में सदा क्लान्त बने रहते हैं। बाह्यदृष्टि से यद्यपि उनका जीवन मुखपूर्ण प्रतीत होता है, परन्तु स्वयं उनके अन्तरातमा से यदि शपथ-पुरस्सर पूछा जाता है, तो उन्हें यही उत्तर देना पड़ता है किं, हमारा अन्तर्जगत् मर्वथा अशान्त है।

स्वार्थ के ऋतिरिक्त कुछ, एक प्राकृतिक आक्रमण भी ऐसे है, जिनको सहने में असमर्थ निर्वल मानवहृदय विभित हो जाता है। अपने पारिवारिक जीवन में, गाईस्थ्य जीवन में, सामाजिक जीवन में-जिन्हें हम व्यावहारिक जीवन के अन्तर्गत मान सकते हैं-आध्यात्मिक-आधिमौतिक-आधिदैविक आक्रमणों का होना दुर्निवार है। इन तीनों आक्रमणों में से पिहले आध्यात्मिक आक्रमण की ही मीमांसा कीजिए। हमारी अध्यात्मसंस्था कारण-स्इम-स्थूल मेद से त्रिसंस्थ है। प्रज्ञामात्राप्रधान कारणसंस्था 'आत्मा' है, प्रांगमात्राप्रधान स्कृतसंस्था 'मन' है, एवं भूतमात्राप्रधान स्थूलसंस्था 'शरीर' है। 'आत्मा सत्वं-शरीर अव अयमेतत् त्रिद्राज्वत्' न्याय से वात-पित्त-कप्त-वत् तीनों त्रिद्राज्वत् अन्योऽन्याश्रित हैं। हमारी स्थूल हिष्ट स्वीकार करे, अथवा न करे, परन्तु यह सिद्ध विषय है कि, तीनों में से किसी एक के कृपित हो जाने पर शेष दोनों संस्थाएँ अवश्यमेव क्लान्त हो जाती हैं! हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ है, मन को अशान्त करने वाला भी कोई कारण नहीं हैं। मनोयुक्त इन्द्रियों के, तथा शरीर के सभी सुख—साधन प्रस्तुत हैं। परन्तु फिर भी शान्ति नहीं। क्यों?, आत्मिरियरता का अभाव। आत्मा पर आक्रमण करने वालो अविद्यादोष के संसर्ग से आत्मानन्द अमिभृत हो रहा है। परिणाम में आत्मा से नित्य सम्बद्ध मन, शरीर दोनों अशान्त बन रहे हैं। इसी प्रकार मन की अशान्ति में आत्मसंस्था भी अशान्त है, शरीर भी कृपित है। एवमेव रोगादि के विशेष आक्रमण पर शरीर के साथ साथ मन, तथा आत्मा, दोनों कुपित है। तात्पर्य-तीनों की स्वस्थता में ही 'अध्यात्मसंस्था' की स्वस्थता है।

वात-पित्त-कफ नामक प्राणात्मक ( अतएव इन्द्रियातीत ) तीनों धातुत्रों की विषमता से सम्बन्ध रखने वाले प्रज्ञापराधचनित रोग ( व्याधियाँ ) भूतमात्राप्रधान स्थूलशारीर पर आक्रमण करते हैं, जिनके

मूल में प्रज्ञासह्योगी राग-द्वेष प्रतिष्ठित हैं \*। काम-क्रोध-मद-मात्सर्थ्यांदि ६ धातु स्रति-हीन-मिथ्या- स्र्योगा-त्मक योगटशास्त्रों में कुपित बनते हुए प्राणमात्राप्रधान स्द्नशरीर (मन) पर स्राक्रमण करते हैं, जिनकी मूलप्रतिष्ठा भी राग-द्वेष ही माने गए हैं। स्रविद्या, स्रिस्मित, स्राप्तिक, स्रिमित्वेश, नाम की चार स्रविद्याएँ बुद्धिद्वारा प्रज्ञामात्राप्रधान कारणशरीर (स्रात्मा) पर स्राक्ष्मण करती हैं। स्रविद्याचनुष्ट्यी से स्रात्मसंस्था, कामादि षड्रिपुवर्ग मे मनःसंस्था, वातादि धातुवैपम्य से शरीरसंस्था कुपित बनी रहती हैं। तीनों के मूल में राग-द्वेष प्रतिष्ठित हैं। राग-द्वेष मानस्वृतिस्थानीय बनते हुए स्राध्यात्मिक दोष हैं। स्रतएव इम त्रविध स्राक्रमण को 'स्राध्यात्मिक स्राक्रमण' ही कहा बायगा। निश्चयेन इस स्राक्रमण की मूल-प्रतिष्ठा राग-द्वेषयुक्त प्रज्ञापराध ही माना जायगा। स्रज्ञान ही प्रज्ञापराध का प्रवर्त्तक हैं। स्रज्ञानता ही इस स्राक्रमण की मूलोपनिष्ठत् हैं। ये स्राक्रमण बीवात्मा की स्वार्जित सम्पत्ति हैं।

दूसरा विमाग त्राधिमौतिक त्राक्रमण का है। हमारी श्रध्यात्मसंस्था सर्वथा निराप्ट है। परन्तु राग— देशमय जगत् के गर्भ में रहते हुए हम त्रान्य व्यक्तियों के सर्का से भी त्रपने त्रापको नही बचा सकते। कोई ईर्ध्यावश हमारी सम्पत्ति पर त्राक्रमण करता है, कोई वाक्प्रहार करता है, कोई शस्त्रादि से त्रायात करता है। निष्कारण ही ईर्ष्यालु मनुष्य हमें परोज्ञ—प्रत्यन्त में उत्यीहत किया करते हैं। मनुष्यों के त्रांतिरिक्त हिस्तक जन्तुत्रों के त्राक्रमण का भी भय बना रहता है। नगर में स्वच्छता न रहने में दश-मशकादि की वृद्धि होती है, रोग फैल जाता है। ये सब त्राधिमौतिक त्राक्रमण हैं।

तीसरा विमाग ऋषिद विक आक्रमण का है। समय पर वृष्टि नहीं हुई, ऋतिवृष्टि हुई, अनावृष्टि रही, भूकम्प हुआ, ज्वालामुखी फट पड़ा, विद्युत्पात हो गया, त्रूमन से धन—बन की अपार हानि हो गई, ये सब आधिद विक आक्रमण हैं। प्रकृति में वैषम्य आवाने से ही इन आक्रमणों का बन्म होता है, अतएव इन्हें इम प्राकृतिक आक्रमण कहा करते हैं। आधिमौतिक, तथा आधिद विक आक्रमणों में हम रा प्रजापराध निमित्त नहीं है। अपित आधिमौतिक आक्रमण का निमित्त लोकमत्तातन्त्र है, एव आधिद विक आक्रमण का निमित्त प्रकृति का जोम है,जिन प्राकृतिक ज्ञोभ का निमित्त परम्परया प्रकृतिविक आवरण करने वाले मनुक्यों का अध्यम्मीनुगमन ही माना गया है।

त्रिविध त्राध्यात्मिक त्राक्रमणों से, तथा प्राकृतिक त्राधिद विक त्राक्रमणों से बचाने वाला देश का बाह्मणवर्ग है। एवं त्राधिमौतिक त्राक्रमण की रचा शासक चत्रविध्य पर त्रवलम्बित है, जैसा कि गीता-विज्ञानमाष्यभूमिकान्तर्गत—कर्मयोगपरीचा के 'वर्णव्यवस्थाविज्ञान' नामक प्रकरण में विस्तार से बनलाया जा चुका है। समर्थ चत्रियराजा का राजदण्ड ही त्राततायियों के त्राधिमौतिक त्राक्रमण में समाज की रचा करेगा। एव वेट-रह्म्यवित्—कर्म —भिक्त-ज्ञान-बुद्धियोगपरायण ब्राह्मण ही त्रिविध त्राध्यात्मिक त्राक्रमण से, तथा प्राकृतिक त्राधिद विक त्राक्रमण से राष्ट्र की रच्चा करेगा।

श्रागादिरोगान् सततानुषक्तानशेषकायप्रसृतानशेषान् ।
 श्रोत्सुश्यगोहारतिदान् जघान यो पूर्विचेद्याय नमोऽस्तु तम्मे ॥
 --अष्टाङ्गहृद्य ।

श्राध्यात्मिक स्थूलशारि (शरीर) की चिकित्सा चरकसुश्रुतादि मेदिभिन्न श्रायुर्वेदशाम्त्र करेगा, युद्मशारि (असरा-मन) की चिकित्सा मनुम्मृति—याज्ञवत्क्यस्मृति—एहास्त्रादि भेदिभिन्न धर्मशास्त्र करेगा, एवं कारणशरीर (श्रात्मा) की चिकित्सा वेटान्त—संख्य—वैशेषिक।दि भेदिभिन्न दर्शनशास्त्र करेगा। श्राधि-दैविक श्राक्षमण का निराकरण यज्ञकम्प्रीयतिपादक ब्राह्मणभाग से होगा। श्राकृतिक नित्य यज्ञों की विषमता ही श्राधिद विक कोष का मुख्य कारण है। इसके लिए नित्य यज्ञों के श्राधार पर वितत पुरुषप्रयत्नमान्य वैधयज्ञों का ही श्राक्षय लेना पड़ेगा, जिनका निरूपक वेटभाग 'विधि' नाम से प्रसिद्ध है, जिमे कि मामान्य दृष्टि से ब्राह्मण भी कहा जाता है।

जो तत्व ऋषिट वत में हैं, वे ही तत्त्व ऋष्यातम में हैं। हमारे प्रजापराध से ऋष्यात्मिक तत्त्व, जिन्हे वैदिक परिभाषा में 'प्राण'- 'देवता' ऋषि नामों में व्यवहृत किया गया है, निर्वल बन जाते हैं। तत्वों की निर्वलता से हमारी ऋष्यात्मिक संस्था उक्त त्रिविध ऋष्याक्रमणों को सहने में ऋसमर्थ बनती हुई क्लान्त हो जाती हैं। इम क्लान्ति-निवृत्ति का एक यह भी उपाय है किं, हम ऋष्ने ऋष्यात्मिक तत्त्वों का ऋष्यिद विक तत्त्वों के साथ ऋन्तर्याम सम्बन्ध कराते हुए उनकी धन-शक्ति के स्रोत को ऋष्मी ऋष्पशक्तियों में प्रवाहित कर इन्हें सबल बनाद । यही तत्त्वोपासना वैद्यानिक मिक्तयोग है, जिसका प्रधानरूप से वेद के ऋष्रस्थक भाग में विक्षेषण हुऋा है।

श्रायुवेंदिगद्ध शरीरिचिकित्मा, धर्मशाम्त्रसिद्ध मानसचिकित्मा, देशीनशास्त्रसिद्ध श्रीत्मचिकित्सा, बाह्यसमागसिद्ध यज्ञात्मकर्म्भयोग, श्रारस्यकमागसिद्ध तत्त्वात्मक मिलयोग, इन सब शान्ति उपायों का जब तक हमें मौलिक रहस्य ज्ञात नहीं हो जाता, तब तक इन उपायों पर पूर्ण श्रद्धान नहीं होता। एवं कार्य्यकारस्य रहस्यज्ञानामाव में सुरिचित श्रश्रद्धान पूर्ण सफलता का कीरण नहीं बनता। इसी मौलिक रहस्य का उपनिषद् माग में विश्लेष्मस हुत्रा है, जैसाकि इसके नाम निर्वचन से ही स्पष्ट है—(देखिए उ॰ भू० १ खं० उपनिषद् माग में विश्लेष्मस हुत्रा है, जैसाकि इसके नाम निर्वचन से ही स्पष्ट है—(देखिए उ॰ भू० १ खं० उपनिषद्ध पार्यनिविचनप्रकर्म )। श्रात्मचिकित्सालच्च ज्ञानयोग, कर्मयोग, मिक्तयोग, तीनों के समर्थ क वचन पूर्वपरिच्छेटों में उद्धृत किए जा चुके हैं। श्रव केवल शरीरचिकित्सा, मानसचिकित्सा, ये दो चेत्र वच बाते हैं। इनकी उपनिषदें (मोलिक रहस्य) भी उपनिषटों में यत्र तत्र स्पष्टरूप से उपलब्ध हो रही हैं। पहिले कुछ एक निदर्शन—शरीरोपनिष्कत् के ही लीजिए—

१- "ब्रह्मविदाप्नोति परमं पदम् । तदेषाभ्युक्ता— सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् । सो ऽरनुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता' इति ।

रजस्तमोर्भ्यां तु मनः परीतं सत्त्वसंज्ञकम् ।
 शरीरस्य समुत्पत्तौ विकाराणां च कारणम् ॥ (चैरकसं॰ सू॰ २४।११।)

तस्माद्वा एतस्मादात्मन त्राकाशः सम्भृतः, त्राकाशाद्वायुः, वायोर्राग्नः, त्राग्नेरापः, त्राद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या त्राषधयः, त्रोषधीम्योऽन्नं, त्रानाद्वोतः, रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः'' (चिकित्सापुरुषः– चिकित्स्यः \*)— (तै॰ उ॰ २।१।)।

- २–'' × इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयाँस्तेषु गोचरान्। ज्रात्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्म्मनीपिणः॥ '' ( कठोप० १।३।८। )।
- ३-"-पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति यद्रोतः। तदेतन् मर्वोभ्योऽङ्गोभ्यस्तेजः सम्भृतमात्मन्येवात्मानं विभित्तं। तद्यदा स्त्रियां सिञ्चिति, अर्थेनज्जनयिति, तदस्य प्रथमं जन्म। तत् स्त्रिया आत्मभृयं गच्छिति, यथा स्वमङ्गं तथा। तस्मादेनां न हिनस्ति। साऽस्ये तमात्मानमत्र गतं भावयिति। सा भाविवत्री भावियतव्या भवति, तं स्त्री गर्भे विभित्तं, सोऽएव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधि-भावयिति। स यत् कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयिति । स यत् कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयिति । सावस्य कुमारं जन्मनोऽग्रेऽि

<sup>\*-&#</sup>x27;'यतोऽभिहितं पञ्चमहाभृतशरीरिसमवायः पुरुष इति, स एष-क्रम्मीपुरुष-श्चिकित्साधिकृतः'' (सु॰ शा॰ अ॰ १)।

<sup>&#</sup>x27;'पृथिव्यापस्तेजोवायुर काशं ब्रह्म चाव्यक्तमित्येत एव च षड्धातवः सम्रुदिताः 'पुरुष' इति शब्दं लभन्ते'' (चरक० शा० ४ अ०३।)।

<sup>×-&#</sup>x27;'श्रात्मेन्द्रियमनोऽर्थानां योऽयं 'पुरुष' संज्ञकः । राशिरस्यामयानां च प्रागुत्पत्तिविनिश्चये ॥ '' ( चरक० सू० २४।४। ) ।

<sup>&#</sup>x27;'पुरुषस्यानुपहतरेतसः स्त्रियाश्चाप्रदुष्टयोनिशोणितगर्भाशयाया यदा भर्वात संसर्गः—ऋतुकाले, यदा चानयोस्तथेव युक्ते च संसर्गे शुक्रशोणितसंसर्ग- मन्तर्गर्भाशयगतं जीवोऽतिक्रामित सच्चमंप्रयोगात्, तदा गर्भोऽभिनिर्वर्गते । स सात्म्यरसोपयोगादरोगोऽभिमंवद्वित सम्यगुपचारश्चोपचर्य्यमाणः । ततः प्राप्तकालः सर्वेन्द्रियोपपन्नः परिपूर्णसर्वशरारो वलवर्णमच्चसंहनन— सम्ददुषेतः सुखेन जायते समुदायादेषां भागानाम्'' ( चरक० शा० ३ ३। ) ।

- द्वितीयं जन्म  $1 \times \times \times 1$  स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते, तदस्य तृतीयं जन्म" ( ऐ॰ उ॰ ४।१,२,३,४, )।
- ४—''अथातो रेतसः सृष्टिः । प्रजापते रेतो वर्षं, वर्षस्य रेत अोषधयः, श्रोषर्धानां रेतो अन्नं, श्रन्नस्य रेतो रेतः, रेतसो रेतः प्रजाः, प्रजानां रेतो हृद्यं, हृद्यस्य रेतो मनः, मनसो रेतः कर्म्म । तिद्दं कर्म्म कृतमयं पुरुषो ब्रह्मणो लोकः । स इरामयः । यद्धि—इरामयः, तस्माद्धिरएमयः'' ( ऐ० ७० ११८१ ) ।
- ५-''पञ्चात्मकं पञ्चसु वर्त्तमानं षडाश्रयं षड्गुण्योगयुक्तम् ।
  तं सप्तधातुं त्रिमलं द्वियोनिं चतुर्विधाहारमयं शरीरम् ॥
  भवति पञ्चात्मकमिति कस्मात् १-पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशमिति । तत्र यत्
  कठिनं (मृत्तिः)-सा पृथिवी,यद्द्रवं-ता आपः, यदुष्णं-तत्तेजः, यत् सञ्चरति
  (प्राणः)-स वायुः, यत् सुषिरं-तदाकाशमित्युच्यते । तत्र पृथिवी धारणे,
  आपः पिण्डकरणे, तेजः प्रकाशने, वायुव्यू हने, आकाशमवकाशप्रदाने ॥।

  ×××××××।''
- ६—"परस्परं सौम्यगुणत्वात् षड्विधो रसः। रसाच्छोणितं, शोणितान्मांसं, मांसात् मेदः, मेदसः स्नायवः, स्नायुभ्योऽस्थीनि, अस्थिभ्यो मज्जा, मज्जातः शुक्रम्। शुक्रशोणितसंयोगादावर्चते गर्भो हृदि व्यवस्थां नयति। हृदयेऽन्तराग्निः, अग्निस्थाने पित्तं, पित्तस्थाने वायुः, वायुतो हृदयं प्राजा-पत्यात् क्रमात्"।
- ७— "ऋतुकाले सम्प्रयोगादेकरात्रोषितं कललं भवति, सप्तरात्रोषितं बुद्बुदं भवति, अद्धं मासाभ्यन्तरे पिएडो भवति, मासाभ्यन्तरे कठिनो भवति, मासद्वयेन शिरः सम्पद्यते, मासत्रयेण पादप्रदेशो भवति । अथ चतुर्थे मासे गुल्फ— जठर-कटिप्रदेशा भवन्ति । पश्चमे मासे पृष्ठवंशो भवति । षष्ठे मासे गुल्फ- नासिका—चि—श्रोत्राणि भवन्ति । सप्तमे मासे जीवेन संयुक्तो भवति । अष्टमे मासे सर्वलच्चणसम्पूर्णो भवति" ।

<sup>\* &#</sup>x27;'तस्य पुरुषस्य पृथिवी मृत्तिः, त्रापः क्लेदः, तेजोऽभिसन्तापः, वायुः प्राणः, वियच्छुषिराणि'' (चरक० शा० ४।४।)।

- ट—''पितू × रेतोऽतिरेकान् पुरुषः, मानुरेतोऽतिरेकान् स्त्री, उभयोबीजतुल्य-त्वान्नपुंसको भवित । व्याकुलितमनसोऽन्धाः, खङ्जाः, कुब्जा, वामना भविन्त । अन्योऽन्यवायुपरिपीडित—शुक्रद्वे विध्यात्तनु स्यात्ततो युग्माः प्रजायन्ते ।''
- ६—''पञ्चात्मकः समर्थः पञ्चात्मिका चेतसा बुद्धिर्गन्धरसादिज्ञानाचराचर-मोङ्कारं चिन्तयतीति तदेतदेकाचरं ज्ञान्वा—त्र्रष्टौ प्रकृतयः पोडशविकाराः शरीरे तस्यैव देहिनः"।
- १०—''अथ मात्राशितगीतनाड़ीम्द्रजगतेन प्राग् आप्यायते। अथ नवमे मासि सर्व-लव्हणज्ञानकरणसम्पूर्णो भवति, पूर्वजाति स्मरति, शुभाशुभं च कम्मी विन्दति"।
- ११— ''शरीरिमिति कस्मात्?-अप्रयो छत्र श्रियन्ते-ज्ञानाग्निः, दर्शनाग्निः, कोष्ठाग्निःइति । तत्र कोष्ठाग्निनीम-अशितपीतले छचोष्यं पचिति । दर्शनाग्नी रूपाणां
  दर्शनं करोति । ज्ञानाग्निः शुभाशुभं च कर्म्म विन्दिति । त्रीणि स्थानानि
  भवन्ति—मुखे—आवहवनीयः, उदरे गाईपत्यः, हृदि दिच्णाग्निः । आत्मा
  यजमानः, मनो ब्रह्मा, लोभादयः पशवः, धृतिदींचा, मन्तोपश्च वुद्धीन्द्रियाणि
  यज्ञपात्राणि, हवींपि कम्मेन्द्रियाणि, श्चिरः कपालं, केशा दर्भाः, मुखमन्तचेदिः । चतुष्कपालं शिरः, पोडश पार्श्वदन्तपटलानि, सप्तोचरं मर्म्भशतं,
  साशीतिकं सन्धिशतं, सनवकं स्नायुशतं, सप्त शिराशतानि, पञ्च मज्जाशतानि, अस्थीनि च ह चै त्रीणि शतानि पृष्टीः, सार्द्वचतस्रे रोमाणि
  कोट्यः, हृद्यं पलान्यष्टौ, द्वादशपला जिह्वा, पित्त—प्रस्थं, कक्रस्यादकं, शुककुडवं, मेदः प्रस्थौ द्वावनियतं—मृत्रपुरीषमाहारपरिमाणान्''।

,—गर्भोपनिषत् ।

निदर्शनमात्र है । उपनिषदीं ने सृष्टिविज्ञान का निरूपण करते हुए ऋष्यात्मिक विज्ञान को ऋपना मुख्य लच्य बना कर स्थूलशरीर के मौलिक रहस्य का मलीमाँति स्पष्टीकरण किया है । एवमेव सद्मशरीर में सम्बन्ध रखने वाली धर्म्मशास्त्रानुगता-मानस-चिकित्सा का भी विस्तार से रहस्यविश्वेषण हुन्ना है । किन

 <sup>&</sup>quot;रक्तेन कन्यामधिकेन पुत्रं शुक्रेगा, तेन द्विविधीकृतेन ।!
 वीजेन कन्यां च सुतं च सृते यथास्ववीजान्यतराधिकेन" (चरक० शा० २।१२।)।
 "त्र्याधिक्ये रेतसः पुंसः कन्यास्यादार्चवाधिके।
 नपुंसकं तयोः साम्ये यथेच्छा पारमेश्वरी"॥ (भावप्रकाश)

किन नियमोपनियमों के अनुगमन से हमारा अन्तःकरण पिवत्र बना रहता है?, इस धार्मिमक प्रश्न की भी पर्य्यात मीमांखा हुई है। आनुशंसधर्म (सम्यता-लोकव्यवहार-मनुष्यता), नीतिधर्म, सत्य-ऋहिंसादि सामान्य धर्म, इन सब अवान्तर धर्माङ्कों की भी शिद्धा हमें उपनिषदों से मिल रही है, जिस नैतिक शिद्धा को हम अपने व्यावहारिक जीवन से पृथक नही कर सकते। पहिलो नीतिधर्म के उदाहरण पर ही हिष्ट डालिए।

# ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुज्जीया मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॥ (ई० उ०१)।

उक्त मन्त्र का विज्ञान, धर्म्म, नीति, तीनों काएडों से सम्बन्ध है। मन:-प्राण-वाक्-का त्रिष्ट्याव ही इस त्रिकाएडता का मूल हैं। इसी त्रिष्ट्याव के ब्राधार पर मन्त्र का तीनों काएडों के साथ समन्वय हो रहा है, बैसांकि 'ईशिविज्ञानभाष्य' में विस्तार से निरूपित है। प्रकृत में हमें नीतिमूलक अर्थ को लच्य बना कर ही मन्त्र का समन्वय करना है। यह केवल आदर्शवाद ही नहीं, अपितु यथार्थवाद है कि, केवल इस एक नैतिक शिचा के अनुगमन से मानवसमां त्रिविध तापों से अतिमुक्त होता हुआ पूर्ण सुखी बन सकता है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्चव्य होना चाहिये कि, वह उस भोग्यसप्पत्ति पर अपनी नियत न डिगावे, जिस भोग्यसप्पत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार है। दूसरों के न्यायसिद्ध भोग्य पदार्थों की लिप्सा ही व्यक्तियों में, समाज में, आम में, राष्ट्र में, विश्व में संवर्ष का कारण बनती है। अपने नियताधिकार से बिह्मूत, साथ ही पर:सत्वा-तुगत भोग्यवस्तु की प्राप्ति के लिए मनुष्य सत्य—अहिंसा—अस्तय—आदि मानवगुणों को (नैतिकधर्म को) थोड़ी देर के लिए भूल बाता है, एवं बदले में असत्य—हिंसा—स्तेयादि दुर्गुणों का अनुगामी बन बाता है। इन दुर्गुणों से इसकी अध्यात्मसंस्था भी मिलन हो बाती है, आधिभौतिक आक्रमण से भी यह इस दशा में अपने आपको नहीं 'बचा सकता, साथ ही परम्परया ऐसा लुब्धक आधिदैविक आक्रमण का भी निमित्त बन बाता है। इसप्रकार केवल 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा' नीति की उपेचा कर देने से मानवजीवन घोर अशान्ति का अविथ बन बाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अधिकारमर्थ्यादा को सुरिच्त रखता हुआ परस्पर अधिकारसिद्ध आदान—प्रदान करने लगता है, तो निश्चयेन उस देश का मानवसमाज पूर्ण समृद्ध है।

"अन्याय से वलात्कार से इम किसी की भोग्य-सम्पत्ति पर दृष्टि न डालें, अपितु अपने पुरुषार्थ से न्यायपथानुगमन के द्वारा प्रवर्ग्य सम्पत्ति का ही उपभोग करें" यही इस नैतिक शिचा का निष्कर्ष है, बिसका मन्त्र से स्पष्टीकरण हो रहा है।

हम ही क्या, प्राणिमात्र सुस्ती रहना चाहते हैं। परन्तु स्वेद है कि, हम से कहीं स्वल्प-ज्ञानमात्रा रखने वाले प्राणी ऋपने चेत्र के ऋनुसार जहाँ सुखी हैं, वहाँ हम ज्ञानमात्रा की पर्य्यासता सुरिच्चत रखते हुए भी दुःस्ती हैं। क्यों १, ऋकर्म्मण्यता, ऋालस्य, पौरुषद्दीनता। विश्वास करना चाहिए कि, कर्म्मशून्य-ऋकर्मण्यऋालसी व्यक्ति न स्वयं सुखी हो सकता, न ऋपने ऋाश्रित परिवार को सुखी रख सकता। यही नहीं, ऋपित्र कर्म्मशून्य ऐसे मन्दमागी पदे पदे ऋापतियों के जाल में फँसे रहते हैं। जो कर्माठ हैं, पुरुषार्थी हैं, सम्पत्ति उनके सामने करबद खड़ी है। पुरुषार्थशून्य पुरुषाधम ही दूसरों की सम्पत्ति के इच्छुक बने रहते हैं। जो

भवयं पुरुषार्थी हैं, वे कभी 'मा ग्रथः कस्य स्विद्धनम्' नीति में पराङ्मुत नहीं होने। हमें यावः बीवन कम्में करना चाहिए, पुरुषार्थं का अनुगमन करना चाहिये। कम्मीपासना ही मुखी जीवन का गुप्त रहस्य है। कम्मीट मनुष्य न कभी दुःखी रहता, न दुःखों में कम्पित होता, न आपितवाल से कभी अवराता।

"हमें यावज्जीवन अधिकारसिद्ध-योग्यतासिद्ध-कर्म्म का अनुगमन करते रहना चाहिए। इस कर्म्मानुगमन से कभी हमारी स्थिति नहीं चिगड़ सकती। साथ ही न कभी हम परमुखापचो चन सकते"।

यही उपनिषदों की दूसरी नैतिक शिचा है, जिसका निम्न लिखित मन्त्र में स्पष्टीकरण हुआ है। कुर्वान्नेवेह कम्मीसि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कम्म लिप्यते नरे॥''

श्रव कुछ एक ऐसे शिद्धावचन उद्वृत कर दिए बाते हैं, जिनके श्राधार पर विज पाटक मलोमानि धह निश्चय कर सकेंगे कि, उपनिष्य-छाम्ब केवल आरममूलक-परलोकशास्त्र ही नहीं है, अपितु इसके द्वारा हम ग्रापने ऐहलोंकिक बीवन में, अपने वैज्यक्तिक-कोटुम्बिक-सामाजिक-तथा राष्ट्रीय जीवन में भी अन्यनन उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं—

```
१--माता के भक्त बनो ! (मातृ देवो भव)।
 २-पिता के भक्त बनो ! (पितृदेवी भव)।
 ३-गुरु के भक्त बनो ! (त्राचार्यदेवो भव)।
 ४- सद्गुणीं का प्रहण करो ! (यान्यनवद्यानि कर्म्माणि, तानि सेवितन्यानि)।
 ४-अवग्राणों की उपेचा करो ! (नो इतराणि) ।
 ६-महान पुरुषों का आदर करो ! (आसनेन प्रश्वसिनव्यम्)।
 ७-श्रतिथियों का सत्कार करो ! (श्रतिथिदेवो भव )।
 ५-वृद्धों के अनुशासन में चला ! (तथा तेषु वर्त्तथाः)।
 ६-सदा सत्यभाषण करो ! (सत्यं वद)।
१०--धर्म का आचरण करो ! (धर्म चर)।
११ - किसी को कष्ट न दो ! (मा हिस्यान सर्वा मृतानि)।
१२-- अधिदैवत कर्म को कभी विस्मृत न करो ! (देवकार्यात्र प्रमदिनव्यम् )।
१३—िकसी की सम्पत्ति पर नियत न डिगाओं ! (मा गृधः कस्य स्विद्धनम्)।
१४-कम्मे करते हुए ही जीवित रहने की इच्छा करो ! ( कुर्वन्नेह कम्मीणि ) ।
१४—ग्रपने त्रापको सब शक्तियों से युक्त सममो! (पूर्णस्य पूर्णमादाय)।
१६—हानि-लाभ को समतुलित समम्तो ! ( सम्भूति च चिनाशं च )।
१७-पढ़ने का व्यसन रक्खो ! (स्वाध्यायात् मा प्रमदः )।
१५—वंशवृद्धि की त्रोर ध्यान रक्खो ! ( प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ) ।
१६-सावधानी से काम करो ! ( कुशलान्न प्रमहित्तव्यम् )।
```

```
२०-सम्पत्ति का दुरुपयोग न करो ! ( अूत्यै न प्रमद्तिव्यम् )।
  २१-हितवचन कहना न छोड़ो ! ( प्रवचनात्र प्रमद्तिव्यम् )।
  २२-सर्वत्र समबुद्धि बनाए रक्खो ! ( यस्मिन् सर्वाणि भूतानि ०)।
  २३--परिस्ताम को लच्य में रक्खो ! ( क्रतो स्मर, कृतं स्मर )।
  २४-शक्त्यनुसार कर्म्म करो ! ( ऋग्ने नय सुपथा राये॰ )।
  २४--ज्ञान-कर्म्म-वित्त का श्रतिमान न करो ! (यत्यामतं तस्य मतम्०)।
  २६ -- हितकर कर्म्म में प्रवृत्ति रक्लो ! ( श्रेयो हि धीरोऽभिष्रेयसो॰ )।
  २७-हितकर-रुचिकर कर्म्म में प्रवृत्ति रक्खो ! ( श्रेयो हि धीरोऽभिष्रेयसो० )।
  २८--केवल रुचिकर कर्म्म को छोड़ दो ! ( प्रेयो मन्दः॰ )।
  २६ - कुतर्क कभी न करो ! ( नेषा तर्केण मितरापनेया० )।
  ३०-सचाई की खोज करते रहो! (सत्यधृतिर्वतासि)।
 ३१-- अन्धश्रद्धाल् न बनो ! ( अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः )।
  ३२-विषयलोलुप न बनो ! ( न त्त्वा कामा बहवो लोलुपन्त ) ।
  ३३—ग्रात्मा को श्रजर श्रमर सममो ! ( श्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः० )।
 ३४-सोच-समभ कर काम करो ! ( यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा० ) ।
 ३४-धीरता ही शान्ति की प्रतिष्ठा है ! (धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती )।
 ३६--ईश्वरीय दण्ड से डरते रहो ! ( महदुभयं वज्रमुद्यतम्० ) ।
 ३७-कभी मुख से 'नास्ति' न बोलो ! ( श्रसन्नेव स भवति, श्रसद्ब्रह्मोति वेद वेत )।
 ३८--सदा ऋस्तित्व की उपासना करो ! ( ऋस्तीत्येवोपलब्धव्यः )
 ३६--शिष्यभाव से जिज्ञासा करो ! ( सिमत्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम्० ) ।
 ४०-दिन में रित न करो ! (प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति, ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते)।
 ४१-क्टिलता-छल का परित्याग करो ! ( न येषु जिह्यमनृतं न माया) ।
 ४२--पाण्डित्य का घमण्ड न करो ! (स्वयं घीराः पण्डितम्मन्यमानाः)।
 ४३- उदारमना बने रहो ! ( महामना स्यात् , तद्त्रतम् )।
 ४४-- धूप की निन्दा न करो ! (तपन्तं न निन्देत्-तद्व्रतम् ) ।
 ४४-वर्षा की निन्दा न करो ! ( वर्षन्तं
 ४६-- ऋतुर्झों की निन्दा न करो! (ऋतून
४७-स्थान की निन्दा न करो ! ( लोकान
                                                33
 ४८-पशुत्रों की निन्दा न करो (पशून्
 ४८-- ब्राह्मणों की निन्दा न करो ! ( ब्राह्मणान
                                                       ۱ (
 ४०-- अन्न की निन्दा न करो ! ( अन्नं न निन्दात् "
 ४१-किसी भी अवस्था में भय न करो ! ( न विभेति कुतरचन ) ।
```

शानुसार बलपात्र पर दृष्टि डाली। 'बलपात्र' में क्या देला !, पूँछने पर दोनों ने उत्तर दिया कि, इस बलपात्र में इम अपना सर्वाङ्गशरीर देख रहे हैं। प्रजापित ने पुनः आदेश दिया कि, अब तुम सुन्दर आमृष्ण, सुन्दर वस्त्र धारण कर बलपात्र पर दृष्टि डालो। दोनों ने ऐसा ही किया। 'क्या देला' ! प्रजापित के प्रश्न करने पर उत्तर दिया कि, अब हम अलङ्कार—आमृष्णों के सहित सर्वाङ्गशारीर को प्रतिविध्नित देख रहे हैं। प्रजा—पित ने आदेश दिया कि, जिमे तुम बलपात्र में प्रतिविध्नित देख रहे हो, वही अमृत—अभय-लद्मण आत्मब्रह्म है। प्रजापित के इस समाधान से दोनों की आत्मविष्यिणी जिज्ञामा थे ही देर के लिए शान्त हो जाती है। देनों वापस लौट आते हैं। इस सम्बन्ध में यह और स्मरण रखिए कि, प्रजापित ने सर्वप्रथम 'आद्मपुरुष' को लद्म में रखते हुए यह कहा था कि, आंख में जो प्रतिविध्नत पुरुष दिखलाई पड़ता है, वही आत्मब्रह्म है। इस पर दोनो ने यह प्रश्न किया था कि, पानी, तथा दर्पण में जो प्रतिविध्न दिखलाई पड़ता है, वह क्या है!। प्रजापित ने उत्तर दिया था कि, यह भी वही आत्मा है। इसप्रकार प्रजापित की आरे से आत्मस्वरूप के सम्बन्ध में चन्नुपटलप्रतिविध्नत पुरुष, दर्पणप्रतिबिध्नत पुरुष, जलपात्रप्रतिबिध्नत पुरुष, तीन उदाहरण मानने आए। तीनों के द्वारा प्रतिविध्वतिया से प्रजापित ने आत्मस्वरूप का विश्वेषण किया।

उक्त तीनों उदाहरणों में दर्पण, चद्धपटल, उदशराव (बलपात्र), यह क्रन समभना चाहिए। दर्पण में शरीर का प्रतिविम्ब खचित होता है, परन्तु असङ्गरूप से । जिस प्रकार दर्पण में अमङ्गरूप से शरीर प्रति-विम्नित होता है, एवमेव दर्पराश्यानीय महन्तत्त्व पर चिन् का प्रतिबिम्न प्रतिष्ठित होता है। यही चित् प्रति-बिम्ब चिदामास है, यही चिदाभास जीवातमा है। टर्पणस्थानीय महद्भुत ही इस चिटामास के निर्वचन का साधन है। एवं इस दृष्टि से दर्पराहष्टान्त सर्वथा ऋन्वर्थं बन रहा है। दूसरा चल्र्ह धान्त है। पुरोऽविस्थित पुरुष का प्रतिविम्ब हमारे नेत्रपटल पर खचित हो बाता है। बनतक चिदामास्लच्चण त्रातमा पाञ्चमौतिक शरीर में प्रतिष्ठित रहता है, तमीतक चत्तुपटल में अन्य पुरुष का प्रतिविम्ब खचित होता है। शवशारीर के चत्तुपटल में अन्य पुरुष का प्रतिविम्ब खिचत नहीं होता । इस उदाहरण से प्रबापित को यह बतलाना था किं. जिन चित् तत्त्व में अन्य पुरुषके प्रतिचिम्ब-प्रहरण की शक्ति है, वही जीवात्मा है। जब तक शरीर में वह प्रतिष्ठित रहता है, तभी तक चत्त्रपटल पर पुरुषप्रतिविम्ब खिचत होता है। एवं इम दृष्टि मे चत्तु:पुरुषदृष्टान्त भी सर्वया अन्वर्थ बन रहा है। तीसरा उदशारावपुरुष दृष्टान्त है। पानी पारमेष्ठय तत्त्व है। पारमेष्ठय तत्त्व 'भूगु' है. एवं त्रापः-वायुः-सोम भेट से इसको तीन त्रवन्था मानीं गई हैं। 'त्रापो भृग्विङ्गरोरूपमापो भृग्विङ्गरोर्मयम' से तीनों 'श्रापः' हैं। चिदाभासलच्चण बीवात्मा के तीन ही गर्मचेत्र हैं। श्रतएव बीवसर्ग श्राप्य वायव्य सौम्य , मेद से तीन ही मागों में विभक्त हैं । भागत्रय में विभक्त यही भार्गव अपतत्त्व 'महान्' है । एवं 'मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भ द्धाम्यमहम्' के अनुसार यही महत्तन्व चिटाभास की योनि है । उदशराव-दृष्टान्त से प्रजापित बतलाना यही चाहते थे कि, जिस प्रकार पानी में शरीर प्रतिबिम्बित है, नैसे ही अपतत्त्व-लक्कण महत् के श्राधार पर चिदाभासलक्कण जीवात्मा प्रतिष्ठित है । ज्यात्मा शरोरसापेन है । ज्ञात्मा, पाञ्च-भौतिक शरीर, टोनो की समष्टि का त्राधार शुक्राविन्छन महद्बहा माना गया है। इन दोनों को लच्य में रख कर प्रजापित ने पहिले तो त्रालोमस्यः-त्रानखाप्रेभ्यः शरीर का प्रतिबिम्ब लच्य बनवाया, त्रानन्तर वस्त्राभूषण्-सुसजित शरीर को लच्य बनवाया । शरीर विशुद्ध चिटात्मा का दार्शन्तिक बना, वम्त्रादि 'वासांसि जीर्णानि' न्याय से शरीर का दार्ष्टान्तिक बना । एवं इस दृष्टि से यह उदशराबदृष्टान्त भी सर्वया ऋन्वर्ध बना ।

दृष्टान्तविधि से आत्मस्वरूप का विश्लेष्या कर प्रजापित ने दोनों जिज्ञासुओं को लच्य में रक्ते हुए यह उद्गार प्रकट किए कि, सम्मवतः दोनों अभी आत्मस्वरूप की वस्तुस्थित पर नही पहुँचे हैं। दोनों में जो आत्मस्वरूपोपनिष्ठत् के तथ्य पर पहुँच जायँगे, विजित होगे, अन्य पराजित होंगे। इधर प्रजापित यह विचार- निमर्श कर रहे थे, उधर उन दोनों की क्या स्थिति हुई ?, यह देखिए। असुरेन्द्र विरोचन दृष्टान्त को ही सिद्धान्त पन्न मान बैठे। उन्होंनें अपनी असुरमण्डली में यह उद्घोष प्रकट कर दिया कि, ' प्रजापित ने शरीर को ही आत्मा बतलाया है। शरीर को स्वस्थ—बिलष्ट-रखना ही सुखप्राप्ति का अन्यतम द्वार है। शरीर को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो आत्मा है। इसे साध्वलंकृत रखना चाहिए। अहोरात्र शरीरचिन्ता में ही निमन रहना चाहिए। शरीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, यह आज प्रजापित ने उदशराव+दृष्टान्त से म्पष्ट प्रमाणित कर दिया है'। तभी से असुर-सम्प्रदाय के लिए निम्न लिखित सिद्धान्त प्रचलित हो पड़ा—

# ''श्रमुराणां ह्योपोनिषत् । प्रोतस्य शरीरं भिचया, वसनेन, श्रलङ्कारेणेति-मंम्कुव न्ति । एतेन ह्यमुं लोकं जेध्यन्तो मन्यन्ते-इति \* ।

मन्दबुद्धि विरोचन शीघ्र ही सन्तुष्ट हो गए। परन्तु इन्द्र सन्तुष्ट न हुए। उन्होंनें अपनी देवमरडली में आकर ये मनोमाव प्रकट किए कि, प्रजापित ने जिस प्रतिविम्ब को अमृताभयलच्च आत्मा बतलाया, वह आत्मा (शरीरप्रतिविम्ब) तो सर्वथा मयाकान्त है। जैसा शरीर, वैसा प्रतिविम्ब। हस्त-पाद-चत्तु आदि अङ्ग-हीन शरीर का प्रतिविम्ब भी अङ्गहीन ही रहता है। तात्पर्य, नाशवान् शरीर का प्रतिविम्ब भी सर्वथा नाशवान् है। फिर इसे अविनाशी, अनुच्छितिधम्मां आत्मा कैसे मान लिया जाय?। व्याकुलमना इन्द्र समित्पाणि बन कर पुनः प्रजापित की सेवा में उपिरथत हुए, एवं अपना चोभ प्रकट किया। प्रजापित ने कहा-मध्यन्! ऐसा ही है, तुम्हारा चोभ यथार्थ है। ३२ वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्य्य का अनुगमन और करो। अनन्तर वस्तुतस्व की व्याख्या की जायगी।

३२ वषर्नान्तर प्रजापित कहने लगे, इन्द्र! जाग्रद्वस्था के अनन्तर अपना प्रभाव प्रतिष्ठित रखने वाली स्वानावस्था से सम्भवतः तुम परिचित हो । इस अवस्था में जो तत्त्वविशेष विविध प्रकार के स्वान देखा करता है, वह स्वानद्रष्टा ही अमृत-अभयलच्या आत्मबंहा है । इस स्वानपुरुष-दृष्टान्त से प्रजापित का अभि-प्राय यही था कि, स्वानावस्था में पाञ्चभौतिक शरीरिपएड की बाह्य क्रियाएँ शान्त हो जातीं हैं । दूसरे शब्दों में श्रीर निश्चेष्ट हो जाता है । इस दशा में स्वानद्रश्चन हुआ। करता है । न रथ है, न मार्ग है, न अश्व है । परन्तु वह द्रष्टा अपनी महिमा से स्वयं ही रथ, रथमार्ग, अश्वादि बन कर कीड़ा किया करता है । अवश्य ही यह स्वानद्रष्टा हुआ। शरीर से भिन्न अमृत तत्त्व है । केवल द्रष्टृत्वेन चिदंश ही स्वानद्रष्टा है । एवं इस दृष्टि से यह दृष्टान्त भी सर्वथा अन्वर्थ बन रहा है ।

इन्द्र शान्तहृद्य होकर देवमएडली में लौट स्राते हैं। स्रौर कहने लगते हैं कि, प्रजापित ने स्वप्न -द्रष्टा को ऋमृतामयलच्च स्रात्मा बतलाया है। यह ठीक है कि, शरीरविकृति का स्वप्नद्रष्टा पर कोई प्रभाव

शवशरीर को वस्नालङ्कारों से सुसजित करना श्रासुरधर्म्म है। विदित नहीं, देवधर्मानुयायिनी श्रास्तिक प्रजा में यह श्रासुरधर्म केंसे, कब से, श्रीर क्यों प्रचलित हो पड़ा १।

#### १०-उपनिषदों का शिवरा-कौशल-

श्रेयः-प्रेयोमावात्मक उपनिषदों का शिक्त्णकौशल वास्तव में एक अमृत्यूर्व इतिकृत है। उपनिषदों में जिन तात्त्विक विषयों का विश्ठेषण हुआ है, वे सब श्रेयोमाव को मूलाधार बनाते हुए 'सत्यं' है। बटिल से बटिल तत्त्वों का निरूपण प्रेयोमाव को लच्च बना कर हुआ है, अतएव औपनिषद-विषय 'सुन्दरं' है। सत्यं, सुन्दरं, ने औपनिषद विषयों को 'शिवं' बना रक्खा है। कटुसत्य परिणाम में 'शिवं' बनता हुआ मी अवणकाल में असुन्दरं है, अतएव 'अशिवं' है। और 'न ब्रूयान सत्यमप्रियम्' के अनुसार ऐसा अपिय सत्य श्रोता के स्वामाविक आकर्षण पर आधात करने वाला है, तत्-तत्त्वप्रदृति में अरति उत्पन्न करने वाला है। वर्नमान युग की शिक्ताप्रणाली, विशेषतः संस्कृतसाहित्यशिक्ताप्रणाली शिक्तान्यायियों के लिए कटुसत्य ही सिद्ध हो रही है। करणा यही है कि, वर्तामान प्रणाली ने प्रेयोमाव का परित्याग करते हुए विशुद्ध श्रेयोमावम्लक कटुसत्य को प्रधान बना रक्खा है। यही कारणा है कि, आज सर्वसाधारण की दृष्ट में यह आर्ववैभव एक महाविमीषिका वन रहा है "संस्कृत महा कठिन है, इसमें रटाई बहुत होती है, कोई आकर्षण नहीं है" ऐसे ऐसे उद्गार बच सुनने में आते हैं, तो कहना पड़ता है कि, भारतीय विद्यत्सपाज शिक्तण-कौशल में दूर हट चुका है। जब संस्कृत साहित्य में शिक्तण-कौशल का समावेश कर दिया बाता है, तो उस स्थिति में विना किसो सन्देह के यह कहा बा सकता है कि, "संस्कृतसाहित्य की तुलना में 'सत्यं शिवं मुन्दरम्' कहलाने योग्य पृथिवी का अन्य कोई साहित्य नहीं है"। परन्तु "

विचार उपनिषदों की शिच्चा का प्रकानत है। माघा, भाव, निरूपणीया शैली, आदि सभी दृष्टियों से उपनिषदों की शिच्चा एक अपूर्व कौशल रखती है। गहन से गहन तत्त्वों का व्यावहारिक लौकिक दृष्टान्तों के द्वारा बड़ी ही प्राञ्चल, तथा बोधगम्यभाषा में जैसा स्पष्टीकरण उपनिषदों में हुआ है, उसे देखते हुए कहना पड़ता है कि, ऋषियों ने उपनिषदों की शिच्चा के सम्बन्ध में 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' को अथ से इति पर्य्यान्त चिरतार्थ किया है। उदाहरण के लिए कुछ एक उद्धरण यहाँ उद्षृत कर दिए जाते हैं। इनके आधार पर स्थालीपुलाकन्याय से पाटक भलीभाँति इस शिच्छा—कौशल का महत्व अवगत कर सकेंगे।

(१)—"अन्न से मन बनता है, पानी से प्राण बनता है, तेज से वाक का निम्मांण होता है" यह उपनिष्ठत् का सिद्धान्तस्त्र है, मौलिक शिचा है। इस शिचा का किस कौशल से उपनिष्ठत् ने स्पष्टीकरण किया है, यह द्रष्टव्य है। श्वेतकेतु शिष्य हैं, स्वयं श्वेतकेतु के पिता महार्षे अरुण उपदेश हैं। श्वेतकेतु के सामने जब उक्त सिद्धान्तस्त्र आता है, तो सहसा उनकी बुद्धि स्तन्ध सी हो जाती हैं। वे विचारने लगते हैं कि, अन्न, आपः, तेज से मन—प्राण—वाक का निम्मांण कैसे हुआ?। अरुणमहार्षे पुत्र की इस मनोदशा को लच्य में रखते हुए अपनी ओर से एक दृष्टान्त उपस्थित करते हुए कहने लगते हैं—हे प्रिय! दृष्टी विलोना देखा होगा। और देखा होगा कि, मन्थनप्रक्रिया से दही के ऊपर सुसूच्म शृतिबन्दुएँ निकल आतीं हैं। ठीक यही स्थिति मनः—प्राण—वाक की समभो। जब तुम शारीराग्नि में अन्न, पानी, तेज की आहुति देते हो, तो शरीर में मन्थनप्रक्रिया आरम्भ हो जाती हैं। इस मन्थन में तीनों के सुसूच्म भाग ऊपर आ जाते हैं। ये ही सुसूच्म भाग कमशः मनः—प्राणः—वाक हैं। और सम्भव है, इस 'दिध—सिप' दृष्टान्त से तुम समक गए होंगे कि—

#### ''अन्नमयं हि सौम्य! मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्'ः।

दिध का नारभाग सर्पि है, एवमेव अन्न, अप, तेज, का सारभाग कमशः मनः-प्राणः-वाक् है, दशन्त का यही तात्पर्य्य है। कैमा मुलभ, नाथ हो ता त्वक दशन्त है। दशन्त की अनुरूपता भी कम महत्व नहीं ग्वती। एक ही दिध-सर्पिदृशन्त में तीनों की अनुरूपता विद्यमान है। दिध दुग्ध का रूपान्तर है। दुग्ध में नोममान्ना अधिक रहती है। उधर चान्द्र सोमरस ही अन्नरूप में परिणत होता हुआ रसास्रङ्मांनादि कमसे अपने विशुद्धरूप से मन का स्वरूपिनम्मीपक बनता है। दुग्ध मन का निम्मीपक नहीं बनता, अपिनु 'दिधि' मन का निम्मीपक बनता है। जमें हुए दुग्ध का ही नाम दिध है। तरलरस दुग्ध है, घनरस दिध है। 'द्राध हैवास्य लोकस्य रूपम्' (शत०७।५।१।३।) के अनुसार पार्थिव अन्नरस दिधरूप है। खेत ने आया हुआ अन्न दिध (धन) मावापन्न है। इस दिधरथानीय अन्न की आहुति होती है। मन्थनप्रक्रिया आगम्म होती है। घनता दूट जाती है। दिवमें रहने वाला आन्तरिक्य वृत्तरस निकल पड़ता है। विश्व मन का स्वरूपिनम्मानक बनता है। दिधमन्थनप्रक्रिया में पानी का भी समावेश रहता है। अपसम्बन्ध से ही इस में फेन (भाग) निकलते हैं। एवं इस दृष्टि से यही मन्थनप्रक्रिया 'आपोमयः प्राणः' का दृष्टान्त बन गही है। मन्थनप्रक्रिया एवं प्रकार का धर्षण है। इस धर्षण से ताप उत्पन्न हो जाता है, जिसका मन्थन प्रक्रिया में साद्धात्कार किया जानकता है। और इसी दृष्टि से यही मन्थनप्रक्रिया 'तेजोमयो वाक्' का भी दृष्टान्त बन गही है।

दिध-सिर्प-दृष्टान्त से योग्य शिष्य तत्त्व पर पहुँचता हुआ भी अभी अनुभृति से बिख्वत है, यह लच्य में रखते हुए अरुग एक प्रायोगिक दृष्टान्त उपस्थित करते हैं। आदेश देते हैं कि, पन्द्रह दिवस पर्य्यन्त अन्न न्वाना छोड़ टो, केवल पानी पीओ। शिष्य ने आदेश का पालन किया। १५वे दिन गुरु ने प्रश्न किया कि, हे सोम्य! क्या तुम ऋक्-यजुः-साम का विश्लेषण कर सकते हे १। शिष्य उत्तर देता है, भगवन्! इस समय सुमें कुछ सुमाई नहीं देता। बस गुरु का शिच्लगकौशल समाप्त हुआ। शिष्य को विदित हो गया कि, अन्न खाने से बन्न मेरा प्रज्ञानवगत् शिथिल हो गया है, तो अवश्यमेव 'अन्नमयमेव मनः'। (छां॰उप०६।५,६,७,- खरड)।

<sup>(</sup>२)-असुरेन्द्र विरोचन, तथा देवेन्द्र इन्द्र के सम्मुल आतमा के सम्बन्ध में यह उपनिषत् (सिद्धान्तमूत्र) उपिश्यत हुई कि-'आतमा अवर है, अपर है, भूख-प्यास से दूर है, पाप से विरहित है, सत्यकाम है,
मत्यसंकल्प है। ऐसे इस आतमा के परिज्ञान से सम्पूर्ण विभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं"। इस आतमोपिनषत् ने
टोनों का ध्यान आतमस्वरूपविज्ञान की ओर आकर्षित किया। फलतः आतमस्वरूपविषयिणी जिज्ञासा ले कर
सिमत्-पाणि बन कर दोनों प्रजापित की सेवामें पहुँचे, और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। प्रजापित ने आदेश
दिया कि, आतमस्वरूपपरिज्ञान से पहिले योग्यता प्राप्त्यर्थ तुद्धों ३२ वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्य्यक्रत का अनुगमन करना
चाहिए। अनन्तर तुद्धों आतमस्वरूप बतलाया जायगा। दोनों ने आदेशानुसार ब्रह्मचर्य्यक्र का पालन किया,
अचन्तर टोनों सिमत्—पाणी बन कर प्रजापित के सम्मुख पुनः उपिश्यत हुए। प्रजापित ने सामने रक्ले हुए
बलपात्र की ओर सङ्कोत करते हुए टोनों को आदेश दिया कि, तुद्धों इस बलपात्र पर दृष्टि डालनी चाहिए।
यदि इस प्रतिबिम्बमाव से तुद्धों आतमस्वरूप अवगत न हो, तो पुनः बिज्ञासा प्रकट करना। दोनों ने आदे—

है। ज्ञानाधिष्टाता प्राज्ञ इन्द्र है, यही मधवा है। वै॰ तै॰ प्राज्ञ की समष्टि ही अयं-क्रिया-ज्ञानमूर्ति देवसस्य नामक जीवात्मा है। इसे यह अभिमान हो जाता है कि, जो कुछ प्राप्तव्य (अर्थ), कर्नव्य (क्रिया) तथा ज्ञातव्य (ज्ञान) है, वह सब कुछ सुक्त में स्वतः सिद्ध है। फिर सुक्त से अतिरिक्त ईश्वर है, इस कंक्तर में क्यों फँसा जाय। अृति कहती है—भूलते हो। एक 'ज्ञानीयतृण' तुम्हारे सामने रक्सा जाता है। तुम्हारा अगिनभाग प्रयत्न-कहर्सों से भी इसे नहीं जला सकता। तुम्हारा वायुभाग इसे उड़ा नहीं सकता। तुम्हारा इन्द्रभाग उसी प्रकार इसमें इब जाता है, जैसे समुद्र में लौटे का पानी। स्मरण रक्खों, तुम्हारा यह वैभव वस्तुतः न तो तुम्हारों है, न तुम्हारे आलम्बनभूत प्रज्ञानादि की समष्टिलच्चण ब्रह्मस्य का है। "यदस्य च त्वं-ब्रह्मसत्यं-यदस्य च देवेषु, अथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्" के अनुसार भूतस्यात्मक शरीरमुवन में प्रतिष्ठित देवसत्य, तथा ब्रह्मसत्य दोनों मीमांस्य हैं। वस्तुतत्व दोनों में ब्याप्त रहने वाला मर्वव्यापक स्वतन्त्र तत्व है। एवं उसके दर्शन का एकमात्र उपाय शक्त्युपासना है। 'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते' के अनुसार शक्त्युपासना ही उस चिद्यनानुग्रह का अन्यतम द्वार है। उस परमात्मशक्ति के कणदान से ही तुम्हारा स्वरूप प्रतिष्ठित है। परमात्मशक्तियाँ ही जीवात्मशक्तियों की प्रतिष्ठा है। 'तमुपास्वेत्युपनिषत्'।

(४)—'पानी से पुरुषशारीर उत्पन्न होता है' यह उपनिषत् है, जिसका छान्दोग्य की 'पञ्चापिन विद्या' में स्पर्शिकरण हुआ है। बलीयस्ष्टि का यह शिल्ए कौशल भी द्रष्टव्य है। बटना यों घटित हुई। अरुणपुत्र, अतएव आरुणि' नाम से प्रसिद्ध रवेतकेतु एकबार कुरुपञ्चालों की समिति में पघारे। वहाँ सुप्रसिद्ध सृष्टिविज्ञानवेत्ता प्रवाहण जैबिली भी विद्यमान थे। आपने श्वेतकेतु से प्रश्न किया कि, कुमार! तुमने किस से शिल्पा प्राप्त की १। पिता गौतम ने मेरा अनुशासन किया है, श्वेतकेतु ने उत्तर दिया। राजर्षि प्रवाहण ने कुमार श्वेतकेतु से एक साथ पाँच प्रश्न किए, एवं पाँचों के सम्बन्ध में श्वेतकेतु ने 'नाहं मगवो वेद' यही उत्तर दिया। यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते, तो तुमने क्या शिल्पा प्राप्त की १, राजर्षि की इस मर्त्या से क्लान्तमना होने वाले श्वेतकेतु पिता के भास लौटे, और कहा कि, उस राजन्यक्ष ने मुक्त से जो प्रश्न किए, उनका उत्तर आपने क्यों नहीं बतलाया १। गौतम ने उत्तर दिया, में स्वयं इनका उत्तर नहीं जानता। यदि जानता, तो अवश्य बतलाता। पुत्र को आश्वासन प्रदान कर गौतम प्रवाहण के समीप पहुँ चते हैं, और जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि, आपने कुमार से बो प्रश्न किए हैं, उनका उत्तर बतलाइए १ गौतम ने सर्वप्रथम 'वेत्थ यथा पञ्चक्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति' इस पाँचवें प्रश्न का विश्लेषण करना आरम्भ किया।

'तृतीयस्यां वै इतो दिवि सोम श्रासीत्' के श्रनुसार रोदसीत्रैलोक्य के श्रादित्याग्निप्रधान यु लोक से ऊपर प्रतिष्ठित पग्मेष्ठी नामक तीसरे यु लोक में श्रद्धात्मक सोम प्रतिष्ठित रहता है । यु लोका-विच्छिन्न दिव्य सावित्राग्नि योनि है, तृतीय यु लोकाविच्छिन्न श्रद्धात्मक पारमेष्ट्य सोम रेत है, जो कि 'श्रम्मः' नामक श्रप्तत्व है। इस दाम्पत्यमाव से, दूसरे शब्दों में श्रद्धारेत, एवं दिव्याग्निलच्च्य योनि के समन्वय से भास्वरसोम नामक दाह्य तत्त्व उत्पन्न होता है। यही इस प्रथमाहुति का फल है। एवं यह श्रप्तत्व की द्वितीयावस्था है।

रोदसीत्रैलोक्य में व्याप्त पर्जन्य नामक आप्य अगिन में प्राण्य देवताओं के द्वारा श्रद्धाहुति से उत्पन्न सोम की ऋगहुति होती हैं। पर्जन्यागिन में हुत सोम वर्ग (पानी) रूप में परिण्त होता है। वर्षा ही इस द्वितीयाहुति का फल है। एवं यही ऋप्तत्व की तृतीयावस्था है। पार्थिव गायत्रागिन योनि बनती है, इसमें वर्षा नामक रेत की ऋगहुति होती है। इस ऋगहुति से ऋत्रसम्पत् उत्पन्न होती है। यह ऋत्रसम्पत् उस अद्धा नामक ऋप्तत्व का चतुर्थ रूप है। यही तृतीयाहुति का फल है।

लोमकेश-नखाय मार्गो को छोड़ कर सर्वाङ्गशरीर में व्याप्त वैश्वानर ऋग्नि योनि है, ऋन रंत है। आध्यात्मिक प्राणदेवताओं के द्वारा इस रंतोभृत ऋन की योनिभृत पुरुषाग्नि (वैश्वानराग्नि) में ऋाहुति होती है। मुक्तान्न में पार्थिव-ऋान्तरिच्य-दिव्य-तीनों वत्त्व हैं। रस-मल के क्रमिक विशकलन से मुक्तान्न कमशः रस, ऋसक्, मांस, मेद, ऋस्थि, मज्जा-रूप में परिगात होता हुऋा 'शुक्त' रूप में परिगात हो जाता है। अन्नाहुति से उत्पन्न शुक्त ऋप्तत्व की पाँचवीं ऋवस्था है। यही चतुर्थी ऋाहुति का फल है।

गर्भाशयगत शोणिताग्नि योनि है, पुरुषागडगत रेत रेत हैं । नामानेदिष्ठ, एवयामरुत् , वृषाकृषि, बालित्वत्या, श्रादि प्राग्यदेवताश्रों के सहयोग से यही रेत:—श्राहुति गर्भपुरुषरूप में परिगात होती है । यही पाँचवीं श्राहुति का फल हैं । इसप्रकार दिव्य सावित्राग्नि, श्रान्तरिद्य पर्जन्याग्नि, पार्थिव गायत्राग्नि, शारीर वैश्वानराग्नि, शोणिताग्नि, इन पाँच श्राग्नयों में क्रमशः श्रद्धालच्या श्रापः, सोमलच्या श्रापः, वृष्टिलच्या श्रापः, श्रक्तलच्या श्रापः, श्रक्तलच्या श्रापः, इन श्राहुतिद्रव्यों की श्राहुति होती है । इस परम्परा से पाँचवी श्रुक्ताहुति में वही श्रद्धा नामक श्रप्तन्व पुरुषस्वरूप में परिगात हो रहा है ।

बड़े ही व्यवस्थित ढंग से, साथ ही प्राञ्जलभाषा में गर्भविज्ञानोपनिषत् की शिच्चा देती हुई उपनिषत् इस महत्त्वपूर्ण शिच्चा की स्रोर भी हमारा ध्यान स्राकर्षित कर रही है कि, जिस विषय का हमें ज्ञान नही है, पारिडत्य का गर्व छोड़ कर उस विषय के जानकार की सेवा में प्रशातभाव से पहुँच जाना चाहिए। 'व्यं विद्वांसः' की कुत्सित भावना ज्ञानविकास का महाप्रतिकश्वक देखा सुना गया है।

(४)—"प्रजापित ने स्वप्रजा के भरण-पोपण के लिए सात प्रकार के अन्न उत्पन्न किए" यह उपनिषत् है। (बृ० त्रा॰ उ॰ १।५।१।)। उपनिषत् का शिच्णकौशल देखिए, किस ऋजुपद्धित से उसने इस स्प्तान्न-विज्ञान का स्पष्टीकरण किया है। सात अन्नों का साधारण, देवता, आ्रात्मा, पशु, इन अन्नादमावों के कम से १-२-३-१-इसप्रकार विभाजन हुआ है, जैसािक निम्नलिखित श्रुति से स्पष्ट है—

यत्सप्तानानि मेधसा तपसाऽजनयत्पिता ॥
एकमस्य साधारणं, द्वे देवानभाजयत् ॥१॥
त्रीप्यात्मनेऽकुरुत, पश्चम्य एकं प्रायच्छत् ॥
तस्मिन्त्सर्वं प्रतिष्ठितं यच प्राणिति यच न ॥२॥
कस्मात्तानि न चीयन्तेऽद्यमानानि सर्व्वद् ॥

नहीं पड़ता. बैसा कि प्रतिविभिन्नत उदशरावपुरुष पर पड़ता था। परन्तु यह भी तो स्पष्ट है कि. स्वप्नद्रष्टा स्वप्नावस्था में कभी रोने लगता है, कभी व्याकुल हो पड़ता है, कभी हँसने लगता है। श्रात्मानुगता एकसत्ता यहाँ कहाँ है । फिर कैसे स्वप्नद्रष्टा को अभय-अमृत मान लिया जाय। अवश्य ही एतत्लच्चण आतमा स्वप्नद्रष्टा से कोई पृथक तत्त्व होगा,जिमका उपदेश अनिधकारी समक्त कर प्रजापित ने नहीं दिया है। इन्द्र वापस लौटे, 'इन्द्र! शान्तहृदय बन कर लौट गए थे, फिर वापस क्यों आए' प्रजापित के यह पूँछने पर इन्द्र ने बन्तु-रियति प्रकट की । पुनः ३२ वर्ष के ब्रह्मचर्य्यानुगमन का आदेश मिला । अनन्तर निरुपाधिक आत्मतत्त्व का तटस्थलक्कण से विश्लेषण करते हुए प्रबापित कहने लगे कि. इन्द्र ! स्वप्नावस्था से ऋगली ऋवस्था 'सुपुप्ति' है। इस अवस्था में अन्तर्जगन् का व्यापार भी उपरत हो जाता है। विशुद्ध त्रात्मा ऋपने त्रापमें हूजा रहता है। यही 'स्वमपीतो भवति' लच्चणा 'स्विपिति' कही जाती है। स्वप्नावस्था से भी अतीत, अतएव स्वांतीत, श्रतएव वाहमनसप्यातीत, श्रतएव 'नेति-नेति' शब्द से निर्धीत तत्त्वविशेष ही श्रमृत-श्रमय-लद्धण श्रात्म-ब्रह्म है। तात्पर्य प्रजापित का यही है कि, स्वप्नद्रष्टा प्रज्ञानमन चिदश के श्रनुग्रह से स्वप्नदर्शन में समर्थ होता है। जब प्रजानमन विज्ञान के साथ सम्प्रक होकर हृदयाविन्छन्न प्रीतित नाही में चला जाता है. तो हृदयाकाशस्य दहराकाश में तदरूप से प्रतिष्ठित विशुद्ध चिद्धन में प्रज्ञान का चिदंश हुव जाता है, द्वैत नष्ट हो जाता है, ब्रद्धेतप्रसाद प्रश्नट हो जाता है। फलतः स्वप्नदर्शन बन्द हो जाता है। इस दशा में विशुद्ध चिदातमा निरुपाधिक है। श्रतएव किसी भी शब्द मे, किंवा दृष्टान्त से इसका समतुलन नहीं किया जा सकता । एवं यही वस्तुतः त्रात्मतस्य है, जिसके सम्बन्ध में निम्न लिखित तटस्थ उत्तर के त्रातिरिक्त त्रीर कोई उत्तर नहीं हो सकता-

### ''तद्यत्रेतत् सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति, एष आत्मा"

इन्द्र शान्त होकर वाफ्स लौट आए। और देवमरहली के समस् अपने ये उद्गार प्रकट किए कि, प्रजापित ने सुपुत्यवस्थापन्न जिस आत्मतत्त्व का तटस्थ लक्कण से उपदेश दिया, उससे भी मुक्ते अभी सन्तोष नहीं हुआ है। स्वानद्रष्टा—पर्यान्त वतलाए गए आत्मस्वरूप में नाशवान् भृतभाग का प्राधान्य था। परन्तु सुपुत्ति—अवस्थायुक्त आत्मस्वरूप में तो नाशवान् भूतभाग के साथ साथ अविनाशी 'आहं' भाव का भी विलोप है। सुपुत्ति में 'आहमिस्म' का भी अभाव है। 'आहं' ही तो आत्मोपनिषत् है। जिस अवस्था में 'आहमिस्म' ही न रहे, वह अवस्था, उस अवस्था से शुक्त तन्विविशेष, दोनों हीं बुद्धि से परे हैं। इसलिए मुक्ते कहना पढ़ेगा कि, अभी आत्मस्वरूप अपने लिए अविदित ही है।

इन्द्र पुनः उपस्थित होते हैं। एवं सिमत्पाणि वन कर अपना उक्त चोम प्रकट करते हैं। प्रजापित आदेश देते हैं कि, प्रवर्ष और धैर्य्य स्वलो। इसप्रकार ३२-३२-५२-५-के संकलन से आहमजिज्ञासानुवर्ची इन्द्रकी आयु के १०१ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। निरन्तर १०१ वर्ष पर्य्यन्त इन्द्र ब्रह्मचर्य्य का अनुगमन करते रहे। तब जाकर कहीं प्रजापित नें उन्हें अधिकारी माना। और सर्वान्त में आहमस्वरूप के सम्बन्ध में अपना यह सिद्धान्त प्रकट किया कि—

"इन्द्र! पाञ्चभौतिक शरीर मर्त्य है । श्रम्मतात्मा का यह मर्त्य शरीर श्रिष्ठान बन रहा है। श्रम्त भृत्युपुर में प्रतिष्ठित है। यही कारण है कि, जब तक शरीर पर (उपाधि पर) दृष्टि है, तब तक प्रिय-श्रिष्टि

द्रन्द्वां से स्रतीत स्रमृतात्मप्राप्ति (बोध) स्रसम्भव है। निरस्तसमस्तोपाधि-प्रपञ्चोपशम-स्रद्वय-स्रमृत-स्रभया-त्मतत्त्व स्रानुभृति से परं की वस्तु है। स्रानुभृति मोग है, मोग का प्रज्ञानसहकृत विज्ञान (बुद्धि) से सम्बन्ध है। बुद्धि स्वयं मौतिक-मर्त्यं पदार्थ है। वह उसका स्रानुभव कर भी कैसे सकती है, जब कि 'यो बुद्धि: परतस्तु सः'। 'स्रहमस्मि' यह स्रानुभव भी तो मर्त्यभावाकान्त ही है। स्रानुभव द्वौतसापेच है। द्वौत नामरूपात्मक है। स्राकाशोदर ही नामरूपात्मक भय का प्रवर्त्त है। जब वह नामरूपातीत है, तो उसका शब्द-द्वारा उपदेश कैसे सम्भव है। परज्योतिःस्वरूप सम्प्रसाद ही उसकी एकमात्र तटस्थ परिभाषा है। यही स्रात्मस्वरूप का-वैसा समभन्नो, विश्लेषण हैं"। (स्त्रांञ्जपञ्चाराष्ट्र, १०,११,१२,१३,१४ खरड)

पाठक देखेंगे कि, किस कौशल से स्थूल से स्ट्स्म की ओर लाते हुए आत्मस्वरूप का तटस्थ लच्चाण द्वारा विश्लेषण हुआ है। आयु के १०० वर्षों तक बड़े संयम के साथ जीवनयात्रा का निर्वाह करने वाला, आत्मिबज्ञासा सुरिद्धत रखने वाला चीर ही इस आत्मबोध का अन्यतम अधिकारी है। इसप्रकार एक ओर सर्वानुभूत—बोधगम्य दृष्टान्तों के द्वारा जहाँ उपनिषत् सोपाधिक आत्मस्वरूप का विश्लेषण कर रही है, वहाँ अधिकारी की मर्यादा का भी पूरा पूरा स्पष्टीकरण हुआ है। क्या ऐसे शिद्धणकौशल का अन्यत्र मिल सकना सम्मव है !।

<del>-----</del>-----

(३)—"नामरूपात्मक पाञ्चभौतिक स्यूलशरीर भूतसत्य है। वैश्वानराग्नि, तैजस वायु, प्राझ इन्द्र, की समष्टि शरीराभिमानी 'देवसत्य' है। प्राण, प्रझान, विज्ञान, महान, अव्यक्त, इन पाँचों की समष्टि 'ब्रह्मसत्य' है। एवं आत्मसत्य चित्र्यन कौशल उस समय मलीमाँति स्पष्ट हो जाता है, वन कि केनोपनिषत् में उपवर्णित कथानक की और हमारा ध्यान आकर्षित होता है। कथानक यों है कि, इन को देवताओं में प्रधान बातवेदा नामक अग्नि, मातरिश्वा नामक वायु, तथा मधवा नामक इन्द्र, तीनों को यह अमिमान हो गया कि, सम्पूर्ण तैलोक्य में हमारा ही प्रमुत्व है। हम से बढ़ कर अन्य शनित का अभाव है। इनके इस अभिमान को दूर करने के लिए एक यच्च प्रकट हुआ। देवता इसे देख कर धवरा गए। सर्वप्रथम अग्निन गए, अग्नि के सामने वच्च ने एक तृग्ण रख दिया, अग्नि इसे न जला सके, अग्नि वापस लौट आए। वायु गए, परन्तु ये भी इसे न उड़ा सके। सर्वन्त में इन्द्र पहुँचे। इन्द्र के पहुँचते ही तृग्ण विलीन हो गया। देवता स्तब्ध, तथा चिकत हो गए। उसी समय आकाश में 'हैमवती उमा' प्रकट हुई। और उसने आकाशवाणी की कि, हे देवताओ! बिस यच्च को देख कर तुम आश्चर्य में पड़ रहे हो, वह बहा (चित्यन आत्मा) है। इसी के विजय में तुम्हारा विजय है। तप, दम, कर्म्म ही उसकी प्राप्ति के साधन हैं। साङ्कवेद, सत्य ही उस आत्मब्रह्म का आयतन है। बो आत्मब्रह्म की इस उपनिषत् को बान लेता है, वह पूर्णप्रतिष्ठित हो बाता है"। (केनोपनिषत्)

त्राख्यान के द्वारा उन सुप्रसिद्ध ज्ञान-क्रिया-त्र्यर्थ नामक तीन शक्तियों की त्र्रोर उपनिषत् ने हमारा ध्यान त्राकर्षित किया है, ज्ञिनके त्र्यमिमान में पड़ कर जीवात्मा परमात्मा को भूल जाता है । पाञ्चभीतिक शरीरभुवन में त्रर्याधिष्ठाता वैश्वानर त्र्यान्त है, यही ज्ञातवेदा है। क्रियाधिष्ठाता तैजस वायु है, यही मातरिश्वा

#### यो वैतामित्तिति वेद सोऽन्नमित्ति प्रतीकेन ॥ म देवानिपगच्छिति स ऊर्ज्जमुपजीविति ॥३॥ (बृ॰ श्रा॰ १।४।)।

तो, गेहूँ, उदं, मूँग, चना, चांवल, आदि मुप्रसिद्ध अत्र प्रथमात्र विमाग है। इसी के लिए 'एक-मन्य साधारएएम्' कहा गया है। एतिलच्छ हुत अत्र, प्रेतिलच्छ प्रहुत अत्र, दोनों का द्वितीयात्र विमाग है। इसी के लिए 'द्वे देवानभाजयत्' कहा गया है। पय तृतीयात्र विभाग है, इसी के लिए 'प्रशुभ्य एकं प्रायच्छत्' कहा गया है। एवं 'मनः-प्राणः-वाक्' की समष्टि चतुर्यात्र विभाग है, इसी के लिए 'त्रीएया-रमनोऽकुरुत' कहा गया है। इसप्रकार सात अन्न चार भागों में विभक्त हैं।

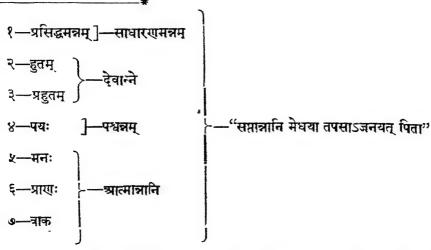

त्रव लोकिक भाषा में इन सातों त्रजों की मीमांसा कीजिए । त्रात्मा मनः-प्राण-वाङ्मय माना गया है । ज्ञानघन मन, क्रियाघन प्राण, त्रर्थघना वाक्, तीनों की समिष्ट ही 'तिद्दं सवम्' है । सुसूच्म मन की कामना में, तथा सूच्म प्राण के व्यापार से स्थूल वाक्तच्व का विकास हुन्ना है, जो कि वाक्तच्व तै० के शब्दों में 'त्राकाश' भूत नाम से प्रसिद्ध है । बलग्रन्थितारतम्य से यही वागाकाश त्र्यागे जाकर क्रमशः वायु, तेज, जल, पृथिवी, इन चार भूतों में परिणत हो जाता है । इसप्रकार मनःप्राणप्रधान त्रात्मा त्राकाशादि पाँच भूतों का जनक बनता हुन्ना सप्तकल बन रहा है । सप्तकलोपेत त्रात्मब्रह्म का त्रांशभूत जीवात्मा भी इन्हीं मातों कलात्रों से युक्त है, जो सप्तकलासमिष्ट चार भागों में विभक्त मानी जा नकती है । पृथिवीप्रधान स्थूलशरीर की एक स्वतन्त्र कला है । जल, तेज, दोनों की समिष्ट एक कला है । वायु एक स्वतन्त्र कला है । त्राकाशात्मिका वाक्, प्राण, मन, इन तीनों की एक स्वतन्त्र कला है । चार मागों में विभक्त इन्हीं सात कलात्रों के त्रन्न का विचार प्रस्तुत है । भौतिक शरीर नामक प्रथम विभाग भृतसृष्टिमात्र में नामान्य है, त्राहार-निद्रा-भय-मेथुन, चारों धम्म भी इस दृष्टि से सामान्य हैं । त्रातएव इस सामान्य त्रात्माक्त के त्रात्न को श्रुति ने 'साधारण' नाम में व्यवहृत किया है । स्थूलशरीरगत जलीय तत्त्व सौम्य प्राणदेवतात्रों से युक्त है, तेजस्तत्त्व त्राग्नेय प्राणदेवतात्रों में युक्त है । सौम्य देवता, त्राग्नेय देवतात्रों की समष्ट 'देवविभाग' नामक एक स्वतन्त्र विभाग है । पार्थिव

साधारण अन्न जर्ां पार्थिव शरीर का अन्न है, वहाँ जल, तथा तेज ( प्रकाश ) दोनों क्रमशः सौम्य-आग्नेय देवनाओं के अन्न हैं।

शारीर-रमों को मस्तक से पाद पर्यन्त, पाद से मस्तक पर्यन्त प्रवाहित करने वाला शारीर वायुतत्त्व हैं। यह वायुत्तत्व आन्तरीद्य हैं। उधर सृष्टिविज्ञान के अनुसार पशुप्राण वायव्य बनता हुआ आन्तरीद्य हैं, जैसा कि -'अन्तरिद्धभाजना वे परावः' इत्यादि निगम से प्रमाणित हैं। पशुभाग वायुप्रधान हैं, अत्रएव पशुप्राण-प्रधान अक्षादि पशुआों के अपत्य उत्पत्ति से कुछ समय पीछे ही उछलने कूदने लगते हैं। 'इषे त्वोर्जे त्वा वायवस्य देवो वः प्रापयतु अष्टतमाय कर्म्मणे' इत्यादि मन्त्रश्रुति भी पशु की इसी वायुरूपता का समर्थन कर रही हैं। इस पशव्य वायु का मोग हमारे (मनुष्य) शरीर में भी हो रहा है। श्लेष्मादि चिक्कण भाग माद्मात् पशु है। 'वृतमन्तरिद्धश्य' के अनुसार अन्नगत वृत रस आन्तरिद्य हैं, जो पयोरस का रूपान्तर हैं। इमप्रकार अन्नगत वृतरस भी शारीर पशु का अन्न बन रहा हैं। एवं साद्मात्रूप से श्लास-प्रश्लास द्वारा भी वायुतत्त्व शारीर पशुभाग का अन्न बन रहा हैं।

त्राकाश भूमा है, यही मुख, किवा त्रानन्द है, जैसा कि—"को ह्ये वान्यान्, कः प्रारयात्, यदेष त्राकाश त्रानन्दों न स्यान्" इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। निरावरणप्रान्त, खुली हवा, निःसीमभूमा, त्र्यादि ही तो त्रानन्द के प्रत्यच् निदर्शन हैं। इमप्रकार भूमात्मक त्राकाश त्राकाशस्त्रेन भी त्रात्मा का त्रात्र बन रहा है, एवं त्रपने शब्दगुण से भी यह त्रात्मा का त्रान्न बन रहा है। द्रुतरा प्राणात्मक कियान्न है, तीसरा मनोमय ज्ञानान्न है। ज्ञान-किया-त्राकाश, तीनों क्रमशः त्रात्मा के मनः-प्राण-वाक् भागों के त्रात्म बन रहे हैं। त्रोर इसप्रकार सातों त्रजों का त्राध्यात्मिक सातों त्रजादकलात्रों के साथ उपमोग हो रहा है।

सहज माषा की दृष्टि से सातों का सनन्वय की जिए। पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, किया, जान, ये सात अन्न हैं। सातों में पाँच तो प्रजापित के कोश से विना परिश्रम के ही मिलते रहते हैं। श्वासप्रश्वासायक वायु, स्र्यं चनन्द्र - अपन - वाक् - आत्म - मेटिमन्न तेज (ज्योति), आकाशभूमा, एवं तदनुगत शब्द, किया, जान, ये पाँच अन्न तो स्वतः प्राप्त हैं। शेष पृथिवी, जल के लिए हमें अम करना पड़ता है। पानी प्रयासपूर्वक मुख में डाला जाता है। पृथिवी (मिट्टी) को रूपान्तर (जौ - गेहूं आदि) में परिणत कर प्रयासपूर्वक मोग्य बनाया जाता है। यही सप्तानविज्ञान की संचिप्त परिमाषा है, जो गहनतम बनती हुई भी शिच्रण - कौशल से सरलतम बन रही है।



#### ७-शरीरम्-पृथिवी (गोघूमादीनि सा० अन्नानि) ग- साधारणात्रम्

पूर्वप्रदर्शित कुछ एक निदर्शनों से हमें यह मान लेना पहता है कि, उपनिषटों का शिक्सक्रम, दूसरें शब्दों में विषयनिरूपणीया शैली प्रियसत्यभावानुगता बनती हुई 'सत्यं शिवं मुन्दरम्' को अक्रशः चिरता कर रही है। यही उपनिषच्छाल का शिक्सक्रीशल है। इस सम्बन्ध में हमें यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि, यह शिक्सक्रीशल अध्यापनकौशल पर अवलम्बित है, एवं अध्यापनकौशल परिभाषाज्ञान पर अवलम्बित है। निसन्देह परिभाषाज्ञान की विलुप्ति से आज हमारा अध्यापनकौशल विगड़ गया है। फलस्वरूप मन्यं-शिवं- मुन्दरं उपनिषच्छाल बिज्ञामु वर्ग के लिए एक बटिल समस्या बन गया है। विलुप्त वैदिक परिभाषात्रों का पुनरुद्धार ही शिक्सक्रीशल का बीर्णोद्धार कर सकता है, यह कहना पिष्टपेषण ही माना जायगा।

#### प्रकरखोपसंहार-

उपनिषत् हमें क्या िस्लाती है !, प्रश्न के सम्बन्ध में यद्यपि अभी बहुत कुछ वक्तव्य है । परन्तु विस्तारमय से यहीं विश्राम किया बाता है । ज्ञान—कर्म्म—मिकि—विज्ञान—आदि बटिल विषयों की रहर्याशस्त्र के साथ साथ व्यावहारिक बीवन से सम्बद्ध नैतिक शिस्ताओं को हमारे सम्मुख रखता हुआ उपनिषच्छुरित्र अपनी उपयोगिता का सभी दृष्टिकोणों से समर्थन कर रहा है । औपनिषद—शिस्तास्त्र के नियन्त्रण में रहता हुआ मनुष्य अधिकार—योग्यतानुसार अपने लस्य पर पहुँच सकता है, जिस लस्य की मूलप्रतिष्टा—'बुद्धियोग—शिस्ता' है । यही उपनिषदों की प्रधान शिस्ता है । उपनिषत् हमें क्या नहीं सिस्ताती !, यही प्रकरणोपसंहार—वाक्य है ।

'उपनिषत्-शिच्चास्वरूपदिग्दर्शन'-नामक तृतीय स्तम्भ उपरत

-३-

श्री:

# उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखराडान्तर्गत

'उपनिषत्-शिचास्वरूपदिग्दर्शन'- नामक

तृतीयस्तम्भ-उपरत

3



श्री:

# उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखगडान्तर्गत-

'त्र्यापनिषद्-ज्ञानाधिकारिस्वरूपदिग्दर्शन' नामक

चतुर्थ-स्तम्भ



# ऋौपनिषद्-ज्ञानाधिकारिस्वरूपादेग्दर्शन चतुर्थ-स्तम्म

#### ?-त्रह्मविद्या, ऋौर तत्प्रतिपाद्क शास्त्र---

श्रव्यय-श्रव्य-गर्मिता श्रात्मब्यिवद्या ही ब्रह्मविद्या है। परिमाधानुसार उपाधिरहित 'ब्रह्म' शब्द एकमात्र श्रात्मव्य का ही वाचक माना गया है। श्रात्मव्य का मूल श्रव्य है, सर्वमूल श्रव्यय है, यही काष्टा है, यही परा गित है। श्रव्यय-श्रव्य के बिना श्रात्मव्य स्त्रनुपपत्र है। श्रत्यव श्रात्मव्य से सम्बन्ध रखने वाली ब्रह्मविद्या का—'श्रव्ययाच्यरगर्भितत्त्वे सित-श्रात्मव्यविद्यात्त्वं ब्रह्मविद्यात्त्वम्' यही लव्यण न्याय-मङ्गत माना जायगा। नानाभावोपेता खर्णड—खरणडात्मिका द्रय्पुरण्डीरिविद्या, उद्गीयविद्या, सामविद्या, प्रयाव-विद्या, परिमरविद्या, पर्याङ्गविद्या, श्रातिविद्या, श्रादि वच्यावत् इतर विद्याश्रों का इसी ब्रह्मविद्या में श्रन्तर्भाव है। ब्रह्मविद्या के परिज्ञान से सब कुछ विज्ञात वन जाता है। इसी श्रमिश्राय से—'एकेन विद्यातेन सर्विमः विद्यातं भवति' यह कहा जाता है। ब्रह्मविद्या का तत्त्वतः परिज्ञान प्राप्त करने वाले ब्रह्मवित् विद्वान् के लिए कुछ मी श्रमम्भव नहीं है। इसी ब्रह्मविद्या के श्राधार पर भारतीय महर्षिगर्ण 'सर्वज्ञ' कहलाए, इसीके बल पर उन्होंनें श्रपनें लिए 'विदितवेदितव्या श्रिधिगतयाथातथ्याः' शब्दों का प्रयोग किया, जिन शब्दों को निम्न लिखित श्रुति से समर्थन प्राप्त है—

## 'तदाहु:-ब्रह्मविद्यया इ वा सर्वः भविष्यन्तो मन्यन्ते मनुष्याः' ( शतः १४।४।२।२०। )

ब्रह्मचर्य, तपः, स्त्य, श्रद्धा, उपनिषत्, विद्या, श्रादि ब्रह्मविद्याप्राप्तिसाधनों के श्रनुष्टान से ऋषियों ने सर्वज्ञानमूलभृता इस ब्रह्मविद्या का साद्धात्कार किया, एवं लोकास्युदय-निःश्रेयस् के लिए श्रपनी देवी वाणी में उसका संकलन किया। ऋषिसंकलिता शब्दात्मिका वही ब्रह्मविद्या श्राजदिन 'वेदशास्त्र' नाम से प्रसिद्ध हैं। 'सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति' (मनुः १२१६७।) कहते हुए मगवान् मनु ने भी उक्त श्रुति का यथावत् श्रनुगमन किया है। महर्षियों के चिरकालिक तपोयोग से श्रवतीर्म्ण वेदशास्त्र एक प्राकृतिक शास्त्र है, श्रन्तर्थ्यामी की सत्यनियति से नियन्त्रित मर्य्याशास्त्र है। इसे लौकिक शब्दशास्त्रों की माँति सामान्य शास्त्र नहीं माना जा सकता। श्रतएव सर्वशासरण इसके श्रिषकारी नहीं बन सकते। प्रकृता (जन्मना) जिनमें श्रिषकार—समर्पण—लद्मणा योग्यता बीजरूप से प्रतिष्ठित है, वे ही (भारतीय द्विज्ञातिवर्ग ही) इस शास्त्र के श्रनन्य श्रिषकारी माने गए हैं।

केवल जन्मना द्विजाति होने से भी तब तक वेदशास्त्राधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि, स्वाध्याय-मम्बन्धी निर्दिष्ट नियमों को नहीं अपना लिया बाता। यही अधिकारसमर्पण की दूसरी नियति है। उपनिषदों की मानान्यशिद्धा, जिसे पूर्वप्रकरण के अन्तिम परिच्छेद में हमनें व्यावहारिकी शिद्धा के नाम से व्यवहृत किया है, जहाँ सर्वसाधारण के लिए विहित है, वहाँ कर्म्म-ज्ञान-मिक्त-योगादि लद्धणा रहस्यशिद्धा विशेष अधि ऋरियों के लिए ही नियत हैं। अनिधिकारी पुरुष चाहे यावज्जीवन वेदशास्त्र की पुस्तक का भारवहन करता रहे, परन्तु वह इसके तत्त्र का सदा अनिधिकारी ही बना रहेगा। प्रकृत प्रकरण में संचेप से उसी अधिकार— मय्योदा का स्पष्टीकरण अपेचित हैं।

पूर्वप्रतिपादिता ब्रह्मविद्या सर्वविद्या है, तत्प्रतिपादक वेदशास्त्र सर्वशास्त्र है। वेदशास्त्र की इस सर्वता के परिज्ञान के लिए प्रथम ब्रह्मविद्या की सर्वता का दिग्दर्शन करा देना आवश्यक होगा। विद्यात्मक ब्रह्मतत्त्व को त्रिमूर्त्ति वतलाया गया है। त्रिमूर्त्ति इस ब्रह्म के तत्त्वभेद से 'ज्ञानाधिकरण, क्रियाधिकरण, अर्थाधिकरण' केरण' ये तीन अधिकरण हो जाते है। श्रानाधिकरण 'अमृतसंस्था' है, क्रियाधिकरण 'ब्रह्मसंस्था' है, एवं अर्थाधिकरण 'श्रुक्रसंस्था' है। अमृतसंस्था 'मनोमयी' है, ब्रह्मसंस्था 'प्राणमयी' है, श्रुक्रसंस्था 'वाङ्मयी' है। तीनो की समष्टि ही 'स वा एव आत्मा वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः' इस बृहदारण्यक श्रुति के अनुमार स्रष्टिसाची आत्मा, किवा ब्रह्म है।

मनः—प्राण—वाक्—कलाओं के स्वाभाविक त्रिवृद्भाव के कारण तीनो संस्थाओं में (प्रत्येक में) तीन तीन अवान्तर कलाओं वा उपभोग हो रहा है। ज्ञानाधिकरणलच्चणा मनः—संस्था 'आतन्द—विज्ञान—मनो' मयी है। कियाधिकरणलच्चणा प्राणसंस्था 'मनः—प्राण—वाङ' मयी है। एवं अर्थाधिकरणलच्चणा वाक्संस्था 'वाक्—आपः—अर्गन' मयी है। इन्ही तीन संस्थाओं के मेद से ब्रह्मविद्या 'अमृतविद्या, ब्रह्मविद्या, शुक्रविद्या' इन तीन भागो में विभक्त हो रही है। तीनों को 'मनोविद्या, प्राणविद्या, वाग्विद्या' इन नामों से भी व्यवहृत किया जा सकता है। मनोविद्या 'आत्रविद्या' है, प्राणविद्या 'देवविद्या' है, वाग्विद्या 'भूतविद्या' है। तीनों एक ही के तीन विवन हैं, एवं वही तीनो हैं। निम्न लिखित उपनिषच्छ ुति इसी त्रिसंस्था तत्—विद्या का विश्लेषण कर रही है—

ऊर्घ्नमूलोऽावक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । तदेव शुक्रं, तद् ब्रह्म, तदेवामृतग्रुच्यते ॥ तस्मिँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन ॥ एत द्वे तत् ॥ (कठोप० ६।१) ।

अर्थाधिकरणात्मिका शुकसंस्था के वाक्-आपः-अग्नि, इन तीन पर्वों में उस समस्त मौतिक विज्ञान का अन्तर्माव है, जिसके कुछ एक अंश-प्रत्यंशों को इस्तगत करने वाला वर्ष मानयुग का वैज्ञानिक जगत् भारतीय आर्षसाहित्य को एकमात्र अध्यात्मविद्यापरक मानता हुआ इसे विज्ञानशून्य बतलाने की भयङ्कर भूल कर रहा है। 'वागिन्द्रः' (शत • वाजिशिषा) के अनुसार सर्वव्यापक, आकाशात्मा इन्द्र ही वाक है। 'ह्रणं स्पं मघवा बोभवीतु' (ऋक्सं • राप्रशाद्या) के अनुसार यही वाङ्मय मघवेन्द्र प्रकाशात्मा है। 'विद्यु द्वा अपां क्योतिः' (शत • जाप्रशिष्ठ ) के अनुसार आपःशुक्र ही विद्यु तृ है। अग्नि ही ताप का अधिष्ठाता है। इस्प्रकार प्रकाश-विद्यु त्-ताप, वीनों कमशः वाक्-आपः-आग्नि शुक्रों के आधार पर प्रतिष्ठित हैं। लाइट (Light), इलेक्ट्री (Electry), हीट (Heat) वर्षमान विज्ञान के ये तीनों मूलाधार हमारे शुक्रतत्व में अन्तर्भृत हैं, जो कि शुक्र तत्व आर्षसाहित्य का सर्वथा अवर धरातल माना गया है। इसी शुक्रतत्व में अन्तर्भृत हैं, जो कि शुक्र तत्व आर्षसाहित्य का सर्वथा अवर धरातल माना गया है। इसी शुक्रतत्व में अन्तर्भृत हैं, जो कि शुक्र तत्व आर्षसाहित्य का सर्वथा की के वैज्ञानिक ऋभू, विभ्वा,

वाज, त्वष्टा, श्रादि नामों से प्रसिद्ध थे, ऐसे ऐसे श्रद्भुत वैज्ञानिक श्राविष्कार किए थे, जिनकी प्रतिकृति भी सम्मवतः श्राव श्रनुपलव्य है। सोमपानसाधक चमसयन्त्र, जल-थल-नम सञ्चारी हरि (श्रश्व), वरुण की नौका, सौमविमान, प्लविमान, घानुमयी गौ, उत्ता, सुपर्ण, पुरुष, वृषभ, सूर्य्यचक्र, सूर्य्यसदन, श्रादि जिन श्रभूतपूर्व मौतिक श्राविष्कारों का श्रव्येदसंहिता में यत्रतत्र वर्णन उपलब्ध होता है, उनके श्राधार पर वर्तमान थुग के हम श्रकम्परय-वेदतत्त्वज्ञानविश्चत भारतीय कम से कम यह कहने की घृष्टता तो कर ही मकते हैं कि, श्रवश्य ही वेदशास्त्र नें श्राध्यात्मिक चेत्र के माथ साथ भौतिक विशानचेत्र का भी पर्याप्त विश्वरे प्रग्र किया है। भौतिकविज्ञानाधिष्ठात्री, श्रुक्षात्मिका यही वाग्विद्या विज्ञानशास्त्र का 'भृतविद्या' नामक प्रथम पर्व है।

भ्तविद्या का आधार प्राणविद्या है, जिसे कियाधिकरणलद्गा बतलाया गया है। प्राग्त ही परि-भाषानुसार 'देवता' है, बिसके 'ऋषि, पितर, देव, असुर, गन्धर्व आदि अवान्तर अनेक मेद हैं। यही प्रासा-विद्या 'देवविद्या' नाम से प्रसिद्ध हुई है। सर्वाधारभ्ता मनोविद्या ही 'आत्मविद्या' है। बाक् की अपेद्धा प्राण प्रवल है, प्राण की अपेदा मन अधिक प्रवल है। फलतः तीनो में प्रथम-मध्यम-उत्तम मेर् से श्रेगिन विभाग मान लेना न्यायसङ्गत बन रहा है। वाङ्मयां, किंवा शुक्रमयी भूतविद्या ही यज्ञात्मक 'कम्भ काएड' है। प्रारामयी, किंवा-ब्रह्ममयी देविवद्या ही तत्त्वोपासनात्मक 'उपासनाकारड' है। मनोमयी, किंवा अमृतमयी त्रात्मविद्या ही त्रव्यक्तात्मक **'ज्ञानकाएड' है**। हमारी त्राध्यात्मिक मंस्था के त्रात्मा, देवता, भूत, ये तीनों पर्व त्राधि-दैविक उक्त तीनों पर्वों से उपकृत हैं। स्राधिभौतिक वाङमय पदार्थों के माध्यम से स्राधिभौतिक स्रम्यटय के लिए कृत कर्म्म कर्म्मकाएड है। त्राधिमौतिक व।इमय पदार्थों के माध्यम से त्राधिद विक तत्वसंग्रह के लिए होने वाला प्राणव्यापार ही उपासनाकाएड है। एवं आधिद विक साधनों के द्वारा आधिद विक फल प्राप्यर्थ को अञ्यक्त कर्म्म किया जाता है, वही ज्ञानकारङ है। कर्म्म का भूतपर्व से सम्बन्ध है, उपासना का देवता से सम्बन्ध है, ज्ञान का आत्मा से सम्बन्ध है। ब्रह्मविद्या के स्थृल पर्वस्थानीय शुकात्मक भूतविद्यापर्व का विश्ते -षण प्रधानरूप से 'त्राह्मण्भाग' में हुत्रा है। सुद्भ पर्वस्थानीय ब्रह्मात्मक देवविद्यापर्व का विश्ठेषण प्रधान-रूप से 'आरएयकभाग' में हुआ है। एवं सुसूद्दम पर्वस्थानीय ऋमृतातमक ऋात्मविद्यापर्व का विश्लेषण प्रधानरूप से 'उपनिषद्भाग' में हुआ है। इसप्रकार त्रिकारडात्मिका ब्रह्मविद्या त्रिकारडात्मक वेटशास्त्र के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हुई है, जिसके ऋतिरिक्त कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है।

#### ब्रह्मविद्या-शास्त्रपरिलेखः-

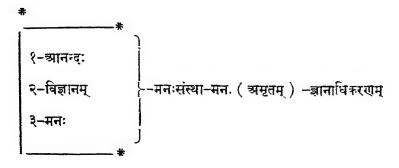

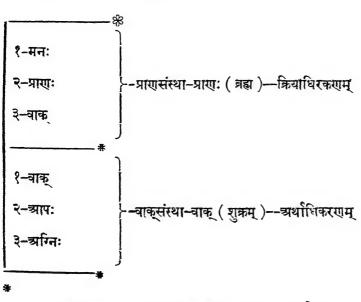

- १-त्रमृतात्मा-झानात्मा-श्रात्मविद्यालच्याः-सर्वाधारः
- २-ब्रह्मात्मा---कम्म्रित्मा---देविवद्यालच्रगः---तत्त्वाधारः
- ३-शुक्रात्मा---भूतात्मा---भूतविद्यालच्चगः--विश्वाधारः
- १-त्रात्मविद्या-ज्ञानकाएडप्रतिष्ठा-उपनिषच्छास्त्रम्
- ३-भृतविद्या---कर्म्मकाय्डप्रतिष्ठा--ब्राह्मग्रशास्त्रम्

# २-वर्गप्रजा, श्रीर श्रधिकारमर्यादा-

'देवेभ्यस्तु जगत् सर्ञम्' (मनु:३।२०१।) इस मनुवचन का तात्पर्यं है-'देवासुराभ्यां जगत् सर्वम्'। देव, असुर, दोनों प्राणों के समन्वय का ही नाम जगत् है। देव आगनेय हैं, असुर आप्य हैं। अप् तत्त्व की विरत्नावस्था ही 'सोम' है। फलतः 'अग्नीषोमात्मकं जगत्' इस सिद्धान्त का उक्त मानवसिद्धान्त के साथ मलीमाँति समन्वय हो रहा है। देवीविभृति का देवप्राण से सम्बन्ध है, आसुरीविभृति का असुरप्राण से सम्बन्ध है। दोनों विभृतियों का समन्वय ही विरव है। समष्टि—व्यष्टि—रूप से सर्वत्र इन्ही दोनों विभृतियों का साम्राज्य है। सत्वगुण का देवीविभृति से, तमोगुण का आसुरीविभृति से सम्बन्ध है। रजोगुण दोनों का संयोवक है। इसप्रकार देवासुरप्रासकृतमृत्ति विरव के प्रत्येक पदार्थ में तीनो प्राकृतिक गुणों की गौण—प्रधान—तारतम्य से सत्ता सिद्ध हो बाती है, जैसाकि निम्न लिखित वचनो से प्रमाणित है—

१—न तद्स्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्त्वं प्रकृतिजैष्ठ<sup>°</sup>क्तं यदेभिः स्यान् त्रिभिर्णु<sup>°</sup>सैः ॥ (गी० १८।४०)।

२-त्रिभिर्गु समयेर्भानेरेभिः सर्नामिदं ततम् । मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमन्ययम् ॥ (गी० ७१३।)।

सत्वानुगता देवपाणप्रधाना गुणविभृति, तमोऽनुगता अमुरप्राणप्रधाना दोषविभृति, दोनों की समिष्टि 'तिहदं सर्वम्' है, जैसाकि-भूमिकाप्रथमस्रण्डान्तर्गत 'मङ्गलरह्स्य' नामक प्रकरण में-'गुणदोषमयं सर्व स्वर्ण स्वर्जात कोतुकी' इत्यादि रूप से विस्तार से बतलाया जा जुका है। इस सामान्य अनुगम के अनुसार मानवर्ग का भी प्रकृत्या (जन्मना) आसुरमावभृत्वक तमोगुण से सम्बद्ध पाप्पाओं के संसर्ग से असंस्कृत रहना अनिवार्थ्य है। स्वरूम्प्यात्तार माता-पिता के योषाष्ट्रधात्मक बीज में औपपातिकरूप से प्रतिष्ठित रहने वाला जीवात्मा मातृदोष, पितृदोष, कालदोष, ग्रहदोष, नाड़ीदोष, पृवंजन्मसिक्चत कर्म्मसंस्कारदोष, ससासङ्मासादि भृतदोष, आदि अनेक दोषों को ले कर ही गर्माशय में प्रतिष्ठित रहता है। इन आगन्तुक, तथा प्राकृतिक दोषों के लेप से इसका मनःप्राणवाङ्मय आत्मा मिलन रहता है, असंस्कृत रहता है। जिस प्रकार तैलिलप्त मिलीमस असंस्कृत वस्त्र पर रङ्गादि शुभ संस्कार सम्भव नहीं है, इसी मौंति इस असंस्कृत-मिलीमस आत्मा पर विद्यासंस्कार का कोई प्रभाव नहीं होता। जिस प्रकार 'सूर्य्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' अतिप्रमाण से हमारा आत्मा सूर्यमृत्वक है, एवमेव 'सेषा त्रयी विद्या तपित' ( शत० १०।५।२।२।२) श्रृति—प्रमाण से वेदशास्त्र भी सूर्यमृत्वक ही माना गया है। यही स्वर्यवेद विज्ञानशास्त्र में 'गायत्रीमात्रिक' नाम से प्रसिद्ध है, जिसका विशद वैज्ञानिक विवेचन भूमिका द्वितीयखरड में किया जा जुका है। वर्णसृष्टि, लोकस्तिह, आश्रमविभाग, भृत—भविष्यत्—वर्ष मान, सबकी प्रतिष्ठा यही वेदतत्व है, जैसाकि निम्न लिखित स्मृतिवचन से स्पष्ट है—

चातुर्वाएर्यं, त्रयो लोका, श्रचारश्राश्रमाः पृथक् । भृतं-भवत्-भविष्यं च सर्वः वेदात् प्रसिद्धचति ॥ ( मनुः १२।६७। )

त्रयीघन सूर्य का ऋग्-भाग अग्नि है, इसीसे भूलांक उत्पन्न हुआ है। यजुर्मांग वायु है, यही भुवलोंक का अधिष्ठाता है। सामभाग आदित्य है, यही स्वलोंक का अधिष्ठाता है। सामभाग आदित्य है, यही स्वलोंक का अधिष्ठाता है। भूलोकाविच्छित्र ऋष्ट्म्त्रं अग्नि अष्टाचर गायत्रीछन्द से छन्दित है। इसी गायत्राग्नि से ब्रह्मवीर्य्य का विकास हुआ है। सृष्टि में जिस प्रजा में इस गायत्रीवीर्य्य की प्रवानता रहती है, वही वर्णों में 'ब्राह्मण्' कहलाया है। भुवलोंकाविच्छित्र यजुम्म् ति वायु (किंवा वाय्वविनाकृत मरुत्तानिन्द्र) एकादशाच्चर त्रिप्युप्छन्द से छन्दित है। इसी त्रैष्टुभ इन्द्र से च्रत्रवीर्य्य का विकास हुआ है। प्रजास्ति में एतद्वीर्य्यप्रधाना प्रजा 'च्रित्य' नाम मे प्रसिद्ध हुई है। स्वलोंकाविच्छित्र साममृतिं आदित्य (किंवा आदित्याविनाकृत विश्वदेव) द्वादशाच्चर जगतीछन्द से छन्दित है। इन्हीं जागत विश्वदेवों से विद्यवीर्य का विकास हुआ है। प्रजास्तिष्ट में एतद्वीर्य्यप्रधाना प्रजा 'वैश्य' नाम से व्यवहृत हुई है।

गायत्राग्नि मौरयज्ञ के प्रातःसवन के, त्रैष्टुम इन्द्र माध्यन्दिनसवन के, एवं जागत विश्वेदेव सायंस्वन के ऋधिष्ठाता हैं। इसप्रकार वेदात्मक एक ही सौर तेज अपने त्रिषवणात्मक (त्रिसवनात्मक) अहर्यं में त्रिवृत्-पञ्चटश-एकॉवंशस्तोमाविन्छ्न पृथिवी-अन्तरित्त् -यी-नामक तीन स्तौम्य लोकों से युक्त अग्नि-इन्द्र-विश्वेदेव, इन तीन देवताओं के मेट से अझ-त्त्वत्र-विश्-विश्यद्वारा आझण-त्त्वत्रिय-वेश्य, इन तीन वर्णों का प्रमव बन रहा है। प्रातःसवन में गायत्री है, माध्यन्दिनसवन में सावित्री है, सायंसवन में सरस्वती, किवा वृपाकपायी है। गायत्रप्रणाली में व्याप्त प्रातःकालीन सौर प्राण आझणवर्ण का जनक है। सावित्रप्रणाली में व्याप्त माध्यन्दिनसवनीय सौर प्राण त्रियवर्ण का प्रमव है। सारस्वतप्रणाली में व्याप्त सायंकालीन सौर प्राण वेश्यवर्ण का उत्पादक है। अन्त्ररानुग्रहीत अव्ययमन का इट्यस्थानीय इस सूर्य्य में ही विकास माना गया है। अत्रत्य सौरप्राणाविच्छ्रत अव्ययमन 'क्ष्मनु' कहलाया है। मनुलत्त्वण यही अव्ययपुरुष सौरवेद के द्वारा उक्त रूप से वर्णसृष्टि का मूलप्रवर्त्त बना हुआ है। इसी वर्णोत्पत्तिविज्ञान को लद्य में रख कर मगवान ने कहा है-

# चातुर्व एर्यं मया सृष्टं गुणकर्म्मविभागशः । तस्य कर्त्तारमपि मां विद्वयकर्त्तारमव्ययम् ॥ (गी०४।१३।)।

प्रकृतिमरहल में प्रात:काल का सूर्य बाह्मण है, एवं पूर्व चितिज इस की प्रतिष्ठा है। मध्याह्म का सूर्य चित्रय है, एवं मध्याकारा इस की प्रतिष्ठा है। सायंकाल का सूर्य वैश्य है, एवं पश्चिम चितिज इम की प्रतिष्ठा है। त्राप्त प्रचार्य स्वाव्य प्रचार्य समानावस्थापत्र हैं। दोनों पर मध्याकारास्थ सावित्रतेजोमय चत्रवीर्यप्रधान प्रचण्ड चरडांशु का प्रमुत्त्व है, शासन है। त्रिविध सूर्यसंस्थान्त्रों से उत्पन्न तीनों वर्णों की भी यही स्थित है। ब्राह्मण प्रातःकाल का सान्त, किन्तु वर्दिष्णु तेज है। वैश्य सायंकालीन शान्त, किन्तु चिष्णु तेज है। दोनों में ही शान्तिलच्चण समतुलन है। ब्राह्मण-वैश्य का समतुलन प्रसिद्ध है। दोनों पर मध्यस्थ चत्र का शासन है। इन तीनों वर्णों में त्राधारशिला ब्राह्मणवर्ण ही माना गया है। प्रातःकाल ही मध्याह्न, एवं सायं का त्राधार है। पृथिवी ही अन्तरिद्ध एवं चौ की प्रतिष्ठा है। गायत्री ही त्रिष्टुप्, एवं जगती का उक्थ है। त्रहक् ही यञ्च:-साम की वितानभूमि है। क्रिक्ट हो वाव्यादित्य की प्रतिष्ठाभूमि है। इसी प्रतिष्ठातत्त्व को लच्च में रखते हुए श्रुति ने ब्राह्मण को इतर वर्णों की योनि माना है। जो समाज इस वर्ण की उपेचा कर देता है, तथा जिस समाज का यह वर्ण स्व-स्वरूप से विच्युत हो जाता है, उस समाज की विनिष्ट निश्चित है। क्रिक्प तीनों वर्णों में से अग्नि-प्रधान ब्राह्मणवर्ण ही विदगोप्ता' माना गया है।

यह तो हुई ऋहर्यज्ञ से सम्बन्ध रखने वाली सौरकालव्यवस्था की चर्चा । ऋब रात्रिकाल की ऋोर पाठकों का घ्यान आकर्षित किया जाता है। रात्रि का सम्बन्ध भूपिएड, तथा चन्द्रमा से माना गया है। चन्द्र-

<sup>\* &#</sup>x27;मनु' तत्त्व का विशद वैज्ञानिक विवेचन शतपथविज्ञानभाष्यान्तर्गत-'मनोहे वा ऋषभ आस, तिस्मित्रसुरघ्नी सपत्नघ्नी वाक् प्रविष्टास' (शत०१।१।४१।१४।वं०से१७वं०पर्यन्त) इत्यादि ब्राह्मग्रमाष्य में देखना चाहिए।

प्राणानुगता रात्रि सौम्यप्राणप्रधाना है, इसी से योषासर्ग (स्त्रे-सृष्टि) हुन्ना है। भूषिरहानुगता रात्रि पृषाप्राणप्रधाना है, इसी से शूद्रसृष्टि हुई है। उभयानुगता रात्रि में तमोमय त्रामुर प्राण का साम्राज्य है, को कि त्रामुख्याण त्राग्निस्ति पूर्वप्रतिपादित दिव्यप्राण का प्रतिस्पर्दी माना गया है। इस तमःप्रगाली में व्याप्त मलीमस सौम्य-पौष्ण प्राण से कमशः स्त्री, शूद्रवर्ग का त्राविमांत हुन्ना है। यह रात्रिगत प्राण श्रच्छन्दस्क है, श्रमर्थ्यादित है। इसी से स्त्री-शूद्र की त्रात्मसंस्था का सम्बन्ध है। इसी वर्णोत्पत्तिवज्ञान को लच्यं में रखती हुई श्रुति कहती है—

# ''गायत्र्या ब्राह्मशं निरवर्त्तयत् , त्रिष्टुभा राजन्यम् , जगत्या निश्यम् । न केनचिच्छन्दसा शुद्धं निरवर्त्तयत्'' ॥

ऋतुत्रों में वसन्त ब्राह्मण है। वसन्ताग्नि शान्त, तथा वर्द्धिस्णु है। ब्रीध्म क्त्रिय है। शीर्ण्यसमां स्विष्णु शारदाग्नि वैश्य है। पुष्टिप्रवर्णक वर्षाकाल श्द्र है। इसी ब्राधार पर ब्राग्न्याधान की निम्न लिखित व्यवस्था का समन्वय हुन्ना है—

- (१) ''वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनाद्घीत''।
- (२) 'भ्रीष्मे राजन्यः"।
- (३) 'शरदि नैंश्यः"।
- (४) ''वर्षासु रथकारः (पूषप्राखदेवतायुक्तः सच्छूद्रः) ऋग्नीनाद्घीत''।

उक्त वर्णविज्ञान से प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि, सोपनिषद-सारएयक-सब्राह्मण-स्थाल-ग्राधन-ग्राधन-ग्राधन-ग्राधन निर्माण के सिर्माण के सिर्माण निर्माण निर्मा

# ''स्त्रीशृद्धद्विजवन्धनां त्रयी न श्रुतिगोचरा''

### ३-संस्कार-श्रोर श्रधिकारमर्य्यादा--

श्रिषकारमर्थ्यादा के सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित होता है। ब्राह्मण-च्निय-वैश्य-कुल में कन्म लेने वाला, श्रतएव जन्मना ब्राह्मण-च्निय-वैश्य कहलाने वाला पुरुष वेदम्वाध्याय का श्रिषकार रक्ता है, श्रिथवा ब्राह्मण-च्निय-वैश्य वर्णोचित कम्म करने जाला वेदस्वाध्याय का श्रिषकार रखता है?, यही प्रश्न का स्वूह्म है। प्रश्न का तात्पर्य्य यही है कि, वर्णव्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाली श्रिषकारमस्बादा का जाति(वर्ग)से सम्बन्ध है, अथवा कर्म्म से १। उत्तर में यही कहा जायगा कि, जाति से भी वर्ग का सम्बन्ध नहीं है, एवं कर्म्म से भी वर्ग का कोई सम्बन्ध नहीं है । केवल ब्राह्मणादि वर्णों में उत्पन्न होने से भी वेदाधिकार नहीं मिल सकता। एवं द्विजातीतर श्र्द्मादि वर्गा—अवर्ग में उत्पन्न होकर जिसनें व्यामोहवश यजोपवीतादि संस्कारों का अभिनय कर डाला है, वह भी वेदाधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। जो द्विजातिकुल में उत्पन्न नहीं होते, दूहरे शब्दों में जिनके आत्मा में वेदतत्त्वात्मक सच्छन्दस्क अहर्यज्ञ बीजरूप से प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसे स्त्री—श्र्ट्रों पर किया गया संस्कार निरर्थक है। जब बीज ही नहीं, तो संस्कार किस का। एवमेव जात्या द्विजाति होने पर भी जिन का वीर्य्य वेदतत्त्वग्राहक सांस्कारिक कर्म्म से श्र्र्य हैं, ऐसे द्विजवन्धु भी इस वेदसंस्कार के अयोग्य ही मानें जायँगे। मगवान् विष्ठ के शब्दों में—'प्रकृतिविशिष्टं चातुर्वर्ण संस्कारिवरोषास' के अनुसार जनमानुगता संस्कारसम्पनि ही अधिकारप्राप्ति का अनन्य साधन है।

'जन्मना जायते श्द्रः संस्काराद् द्विज उच्यते' के अनुसार संस्कार न होने पर्यन्त द्विजातिवर्ग असंस्कृत—संस्कृतानई श्द्रकोटि में प्रविष्ट है, श्द्रवत् है। इस सम्बन्ध में हमें यह नहीं मुला देना चाहिए कि, संस्काराभावपर्यन्त कर्म्मणा श्द्रवत् रहता हुआ भी द्विजातिकुलोत्पन्न द्विजातिवर्ग द्विजाति—मातापिता के शुक्रशोणित में प्रतिष्ठित द्विजातिभावसम्पादक ब्रह्म—च्न्न—विड् वीर्यों की सत्ता से जन्मना द्विजाति ही माना जायगा, एवं वही संस्कारकर्म का अधिकारी माना जायगा । सुरापान, ब्रह्महत्या, गोहत्या, भूणहत्या, आदि कुछ एक जातिभंशकर महापातकों का सम्बन्ध जन्न तक इस के आत्मा के साथ नहीं हो जाता, तन्न तक इसका जात्यनुगत वीर्य्य सुरच्चित रहता है।

इसके श्रितिस्त जब तक वीर्य्यस्वरूपरच्न प्राणदेवता स्व-स्वरूप से सुरिच्त रहते हैं, तभी तक वीर्य्यस्ता सुरिच्त है। प्राणरच्ना छुन्दों के श्राधार पर श्रवत्तिम्बत है। छुन्दोमय वयोनाधप्राणों का श्रपना नियतकाल होता है। नियत श्रविध समाप्त हो जाने पर छुन्दों का श्रितिकमण हो जाता है। इसके श्रनन्तर संस्कार करना व्यर्थ है। क्योंकि छुन्दोऽतिकमण से छुन्दित प्राणदेवता उत्कान्त हो जाते हैं, वीर्य्यभाव निर्वीर्यभाव में परिणत हो जाता है। यही 'वात्य' (पितत द्विजाति) संज्ञा का रहस्यार्थ है। १६-२२-२४ वाँ वर्ष सावित्री-संस्कार की श्रन्तिम श्रविध है। इसके श्रनन्तर-'पिततसावित्रीका हो ने श्रुद्भवद्व्यवहार्य्या भवन्ति'। यथाजात-श्रसंस्कृत-श्रुद्ध समुदाय हो 'व्रत' है। व्रतश्रेणि (श्रुद्धश्रेणि) में श्राने वाला द्विजाति ही 'वात्य' है। इसप्रकार जिसके श्रातमा में द्विजवीर्य्य प्रतिष्ठित है, श्रर्थात् जो जन्मना द्विजाति है, साथ ही व्रात्यशा से पहिले पहिले जिसका सावित्रीसंस्कार हो गया है, ऐसा संस्कार-संस्कृत-जन्मजात द्विजाति ही वेदस्वाध्याय का श्रिकारी है।

वेदस्वाध्याय का श्रिषकार जहाँ तीनों वर्णों को है, वहाँ वेदाध्यापनलच्च् उपदेश का श्रिषकार एकमात्र ब्राह्मस्मवर्ण को ही दिया गया है। श्रिष्यिक्त का श्रिनुगामी वैश्य, क्रियाशिक्त का श्रिनुगामी च्रित्र, दोनों ज्ञानशिक्त से सम्बन्ध रखने वाले श्रिष्यापन कम्म में स्वभावतः श्रिन्धिकृत हैं। यह श्रिषकार ज्ञानशिक्त के श्रिनुगामी ब्राह्मस्म की प्रातिस्विक सम्पत्ति है। इसी वैशिष्ट्य के श्राधार पर इसे सर्ववर्गों की योनि माना गया है। निम्नलिखित मनुवचन ब्राह्मस्म के इसी वैशिष्ट्य का समर्थन कर रहे हैं—

- १-उत्पत्तिरेव विप्रस्य मृर्त्तिर्धम्मस्य शाश्वती । स हि धम्मीर्थाम्रत्यन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥
- २-त्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामिषजायते। ईश्वरः सर्वभृतानां धर्म्मकोशस्य गुप्तये॥
- ३-सर्वो स्वं ब्राह्मणस्येदं यत् किश्वजगतीगतम् । श्रेष्ठयेनाभिजनेनेदं सर्वो वे ब्राह्मणोऽर्हति ॥
- ४-स्वमेव ब्राह्मणो सुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च । त्रानृशंसाद् ब्राह्मणस्य सुञ्जते हीतरे जनाः ॥ (मनुःशत्रागधःन,६६,१००,२०१,१लो०)

जैसाकि कहा जा जुका है, श्रूद्रदम्पती के मिथुनमान से उत्पन्न शुद्ध के लिए, तथा—ग्रच्छन्दस्क रात्रिगत सौम्यप्राग्णप्रधाना स्त्रों के लिए संस्कार श्रविहित हैं। जन्मतः वीर्थ्यसम्पत्ति में विश्वित इन दोनों वर्गों का नंम्कार करना व्यर्थ है। वज्र (हीरे) की खान में उत्पन्न होने वाले मिलन वज्र को शाग्ण पर चढ़ा के चमकदार बनाया जा सकता है। परन्तु कोयले को खान में उत्पन्न कोयले में संस्कारमाहली में भी दीप्तिमान उत्पन्न नहीं किया जासकता। इसप्रकार स्त्रकारों की व्यवस्था के श्रनुसार संस्कारमंस्कृत द्विजातिवर्ग ही श्रधिकारमय्यादा-कोटि में आता है।

# ४-संस्कारस्वरूपदिग्दर्शन-

श्रव प्रसङ्गोपास दो शब्दों में संस्कारस्वरूप की मीमांखा कर लेना भी श्रनावश्यक न माना बायगा । दोषमाञ्जन, अतिशायाधान, हीनाङ्गपूर्त्त, मेद से संस्कारकर्म त्रिपर्वा माना गया है। 'शोधक' संस्कार दोगों का मार्ज्जन करते हैं, 'विशेषक' संस्कार निर्दु घर पदार्थ में अतिशय का आधान करते हैं, एवं 'पूरक' संस्कार पूर्णतासम्पादन करते हैं। जड़-चेतन, किसी का भी संस्कार कीजिए, हन्हीं तीन संस्कारों का श्राश्रय लेना पड़ेगा। वस्त्रनिम्मीएपार्थ कपास लाया जाता है, यह अदंस्कृत है, इसका संस्वार करना है। सर्वप्रथम विनीले, तृन्, श्रादि निकालते हुए इसे स्वच्छ रूई का स्वरूप दिया जाता है, एवं यही पहिला शोधक—दोषमार्ज्जनसंस्कार है। स्त्ररूप में परिणित कर वस्त्र बना डालना विशेषक अतिशयाधानसंस्कार है। सम्पन्न वस्त्र पर इस्त्री करना, बटन आदि लगाना पूरक हीनाङ्गपूर्तिसंस्कार है। जो का वितुपीकरण दोप० है, क्ट-पीस-छान वर रोटी बना लेना अतिशया• है, धृतसम्बन्ध करा देना हीनाङ्ग० है। स्तान करना दो० है, वस्त्रपहिनना अति॰ है, सुगन्धिद्रव्य, पुष्पादि धारण करना हीनाङ्ग० है। निदर्शनमात्र है। यही त्रिपर्वा सामान्य संस्कार हमार्ग श्रिकारमर्थ्यादा से सम्बद्ध है।

श्रातमा, देव, भूत, तीनों की समष्टि 'श्रहं' पदार्थ है। इनमें श्रातमा श्रसंस्कार्य है, नित्य संस्कृत है। देव, भूत दो पर्व संस्कार्य हैं। श्रतएव शास्त्रीय संस्कार भी देवसंस्कार, भूतसंस्कार भेद से दो भागों में विभक्त मानें गए हैं। दैवसंस्कार श्रीतसंस्कार कहलाए हैं, भूतसंस्कार स्मार्चसंस्कार कहलाए हैं। श्रीत॰ ३२ हैं, स्मार्च॰ १६ हैं, सम्भूय ४८ संस्कार हो जाते हैं। इन संस्कारों के नित्य-नैमित्तिक-काम्यादि श्रवान्तर श्रनेक भेद श्रीर

हो बाते हैं, बिनका अन्यत्र\* विशद वैज्ञानिक विवेचन किया जालुका है। पञ्चमहायज्ञादि नित्यसंस्कार, पार्व-णादि मासिक संस्कार, आप्रयणादि वार्षिक संस्कार, उद्धाहादि नैमित्तिक संस्कार, गुणाधायक अग्निष्टोमादि काम्यसंस्कार, आदि मेदिमिन्न संस्कारों सें सुसंस्कृत द्विजाति सगुणब्रह्म की साल्चात् प्रतिमा माना गया है। देखिए!

संस्कारैः संस्कृतः पूर्वेहत्तरैरिप संस्कृतः । नित्यमष्टगुर्णेर्युक्तो ब्राह्मणो ब्रह्म लौकिम् ॥ ब्राह्मं पदमवाप्नोति यस्मान्न च्यवते पुनः ॥ (शङ्क्षस्पृतिः)

संस्कारामावदशा में असंस्कृत बना हुआ आत्मा दिव्यसंस्कार को अपने ऊपर प्रतिष्ठित करने में असमर्थ है। असंस्कृत आत्मा मध्यस्थ दोषावरण से उसी प्रकार मिलन बना रहता है, जैसे कि कृष्णदर्पण के सम्बन्ध से दीप की शुक्लप्रमा कृष्ण बनी रहती है। ठीक यही स्थिति असंस्कृत आत्मा की है। ऐसे मिलनसत्व मनुष्यों के विचार वर्णधर्म्म से सर्वथा विपरीत पथ का ही अनुसरण करते हैं। संस्कारामाव से ही आज प्रत्येक वर्ण की शास्त्रीयोपदेश के प्रति अरुचि हो रही है। प्रकृतिविरुद्ध कर्म्म ही आज उन्नति का मार्ग माना जा रहा है। वर्णाअमधर्म्मविरोध ही आज के पुरुषार्थियों का परमपुरुषार्थ बन रहा है। हमारी ओर से इन पुरुषार्थियों को निराश नहीं होना चाहिए। अवश्यमेव उनका यह सत्पुरुषार्थ ? आसुरीविभूति को समृद्ध बनाता हुआ उनकी सदाशा? पूरी करेगा। परन्तु इस सम्बन्ध में उन्हें यह समरण रखना चाहिए कि, जिसे वास्तव में अभ्युदय कहते हैं, आत्मविकास कहते हैं, जिसके आराधन से भारतवर्ष जगद्गुरु कहलाया है, भारतवर्ष का वह अभ्युदय, वह आत्मविकास, वह जगद्गुरुत्व तो एकमात्र संस्कार-संस्कृत-विशुद्ध-पूत-ऋषियों के शास्त्राज्ञा—देशानुगमन से ही सुरचित रह सकता है। यदि हमें वेदशास्त्र पर विश्वास है, यदि हम इस आनन्दकोश के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो हमें अवश्यमेव संस्करानुबन्धिनी अधिकारमर्थादा का अनुगमन करना पड़ेगा।

वाचक्नवी, गार्गी, मैत्रेयी, भारती, अनुस्या, श्रादि विदुषियों को दृष्टान्त बना कर वेदाध्ययनसम्बन्धिनी उस सामान्य श्रिष्कारमर्प्यादा की उपेचा नहीं की जा सकती। यदि कोई अपने कम्मीतिशय से स्ववीर्ध्य में परिवर्तन करने की शिक रखता है, तो वह अवश्यमेव अधिकारी है। सुप्रसिद्ध कब्षपुत्र ऐल्लूष को किसने रोका। उसका देखा हुआ 'आपोनप्त्रीय स्क' आज ऋग्वेद की शोभा बढ़ा रहा है। यह सब कुछ होते हुए भी समाजव्यवस्था- रचा के नाते व्यवस्था में नियन्त्रण आवश्यक है। किन्हीं विशेष प्राकृतिक आधिदैविक कारणों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ एक अपवादस्थान सामान्य प्राकृतिक नियमों के विघातक नहीं माने जा सकते। सामान्य दृष्टान्त ही सामान्य व्यवस्था में उपयुक्त मानें जा सकते हैं। अस्तु, यह विवाद एक स्वतन्त्र विषय है। प्रकृत में इस परिच्छेद से वक्तव्य यही है कि शास्त्रदृष्ट्या वेदाधिकार केवल उन्हीं द्विजातियों को है, जिन्होंनें विविध संस्कारों से अपने महानात्मगत सच्छन्दस्क वर्णवीर्थ्यात्मक बीज को स्वच्छ बना लिया है। देवप्राण्यवन वेदतत्त्व (विद्यात्मक संस्कार) उन्हीं के आत्मा में प्रतिष्ठित हो सकता है। यही संस्कारसोपेचा अधिकारमीमांसा है।

<sup>\*</sup> पूर्वोक्त वर्णविज्ञान, तथा प्रकृत का संस्कारविज्ञान गीताभूमिका के वर्णव्यवस्थाविज्ञान, तथा संस्कारविज्ञान, नामक स्वतन्त्र प्रकरणों में देखना चाहिए।

### ५-न्नह्मविद्यावित्-परमाचार्य्य-

अव एक अन्य दृष्टि से अधिकार-मर्यादा की मोमांसा की जाती है, जिमका संस्कार की तुलना में कम महत्त्व नहीं है। महर्षि पिपलादसम्मता अधिकारमर्यादा के दिग्दर्शन से पहिले आर्षस्वाध्यायपरम्परा मे सम्बन्ध रखने वाले ऐतिहासिक सन्दर्भ की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ब्रह्मविद्यावित परमाचाय्यों में परम्परया प्रतिष्ठित ब्रह्मविद्या का इतिञ्चत भी हमारी उक्त लच्चणा अधिकारमर्य्यादा का ही पोषक माना जायगा। जिस समय भारतवर्ष में वेदविद्यात्मक सूर्य्य अपने प्रखर तेज से तप रहा था, जिस युग की सामान्य अशिचित प्रजा मी 'तद्धे तद्विद्धांस अध्याहु:-सेषा त्रयी विद्या तपित' (शत० १०।५।२।२। ) इत्यादि के अनुसार सूर्य को त्रयीविद्या नाम से व्यवहृत कर रही थी, उस वेदयुग में ब्रह्मविद्या से सम्बन्ध रखने वाले गभीरातिभीर तत्त्वों का अन्वेषण-प्रचार-प्रसार करने वालीं कई एक विज्ञानशालाएँ इस देश में प्रतिष्ठित थी । ब्रह्मविद्या का, किंवा वेदविद्या का मूलस्तम्भ प्राणतत्त्व माना गया है। लोकविज्ञान के अनुसार प्राणतत्त्व सत्यलोकात्मक स्वयम्भूलोक की प्रतिस्विक वस्तु माना गया है। स्वायम्भुव वेद ही 'ब्रह्मिनःश्वसित' नामक अप्रीरुष्टेयवेद है, जिसका भूमिका द्वितीय खरड में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है।

स्वायम्भुव वेदतत्त्व के ऋक्-यजु:-साम भेद से तीन पर्व हैं। इनमें ऋक्-साम वयोनाधलच्च्ए छुन्दोवंद है। इस छुन्दोवंद से छुन्दित यजुर्वेद वयोलच्च्ए वस्तुतत्त्व है। यही यजु पुरुप है, इसे ही 'ब्रह्माग्निलच्च्ए—सत्याग्नि'—'सार्वयाजुक्षाग्नि' इत्यादि नामों से व्यवहृत किया गया है। ब्रह्माग्निलच्च्ए यजुर्वेद के यत्-जू, नामक दो पर्व हैं। स्थितिप्रकृतिक जू माग आकाश है, यही वाक् है। गतिप्रकृतिक यत् माग वायु है, यही प्राच है। यह प्राचतत्त्व ही मौलिक वेद है। यही प्राचतत्त्व—'तदात्पुराऽस्मात् सर्वस्मादिद्मिच्छन्तः अमेख तपसा ऋरिषंस्तस्माद्ऋषयः' (श० ६।१।१।१) के अनुसार 'ऋषि' नाम से प्रसिद्ध है। 'ऋषि' नामक वही यजुःपाण तत्त्वात्मक 'वेदमन्त्र' है। इसी को लच्च में एल कर—'ऋषिवेदमन्त्रः' कहा गया है।

इस वेदस्वरूप ऋषिप्राण के कश्यप, अगस्त्य, भृगु, अङ्किरा, अगस्त्य, पुलह, कतु, दच्च, विश्वप्त, मत्स्य, विश्वामित्र, भरद्वाज, बृहस्पित, जमदिग्न, आदि अमंख्य अवान्तर भेद मानें गए हैं। प्राणानन्त्य ही वेदानन्तता का मूलाधार है। इसी प्राणानन्त्यविज्ञान को लच्य में रख कर इन्द्रप्रदत्त वर के प्रभाव से चारसी वर्षों की आयु प्राप्त करने वाले सुप्रसिद्ध वेदाभ्यासी महर्षि भरद्वाज के प्रति इन्द्र ने कहा था—'अनन्ता वे वेदाः' (ते० ब्रा० ३।१०।११।३।)। इन ऋषिप्राणों का स्वरूपज्ञान प्राप्त कर लेना कोई सामान्य काम नहीं है। स्वयं मन्त्रसंहितानें निम्न लिखित शब्दों में ऋषिप्राणविज्ञान की दुरुहता का समर्थन किया है—

"विरूपास इद्ययस्त इद्गम्भीरवेपसः ॥ ते अङ्गिरसः सनवस्ते अग्नेः परि जिङ्गरे ॥१॥ ये अग्नेः परि जिङ्गरे विरूपासो दिवस्परि । नवग्वो च दशग्वो अङ्गिरस्तमः सचा देवेषु मंहते ॥" (ऋक्सं०१०१६२।४,६,)

अनेकघा विभक्त इन ऋषिपाणों के आध्यात्मिक, आधिमौतिक, आधिदैविक, नास्त्रिक, आदि भेट मे अनेक संस्थान मानें गए हैं। उटाहरण के लिए पहिले आध्यात्मिकमंस्था को ही लीजिए। आध्यात्मिक श्रिक्षराप्राण से कर्म्प्रविश्वाता का उदय होता है। इसकी प्रतिष्ठा शारीराग्नि है। जबतक शारीर भूता्नि में में अक्किराप्राण प्रतिष्ठित रहता है, तज्ञतक श्रानि प्रवल बना रहता है। एवं जबतक श्रानि सवल रहता है, तमीतक कर्म में प्रवणता रहती है। श्राधिमीतिक प्रपञ्च में श्रिक्करा श्रद्धाराग्नि की प्रतिष्ठा माना गया है। प्रज्ञ्वालित श्रद्धाराखर में जो एक रक्तवर्ण की दीप्ति दिखलाई पड़ती है, वह श्रद्धिराप्राणप्रतिष्ठा का ही माहान्तम्य है। जबतक श्रद्धार में श्रद्धिरा प्रतिष्ठित है, तभी तक श्रद्धार खराड स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित है। श्रद्धाराम् प्राणित्कान्ति ही श्रद्धाराखर की विनष्टि का कारण बनती है। श्रानि व्वाला में म्युप्राख प्रतिष्ठित है, श्रद्धार माणोत्कान्ति ही श्रद्धाराखण प्रतिष्ठित है। श्रद्धाराखर को पानी से शान्त कर दीकिए। पुनः उसे प्रज्ञ्वालित कींजिए। दुवारा प्रज्ज्वालित करने पर श्रद्धार खराड में जो दीप्ति उत्पन्न होगी, उसका 'बृहस्पति' प्राख से सम्बन्ध होगा। इसी प्रकार श्रद्धार को बुभाते हुए प्रज्ज्वालित करते जाइए। नवीन प्राणों का उदय होता जायगा। यह धाराक्रम २१कार चल सकेगा। २२वीं बार श्रद्धारखर सम्मरूप में परिणत हो जायगा। श्रद्धिराशाण को मूल बना कर प्रकट होने वाले श्रद्धारखर छानुगत इन्हीं २१ प्राणों के लिए 'एकविंशिनोऽद्धिरसः' कहा गर्थ है। इसी श्राधिमौतिक श्रद्धिरा-म्युप्राण की व्याप्ति का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

# "अङ्गरेष्वङ्गिराः सम्बभ्व । अचिषि भृगुः सम्बभ्व । अथ यदङ्गारा अवशान्ताः पुनरुददीप्यन्त, अथ बृहस्पतिरभवत्" ॥

विष्ठप्राण स्रोबिस्वता का प्रवर्शक माना गया है । स्रगस्त्यप्राण परोपकारशीलता का प्रवर्शक है । यें ही दीनों प्राण स्रिविद्वत में भिन्न कम्मों के स्रिविद्या का का महें । दूसरे शब्दों में वायुसहयोग से विस्विद्याण पानी में घनता उत्पन्न कर देता है । इस धनता के उत्तरोत्तरप्रवाह से पानी स्राप:-फेन-मृत्-सिकतादि स्वरूपों में परिणत होता हुस्रा कालान्तर में स्थल-रूप में परिणत हो जाता है । उत्तरदिशा में क्योंकि घनताप्रवर्तक विस्वव्याण का प्राधान्य है । यहीं कारण है कि, उत्तर समुद्र कमशः स्थलरूप में परिणत होता जा रहा है । उत्तर में होने वाली भूभागदृद्धि ही इस सम्बन्ध में प्रत्यन्त निदर्शन है । दिन्तणदिशा में प्रतिष्ठित स्थास्त्यप्राण का व्यापार विष्ठ से ठीक विपरीत माना गया है । पानी की घनता का उच्छेद करना इस प्राण का स्थान्य कर्म माना गया है । जिस पारम्परिक सन्यक्त्यन से श्रद्धातत्व सोम-पर्जन्य-रूप में परिणत होता हुस्रा स्थानतः वर्षा (पानी) रूप में परिणित होता है, स्थानत्वयाण उसी प्रन्थिवन्धन का उच्छेद करता है । प्रन्थिवन्धविमोक से पानी स्थानी सुस्द्मावस्था (बाष्पावस्था) में परिणत होता हुस्रा उत्कान्त हो जाता है ।

पुलस्त्याण वातकता का प्रवर्तक है, हिसामाव का उरोजक है। ऋतुप्रांण अध्यवसाय की जन्मदाता है। दच्चपाण से बुद्धि में निश्चयात्मक व्यवसायवर्म्म का उदय होता है। विश्वामित्रप्राण से आयु:स्वरूप की रच्चा होती है। वृहतीसहस्र (३६०००) के सम्बन्ध से प्रत्येक मनुष्य वेदोक्त आयुम्मर्थ्यादानुसार ३६००० दिन (१०० वर्ष) जीवित रहता है। इस बृहतीसहस्र की मूलप्रतिष्ठा यही विश्वामित्रप्राण माना गया है। मरीचिपाण से अध्यात्म में स्वेदोत्पत्ति होती है। यही मरीचिपाण सूर्यरिमयों में प्रतिष्ठित रहता हुआ 'मरीचि' नामक सीर-आग्नेय जल का उत्पादक बनता हुआ कूम्मांकाराकारित कश्यपमंत्र्या का जन्मदाता बनता है। कश्यप्रमण पुरिचा का प्रवर्तक है।

इसप्रकार प्रत्येक प्राण भिन्न भिन्न संस्थाओं के अनुरूप भिन्न भिन्न कम्में का प्रवर्तक कन रहा है। विदित्तवेदितव्य वेदद्रष्टा महर्षि मी—"को हि तद्धे द—यदन्तरात्मन्—प्राणाः" (शत०७।२।२०) इत्यादिरूप में प्राणतत्त्व की गहनता, दुर्विज्ञयता स्वीकार करते हैं। यही प्राणतत्त्व सृष्टि का मूलाधार, तथा मूलप्रवर्तक माना गया है। "असत्, चित्रं त्या स्वित्रं अवकाश, अन्तित, एकर्षि, द्वयपि, सप्तर्षि, स्रृन्, शाकल, वार्लाखल्या, धवित्र, पवित्र, साकञ्च, स्ताम्य, लोक्य, ऐन्द्र, वैराज, मनु, प्राजापत्य" आदि मेंद में इनके अवान्तर असंख्य विवर्त्त हैं। प्राणानन्त्य ही वस्तुमेद की मूलप्रतिष्ठा है। यही प्राणतत्त्व सुप्रसिद्ध वेद—तत्त्व है। प्राणविद्या ही वेदविद्या है। ऋषिप्राणवित् विद्वान् ही वेदवित् हैं, ये ही ब्रह्मविद्यावित् परमाचार्य है। इन्हीं को परम-ऋषि कहा गया है—'नमः परम-ऋषिभ्यः, नमः परम-ऋषिभ्यः'।

इन ऋषिप्राणों के प्रथम परीच्चक तपस्वी महापुक्ष ही ऋषिप्राण नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। आज मनुष्यिविध ऋषियों के विरिष्ठ-अगस्य-कश्यप-भरद्वाज-अक्तिग, आदि जो नाम मुने जाते हैं, वस्तुतः ये उनके यशोनाम हैं, कर्म्मनाम हैं। ऋषिलच्च वेदमन्त्र (वेदतत्त्व) के द्रष्टा (प्रथमद्रष्टा-प्रथम परीच्क) पुरुष भी उन उन ऋषि नामों से ही प्रसिद्ध हुए हैं। इसी आधार पर-'ऋषयों मन्त्रद्रष्टारः-साचान्-कृतधरमाण ऋषयों बभूवुः' यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुआ हैं। उन नपःपूत महर्षियोंने तत्प्राणपरीच्चण के लिए जो विज्ञानशालाएँ स्थापित की, वे ही 'ब्रह्मपर्षन्' (परिषत्) कहलाईं। तचत् ब्रह्मपर्यदों में शिष्यादि परम्परया तत्तद् विशेषप्राणों का परीच्च ही प्रकान्त रहा। एवं तचद् पर्यत् के भावी कुलपाते तनत्प्राण नाम में ही प्रसिद्ध हुए। उन परिषदों में से कुछ एक का परिचय यहाँ भी उद्घृत कर दिया जाता है

# ६-ब्रह्मपर्षत्स्वरूपदिगृदर्शन--

# (१)-त्रासुरब्रह्मपर्वत-

प्राणिविद्या है। वह विविद्या है। यह प्राणिविद्या देविवद्या, असुरिविद्या, भेट से टो भागों में विभक्त मानी गई है। वृहस्पित देविवद्या के आचार्य्य मानें गए हैं, शुक्र असुरिविद्या के आचार्य्य मानें गए हैं। संहारक विविध शक्ष-अक्ष-यन्त्र-प्रह-विद्युत्-आदि के आविष्कारक शुक्र।चार्य्य की परम्परा में आसुरवेद प्रतिष्ठित रहा है। यक्क देवताविज्ञानात्मक यज्ञकारड बृहस्पित की आचार्य्यपरम्परा में सुरिवृत्त रहा है। यही देववेट है। देवप्राण की विकासभूमि सूर्य्य है, एवं आसुरप्राण की विकासभूमि आपोमय परमेष्ठी है। पारमेष्ठयमण्डल के अभिमानी देवता वरुण हैं, सौरमण्डल के अभिमानी देवता वरुण हैं, सौरमण्डल के अभिमानी देवता (इन्द्र' (मघवा नामक) हैं। इन टोनों प्राणों में परस्पर अक्ष-माहिष्य है। असुर-प्राणिधिष्ठाता वरुण तत्वात्मक आसुरवेद के आलम्बन है, एवं देवप्राणिधिष्ठाता इन्द्र तत्वात्मक देववेद के आलम्बन हैं। इसप्रकार प्राणभेद से वेद के टो विवर्त हो जाने हैं।

उन्त प्राकृतिक ( श्राधिमौतिक ) चरित्र के प्रतिकृतिरूप श्राधिमौतिक (मनुष्यविध) देवता, श्रांर श्रमुर कमशः दोनो वेदो के सम्प्रदायप्रवर्ष क वने । श्रमुरेन्द्र वरुण श्रामुखेट के, देवेन्द्र इन्द्र देववेट के प्रवर्शक वने । वर्शमान में 'बलख' नाम से प्रसिद्ध देवयुगकालीन सुप्रसिद्ध 'बाङ्गीक' नगर ही श्रमुंन्द्र वरुण की राजधानी थी, जो कि वरुण पश्रिमदिशा के दिक्पाल, तथा श्रापोलोक ने लोकपाल कहलाते थे । श्रमुगं के सतत उद्योग से भी वन देवताश्रों ने श्रमुरों को सोमपान का श्रिषकारी नहीं समभा, तो श्रन्त में श्रमुगं के विशेष श्राप्रह से वरुण ने श्रमुरों के लिए श्रामुखलप्रवर्ध क, तथा देववलविगेधी पाप्मा द्रव्यों के सिम्पश्रण से एक श्रपूर्व माटक द्र य उत्पन्न किया। वरुणदारा श्राविष्कृत वही पेथ 'वारुणे' नाम में प्रसिद्ध हुआ।

सुप्रसिद्ध महिपं भृगु इन्ही वरुण के श्रीरस पुत्र थे। श्रमुरकुल में उत्पन्न होने पर भी इनमें पूर्वजन्मकृत-सर्त्यसंस्कारातिशय से दैव वीर्ध्य का प्राधान्य था। श्रतएव पामीर नामक प्राग्मेर स्थानस्थित हिरएयशृङ्कपर्वतनिवासी, प्राग्ज्योतिष नामक नगर के, तथा 'कान्तिमती' नामक लोकसभा के श्रध्यद्ध भौम ब्रह्माने भृगु को श्रपना दत्तक पुत्र (मानसपुत्र) बना लिया था। ब्रह्मा जिसमें जन्मतः ब्रह्मवीर्ध्य की श्रतिशय प्रधानता देखते थे, उसे ही श्रपना दत्तक पुत्र बना कर उमे वेदधम्म में दीव्ति कर लेते थे। वे ही ब्रह्मपुत्र पुराणपरिभाषा में 'मानसपुत्र' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। श्रमुरों की देखा देखी देवमगडली में भी वारुणी का प्रलोभन जागृत हुआ। श्रन्त में वरुणपुत्र भृगु के द्वारा इसका निरोध हुआ। श्रन्त में वरुणपुत्र भृगु के द्वारा इसका निरोध हुआ। श्रन्त में वरुणपुत्र भृगु के द्वारा इसका निरोध हुआ। श्रन्त में वरुणपुत्र भृगु के द्वारा इसका निरोध हुआ। श्रन्त में वरुणपुत्र भृगु के द्वारा इसका निरोध हुआ। श्रन्त में वरुणपुत्र भृगु के द्वारा इसका निरोध हुआ। श्रन्त में वरुणपुत्र भग्न कर स्वर्णपुत्र भग्न ह्वारा इसका निरोध हुआ। श्रम्स ।

पक्त में उक्त ऐतिहासिक सन्दर्भ से यही बतलाना है कि, आसरवेद के मूलप्रवर्तक असरेन्द्र वहण ही थे। इन्हीं की सम्प्रदाय में पुलस्त्य-पुलह-किलात-आकुली आदि असरप्राणों की परीचा हुई। एवं तत्तदासुरप्राण-परीच्च असर असिव तत्तन्नामों से ही प्रसिद्ध हुए। पुलस्त्यप्राण के परीच्चक पुलस्त्य कहलाए, पुलह्याण के परीच्चक पुलह कहलाए। इन दोनों असुर कुलपितयों की ब्रह्मपर्धदें उस सुप्रसिद्ध 'पोलेण्ड' स्थान में थीं, जो रूस-तथा जम्मेन् के संदश में स्थित है। देवेन्द्रानुगत दिव्यवेद में इनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। अतः आसुरपर्धत् का विवेचन यहीं समाप्त कर दिव्यपर्षदों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

# **%**-(दिव्यब्रह्मपर्षत्)--

# (२)-कश्यपपर्वत्-(स्वर्गपरिषत्)-

यों तो दिव्य परिषटें अनेक थी। परन्तु उनमें से १० परिषदें ही मुख्य मानी जातीं थीं। इनमें १ पर्धत् भीम स्वर्ग में थी, १ पर्धत् भीम अन्तरिक्ष में थी, शेष पर्षट भीमपृथिवी (भारतवर्ष) लोक में थी। स्पर्गीय पर्धत् के कुलपित कश्यपमहर्षि थे, जिन्हें 'प्रजापित' भी कहा जाता था। इस पर्धत् में प्रधानरूप से कश्यपप्राण की ही परीचा होती थी। आदिब्रह्मा की आवासभूमि हिरण्यश्रङ्क पर्वत बतलाया गया है। इसी के समीप 'तिब्बत' प्रदेश है। तिब्बत से उत्तर कश्यपपर्षत् की प्रतिष्ठा थी। स्वर्गस्था होने से इसे विशेष सम्मान प्राप्त था।

#### (३)-अत्रिपर्धत्-

सांख्य त्रित, भौम त्रित, भेद से त्रित्वंश दो शालात्रों में विभन्त हुत्रा। इनमें भौम त्रिति के त्रित्रां पुत्र चन्द्रमा थे। ब्रह्मांके द्वारा यही त्रित्रपुत्र चन्द्रमा सोमवल्ली को त्रमुरों के त्राक्रमण से बचाने के लिए मौनेय गन्धवंसेना के साथ उत्तरदिशा के दिक्पाल बनाए गए, एवं त्रोपिध (सोम) के लोकपाल बनाए गए। त्रप्रमी गान्धवंमर्थ्यादा का दुरुपयोग करते हुए राज्यमदोन्मत्त चन्द्रमा के द्वारा ही वह त्रप्रिय घटना घटित हुई, जो त्राग जाकर देवकलिवनाश का कारण सिद्ध हुई। तारापहरणजनित पाप से चन्द्रमा रच्चाकर्म में शिथिल हो गए। फलस्वरूप दिव्ययज्ञकर्म के सहजशत्र त्रमुरों ने यज्ञस्वरूप-संसाधिका सोमवल्ली का मूलोत्पाटन कर डाला। देवकल उच्छित हो गया, त्रमुरों का साम्राज्य इटमूल बन गया। इस त्रासुरी सत्ता के

अत्रा वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते ।
 तस्माद् ब्राह्मण्-राजन्यौ-चैश्यश्च न सुरां पिनेत् ॥(मनुः) ।

एकमात्र निमित्त चन्द्रमा ही बने थे, अतएव देव-वेद-घम्नेविरोधी सम्प्रदायविशेषों में निदानविद्यासम्बन्धी मंकेत के अनुसार चान्द्रतिथिको ही प्रधानता दी जाती है। तारागर्म से चन्द्रमा के बुध पुत्र उत्पन्न हुए। बुध के साथ मनुभगिनी इला का परिखय हुआ। यही दम्पती—युग्म सोमवंश (चन्द्रवंश) का मूल प्रवर्चक बना। इमी आधार पर सोमवंशी च्वित्र 'ऐलः प्रकृतिरूच्यने' के अनुमार ऐल (इलावंशज) कहलाए।

दुसरे सांख्य ग्रात्रि के वंशाज वेदधर्म से बहिष्कृत होते हुए महादुराचारी वन गए। इनके ग्रसदाचरसा से दुःखी होकर सांख्य ऋत्रि ने देवनिकायपर्वत (मुलेमान पवत) को ऋपना ऋावाम स्थान बना लिया । इनके पुत्रों के वंशाब ही त्रागे जाकर 'यवनवंश' के प्रवर्तक बनें। प्रसङ्गोपात यह भी जान लेना चाहिए कि, त्राज जिसे (ग्रीस को) यूनान कहा जाता है, वास्तव में वह तत्त्वतः यूनान नही है। वास्तविक यूनान ( यवनदेश ) श्चर्यस्तान से सम्बन्ध रखता है, बहाँ यवनों के मूलपुरुष सांख्य ऋत्रि के पुत्र निवास करने थे। श्चर्यस्तान (जो कि पुरारा में 'वनायु' नाम से प्रसिद्ध है) ६ खराडों में विभक्त माना गया है। इनमें एक खराडविशेष ही यूनान कहलाया है। अत्रिपुत्र साख्यायन के वंशाज, आमुरधम्मानुयायी, अतएव 'अमुर' नाम से प्रसिद्ध 'हेलि' नामक त्रमुर यहीं निवास करते थे। इनके निवास में ही यह वनायुल्वराड ( ऋर्वलराड ) यवन ( यूनान ) देश कहलाया । कालान्नर में अर्जों की आदि जाति ने यवनों को युद्ध में परास्त किया । पराजित यवनों ने अर्बेखएड को छोड़ कर जिस पाश्चात्य प्रदेश ( ग्रीक ) को अपनी आश्रयभृमि बनाया, वही यूनान नाम से ध्यवहृत हुन्ना। कालातिष्रमण से त्रर्वालण्डात्मक यूनान त्राज विस्पृत हो गया है, कलिपत यूनान थुनान माना जाने लगा है। वास्तविक थूनान ही पाश्चात्यभाषा में त्राज 'पोलेस्टाइन' नाम से प्रसिद्ध है। एवं यह वर्रामान युनानियों ( प्रीक निवासियों ) का तीर्यस्थान माना बाता है। कालनेमि मव, आहि मुप्रसिद्ध यवमासुर यहीं निवास करते थे। सुप्रसिद्ध ज्योतिर्वित् वराहमिहिर ने यहीं आकर मनासुर से आसुर क्योतिष की शिच्ना ग्रहण की थी। यवनवंश के सम्बन्ध में यह स्मरण स्त्रना चाहिए कि, वर्तमान परिमाण में थवन शब्द से जिल जातिविशेष का ग्रह्ण किया जाता है, उसका उस प्राक्तन यक्तवंश से कोई सम्बन्ध नहीं है।

जिसे आज 'ईरान' कहा जाता है, वही हमारा मुप्रसिद्ध 'आर्ट्यायएं' है। एवं जिसे आज 'हिन्दूम्नान' कहा जाता है, वही 'आर्ट्यावर्त्त' है। एवं आर्ट्यावर्ग, तथा आर्ट्यावर्त्त की समष्टि 'भारतवर्ष' है। आर्ट्यावर्त्त पूर्व भारत है, आर्ट्यायरा पश्चिम भारत है। भारतीय मुवनकोश से असुमात्र भी परिचय न रखने वाले जो राजनैतिक भौगोलिक कियु—नद को भारतवर्ष की पश्चिम सीमा क्तलाने हुए भारतश्चिम्त आर्ट्यायरण को पृथक् मान रहे हैं, वह नितान्त भ्रान्ति ही मानी जायगी, अथवा तो नैतिक-कश्चल माना जायगा। भारतीय वर्षात्मक मुवनकोश के अनुसार भारतवर्ष ६० श्रंश पय्यन्त अपनी व्याप्ति रखता है। पीतसमुद्र (चीन का यलोगी) भारतवर्ष की पूर्वसीमा है, एवं महीसागर नाम मे प्रसिद्ध पश्चिम समुद्र (मेडिट्रे नियेन्गी) पश्चिम सीमा है। यही ६० श्रंशात्मक भारतवर्ष है, जो आज हमारी उदासीनता से श्रपना आधा अङ्ग को चुका है \*।

<sup>\*</sup> प्रस्तुत ग्रन्थप्रकानात्मक वर्शमान दुर्भाष्यपूर्ण वुग में तो उस खरडात्मक मारत के भी हमारी नाक-कता से अनेक कल्पित खरड हो चुके हैं।

ऋषाश्व ऋषि के दौहिन, पारसीमत के प्रवर्तक, छुन्दोभ्यस्ता की तुलना में 'जन्दावस्ता' का नविनम्मीण करने वाले जरथुम्ब ही इस अङ्ग-भङ्ग के कारण वने । वारुण, तथा ऐन्द्र-ब्राह्मणों की प्रतिस्पर्दा से विचवाविवाह के प्रश्न के ब्राधार पर घोर जातीय कलह का बीजवपन हुआ । वारुण ब्राह्मण जहाँ इस आसुर कम्मी के पद्म में थे, वहाँ ऐन्द्र ब्राह्मण विपद्म में थे । इस विवाद को शान्त करने के लिए ब्रह्मा ने सिन्धुनद को माध्यम बनाते हुए भारतवर्ष के दो विभाग कर डाले । सिन्धु से उस पार रहने वाले पारस्थानी कहलाये, वे हो 'पारसी' नाम से प्रसिद्ध हुए । इस दृष्टि से सिन्धुनद यद्यपि हिन्दुस्थान की सीमा मानी बा सकती है, तथापि इसे भारतसीमा कहना कथमपि न्यायसंगत नहीं माना जा सकता ।

उक्त भौगोलिक परिस्थिति से बतलाना यही है कि, भारतवर्ष की अन्तिम-पश्चिम सीमा महीसागर है। यही उस युग में स्वर्गसन्ध का उपक्रम स्थान था। यहीं से भौम अन्तरिक्ष का आरम्भ माना जाता था। यहीं हमारे चरितनायक मौम अत्रि की वह सुप्रसिद्ध अत्रिपर्षत् थी, जहाँ पारदर्शकताप्रतिबन्धक, धामच्छद, प्रजोत्पादक, ग्रह्मणप्रवर्तक, अत्रिप्राण की परीक्षा होती थी। सुप्रसिद्ध वेदवित्महर्षि 'काप्य' की ब्रह्मपर्षत् भी यहीं प्रतिष्ठित थी। इस पर्षत् ने किसी प्राण का प्रथमाविष्कार नहीं किया था, अपित इसमें आविष्कृत प्राणों के स्वरूप की मीमांसा ही हुआ करती थी।

#### (४)-शिविपर्षत्-

गुजरात के सुप्रसिद्ध 'काठियावाड़' में यह पर्षत् प्रतिष्ठित थी। इसके ब्रह्मा ( कुलपित ) राजर्षि 'शिवि' थे।

# (५)-अङ्गिरापर्षत्-

पञ्चनद (पञ्जाब) प्रदेशस्थ त्रिगर्त्तदेश में ऋङ्गिरापर्धत् प्रतिष्ठित थी। यहाँ प्रधानतः ऋङ्गिराप्राण की परीचा होती थी। ऋङ्गिरा, बृहस्पति, सम्वर्त्त, उतस्य, ऋषि ऋङ्गिराप्राण के २१ ऋवान्तर विवर्त्तों के ऋषिष्कार का भेय इसी पर्धत् को प्राप्त हुआ था।

# (६)-याज्ञवल्क्यपर्षत्-

मिथिलानगरी में एक स्थान 'जयन्तपुर' है। यहीं जयन्तपुर आज 'जनकपुर' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। इसी जनकपुर के समीप अररण्यदेश में 'धनुषा' नामक स्थान है। यहाँ एक धनुषाकार पाषागाखरण्ड प्रतिष्ठित है। यह भगवान् रामचन्द्र के द्वारा भङ्ग धनुष की प्रतिकृति मान कर पूजा जाता है। एवं इसी के सम्बन्ध से यह स्थान 'धनुषा' कहलाया है। इसी आररण्य प्रदेश में याज्ञवल्क्यपर्षत् प्रतिष्ठित थी। 'सीरध्वज' नामक राजर्षि जनक इसी स्थान पर समय समय पर याज्ञवल्क्य के दर्शनार्थं आया करते थे। यद्यपि याज्ञवल्क्य किसी स्वतन्त्र अपृषिप्राण के परीज्ञक न थे, तथापि अपने समय के अनन्य वैज्ञानिक होने से इनकी भी पर्षत् का महत्त्व मान लिया गया था।

#### (७)-उद्दालकपर्षत्-

महाराज मिथि के कुलपुरोहित उद्दालक भी श्रपने समय के उचकोटि के विद्वान् थे । सुप्रसिद्ध 'सदानीरा' नाम की वह नदी, बो कोसलविदेहों की मर्थ्याद। मानी जाती है, के समीप उद्दालकपर्षत् थी।

## (=)-प्रावाहिशापर्षत्-

. पाञ्चाल देशान्तर्गत कन्नीज में प्रवाहिए के पुत्र, श्रानएव प्रावाहिए नाम मे प्रिष्ठेद्व राजर्षि 'बनर' की पर्षत् थी।

#### (१)-अश्वपतिपर्षत्-

पञ्चनट प्रदेशस्थ केक्स्यदेशाधिपति, अतएव 'केक्स' उपनाम मे प्रसिद्ध राजर्षि आरवपति ही इस पर्यत् के कुलपति थे।

#### (१०)-प्रतर्दनपर्वत-

काशीराज राजर्षि प्रतद्दीन ही इस पर्यत् के ब्रह्मा थे।

उक्त पर्षदों में ब्रह्मार्ष, राजर्षि ही कुलपित थे, एवं ये ही शिव्यत शिष्य थे। इस परम्पस में नी हमारी उस अधिकारमर्थ्यादा का मेलीमॉित ममर्थन हो रहा है, जिसका संस्कृत द्विजातिवर्ण से सम्बन्ध है। स्रित्र पिष्पलादसम्मता अधिकारमर्थ्यांटा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

#### ७-पिप्पलादसम्मता अधिकारमर्यादा-

श्रीविकारी—स्वरूप का सक्के तमात्रा में भगवान् पिप्पलाद ने बड़ा हैं। सुन्दर विश्वेष्ठ परण किया है। यद्यी काप्य, याज्ञवल्क्यादि की भाँति मगवान् पिप्पलाद की कोई स्वतन्त्र ब्रह्मपर्यत् न थी। तथापि विशेषतः फलाशन करते हुए कठिन तपोयोग के प्रभाव से 'पिप्पलाद' नाम से प्रसिद्ध होने वाले ये महर्षि तस्कालीन सभी ब्रह्मपर्वदों के ब्रह्मात्रों में अप्रणी समभे जाते थे। इनकी ख्याति यहाँ तक बढ़ मई थी कि, सुकेशा मास्द्राब, शैव्य स्त्यकाम, सौर्य्यायणी गार्म्, कौशल्य अप्रश्वलायन, मार्ग्व वैदर्भि, कबन्वी काल्यायन, अरुखि उद्दालक, जैसे उच्चकोटि के परम वैज्ञानिक भी समय समय पर शिष्यमाव से इनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे, एव अपने संशयों का निराकरण करते रहते थे। इन्हीं महर्षि पिप्पलाद ने अपनी सुप्रमिद्ध प्राणोपनिषत् (प्रश्नो-पनिषत्) के आरम्भ में हीं अधिकार—मय्योदा का विश्वेषण किया है। उनी का नित्ति स्वरूप प्रकृत परिन्छेट में स्पष्ट किया जा रहा है।

'द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म, पर् च यत्' के अनुमार ब्रह्मविद्या के परब्रह्म, शब्दब्रह्म, मेर से दो विवर्त्त मानें गए हैं। तत्त्विद्या परब्रह्मविद्या है, तत्त्ववाचक-शब्दविद्या शब्दब्रह्मक्या है। ऐतर्वन-भाग्रह्मक्यादि कुछ एक उपिषवदों को छोड़ कर ब्रायः इतर सभी उपिनवरों में प्रधानरूप से परब्रह्मविद्या का ही विश्लेषण हुन्ना है, जैसाकि तत्तहुपनिषद्भाष्यों से स्पष्ट है। प्रतिपाद्य परब्रह्म के 'पर-अवर' मेड मे दो विवर्त्त हैं। स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य्य, चन्द्रमा, पृथिवी, पाँचों विश्वपर्वों की ममष्टिरूप ब्रह्मस्त्य' नाम से प्रसिद्ध विकारकृट (संघ) लच्चिण च्रतत्त्व 'अवरब्रह्मविद्या है। दूसरे शब्दों से पाञ्चमातिक विश्वविद्या अवरब्रह्मविद्या है। अवरब्रह्मविद्या कम्मीप्रधाना, है, परब्रह्मविद्या शान-प्रधाना है।

जो व्यक्ति त्रवरब्रह्म के स्वरूप (विश्वात्मक कर्म्म प्रपञ्च ) को मलीमाँति समक्त लेता है, वहीं ज्ञान-प्रधान इस पग्ब्रह्ममूलक त्रौषनिषद तत्त्वज्ञान का त्र्यधिकारी बन सकता है। पिण्पलाद के समीप जिज्ञासामान

से आए हुए भारद्वाजादि ६ स्रों विद्वानों नें इसी परब्रह्म-ज्ञान की जिज्ञासा प्रकट की थी। वे कर्म्मप्रधान त्रवरब्रह्म का यथार्थस्वरूप त्रवगत करने के त्रानन्तर ही परब्रह्मलच्च् श्रौपनिषद ज्ञान की श्रोर श्राकषित हुए थे। न केवल त्र्याकर्षित ही हुए थे, त्र्यपित त्र्यपनी जिज्ञासा को काय्येरूप में परिरात करने के लिए सन्नद्ध हो गए थे। न केवल सन्नद्ध ही हुए थे, ऋषितु उसे लोजने के लिए उसी जिज्ञासा को प्रधान लच्य बनाते हुए ऋपने ऋपने ऋाश्रमों से निकल पड़े थे। न केवल निकल ही पड़े थे, ऋषित ऋपनी इस सच्ची लगन के प्रभाव से उन्होंनें पिप्पलाद जैसा तत्त्वज्ञ त्राचार्य्य भी प्राप्त कर लिया था, जहाँ इनकी जिज्ञासा का यथावत् समाघान हुआ। परब्रह्म की स्त्रोर मुकना, दूसरे शब्दों में तद्विषयिणी जिज्ञासा करना प्रथमाधिकार है। जिसमें जिज्ञासा नहीं, वह श्रौपनिषद ज्ञान का तो क्या, सामान्यज्ञान का भी श्रधिकारी नहीं माना जा सकता। जिज्ञासान्नति पहिली, तथा मुख्य ऋधिकारमर्थ्यादा है, जिसका '**ब्रह्मपराः**' शब्द से विश्लेषण हुऋा है। जिज्ञासा करके ही यदि हम शान्त हो गए, तो जिज्ञासाधिकार सर्वथा व्यर्थ है। जिज्ञासा हुई, उस पर ऋनन्य भाव से आरूढ़ हो गए। जब तक जिज्ञासा का समाधान नहीं हो जाता, तब तक अध्यातमसंस्था अशान्त है, कुछ नहीं सुहाता। यह जिज्ञासानन्यता ही दूसरी अधिक।रमर्थ्यादा है, जिसका 'ब्रह्मानिष्ठाः' शब्द से विश्ले-षरा हुआ है। जिज्ञासा हुई, तन्निष्ठ भी बनें, परन्तु प्रयास न किया, खोज न की, तत्र भी काम नहीं चल सकता। अपनी तन्निष्ठता की पूर्ति के लिए हमें विजिज्ञास्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हो जाना पड़ेगा, उसकी स्रोब में लग बाना पड़ेगा। एवं यही तीसरी ऋधिकारमर्थ्यादा कहलाएगी, जिसका 'परं ब्रह्मान्वेषमार्गाः' शब्द से विलेषण हुआ है।

त्रात्मसमर्पण ही उक्त त्रिपवां त्राधिकारमर्थ्यादा का मौलिक रहस्य है। त्रात्मा का सर्वतोभावेन त्याग करने वाला ही इस ज्ञान का त्राधिकारी माना जा सकता है। त्रात्मा की 'मनः-प्राण—वाक्' मेद से तीन कलाएँ सुप्रसिद्ध हैं। जिज्ञासालद्धणा प्रथमाधिकारमर्थ्यादा का मन से सम्बन्ध है, जिज्ञासानिष्ठालद्धणा द्वितीयाधिकार—मर्थ्यादा का प्राण से सम्बन्ध है, एवं त्रान्वेषणलद्धणा तृतीयाधिकारमर्थ्यादा का वाक् से सम्बन्ध है। इच्छा प्रथम व्यापार है, तदनुकूल त्रान्तःप्रयत्न करना तपोलद्धण कर्म्म द्वितीय व्यापार है, एवं शरीरव्यापारलद्धण श्रम तृतीय व्यापार है। प्राप्तव्य परब्रह्म सत्य है, तदंशभूत प्राप्तकर्चा जीवातमा भी सत्य है। एवं यह सत्य उस सत्यस्य सत्यं ज्ञानं को तभी प्राप्त कर सकता है, जबिक, यह त्रापने त्रात्मसत्य को 'यावदनु मनः—तदनु प्राणः—तदनुगता वाक्' लद्धणा सत्यव्यापारत्रयी का त्रानुगमन करे। 'ब्रह्मपराः' मानस व्यापार है, 'ब्रह्मनिष्ठाः' प्राण व्यापार है, 'परंब्रह्मान्वेषमाणाः' वाग्व्यापार है! तृतीय व्यापार के त्रानन्तर 'जिन द्वंदा तिन पाइया गहरे पानी पेठ\* के त्रानुसार त्रवश्य ही तत्वदर्शी उपदेष्टा का त्राक्षय प्राप्त हो जाता है। इसी फलभाव को व्यक्त करने के लिए—'भगवन्तं पिप्लादमुपसन्नाः' यह कहा गया है। यही वास्तिवक व्रधिकारमर्थ्यादा है, जिसका निम्न लिखित श्रुतिद्वारा सङ्के तिविधि से स्पष्टीकरण हुत्रा है—

<sup>\*</sup> मैं बौरी दूँढन गई रही किनारे बैठ । जिन दूँढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ ॥

'सुकेशा च भारद्वाजः, शैव्यश्च सत्यकामः, सौर्ग्यायशा च गार्ग्यः, कौशल्यश्वाश्च-लायनः, भार्गवो वैदिभिः, कत्रन्वी कात्यायनः, ते हैते ब्रह्मपराः (संकल्पपराः), ब्रह्मनिष्ठाः (ब्रध्युद्दाः), परंब्रह्मान्वेषमाणाः(कृतप्रयत्नाः)-'एष वै तत् सर्वं वच्यति' इति (निश्चित्य) ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम्रुपसन्नाः' (प्रश्नोपनिषन् १११।)।

यदि तज्ज्ञानजिज्ञासा है, तज्ज्ञाननिष्ठा है, साथ ही तज्ज्ञानोपदेशान्वेषणकर्भं प्रवृत्ति है, ते एं एं व्यक्ति अवश्यमेव औपनिषद ज्ञान का अधिकारी माना जायगा, एवं ऐसी सची लगन वाले को अवश्यमेव गुरु मिल जायगा। गुरु के सम्बन्ध में श्रुति ने परोच्चमाषा में योड़ा संकेत किया है। पहिले यह निश्चय कर लेना भी आवश्यक है कि, कौन गुरु हमारी जिज्ञासा का यथावत गमाधान कर सकता है!। इटात् चाहे जिमे गुरु बना लेना आगे जाकर परिताप का कारण होता है। अयोग्य गुरु भी गुरु है, अतएव उसके प्रति प्रयन्त-पूर्वक श्रद्धा रखना आवश्यक कर्मा है, जो कि कर्म्म कष्टसाध्य है। इस विप्रतिपत्ति से बचने के लिए, अश्रद्धा-जिनत प्रत्यवाय से बचने के लिए पहिले से ही अपने अन्तरात्मा में अन्वेपण के द्वारा यह निश्चय कर लेना चाहिए कि, अमुक गुरु ही हमारी जिज्ञामा शान्त कर सकता है। इसप्रकार शिष्य यदि ब्रह्म-पर, ब्रह्म-निष्ठ, ब्रह्मान्वेषमाण होना चाहिए, तो गुरु-'एष वै तन् सर्व वद्यति' लच्चण होना चाहिए। उक्त लच्चण शिष्य जहाँ अध्ययन का अधिकारी है, वहाँ उक्त लच्चण गुरु अध्यापन का अधिकारी माना गया है। इसप्रकार श्रुति ने दोनों की अधिकारमर्थ्यादाओं का विश्लेषण कर दिया है।

प्राणिवद्या ही वेदविद्या है, वेदविद्या ही ब्रह्मविद्या है, यह कहा जा चुका है। वेदतत्त्वात्मक यह प्राणिष त्राध्यात्मिक संस्था में प्रादेशमित प्रदेश में त्रपनी न्योप्ति रखता है। 'स भू**मिं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठह**-शाङ्गुलम्' के त्रनुसार १०॥ त्रङ्गुलात्मक परिमाण ही 'प्रादेश' है। प्रत्येक शारीरप्राण-'प्रादेशमितो व प्राणः (कौ॰बा॰२।२।) के अनुसार प्रादेशपरिमाण से समतुलित है। प्रादेशमित यह प्राणाग्नि-'प्राणाग्नय एवैतरिमन पुरे जायति' (प्रश्नो॰४।३।) के त्रानुमार इस त्राध्यात्मिक पुर (पाञ्चभौनिकशगीर) में सटा जागता रहता है । प्राणानि-ऋग्नि है, ऋग्नि गायत्रीछुन्द से छुन्दित है, गायत्रीछुन्द अष्टाचर है। इस अष्टाचर गायत्रीछन्द के सम्बन्ध से गायत्राग्निप्रास की त्राठ संस्था हो बाती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मरन्ध्र से त्रारम्म कर पाद पर्व्यन्त व्याप्त प्रागागिन के स्राठ स्वतन्त्र संस्थान हैं । ब्रह्मरन्त्र में क्रिएट पर्व्यन्त प्रथम प्रादेश हैं. कएठ से हृदयपर्य्यन्त द्वितीय प्रादेश है, हृदय से नाभिपर्य्यन्त तृतीय प्रादेश है, नाभि मे ब्रह्मप्रन्थिपर्य्यन्त चतुर्य प्रादेश है, ब्रह्मग्रन्थि से पाद पर्य्यन्त ४ प्रादेश हैं। सम्भूय त्राठ प्रादेश हो जाते हैं। प्रत्येक प्रादेश में प्रादेश-मित, अन्तरात्मक एक एक गायत्राग्निप्राण प्रतिष्ठित है। प्रत्येक की न्याप्ति १०॥ अङ्गुलमित है। इसप्रकार गायत्री के सम्बन्ध से ऋष्टप्रादेशात्मक पाञ्चभौतिक शरीर का मान ८४ ऋङ्गु लात्मक हो जाता है। प्रत्येक प्रागी त्रपने हाथों की त्राङ्गुली के नाप से चतुरशीति(८४)त्राङ्गुलिमित हैं । इन त्राठो प्राणो में नामि से हृदयपर्यन्त व्याप्त रहने वाला, व्यानसहयोगी गायत्रप्राण सत्र में प्रधान है। व्यानप्रागात्नकता ही इसकी प्रधानता का मूलकारण है। हृद्याविन्छन्न व्यानप्राणात्मक गायत्रप्राण, किवा गायत्रप्र'णाविन्छन्न हृदयस्थ व्यानप्राण ही जीवनसूत्र की मूलप्रतिष्ठा है, जैसा कि-'मध्ये वामनमासीनम्'-'इतरेगा तु जीवन्ति' इत्यादि उपनिगद्रचन से प्रमाणित है।

इसी हृद्य प्राण के आधार पर सर्वेन्द्रिय-अनिन्द्रय - जन्न्ण प्रज्ञानघन मन प्रतिष्ठित हैं। मन के आधार पर विज्ञानघना बुद्धि प्रतिष्ठित हैं। स्थ्योंपादानमूलभूता, अतएव अग्निसमतुलिता इसी बुद्धि में, किंवा विज्ञानज्ञानाग्नि में विद्यात्मक सोम की आहुति होती है। दूसरे शब्दों में हृद्य प्राणाविन्छन्न—प्रादेशमित—विज्ञानसम्परिष्वक्त—प्रज्ञान मन पर ही विद्यात्मक संस्कार प्रतिष्ठित होता है। इस विद्याहुति से आध्यात्मक प्राण प्रज्वलित हो पड़ता है। साधारण—यथाजात—लौकिक मनुष्यों का शारीराग्नि जहाँ केवल लौकिक—भृतात्मक—अञ्चाहुति में सबल बना रहता है, वहाँ विद्वानों का प्राणाग्नि दिव्यान्नलन्न्ण वेदतत्त्व, तथा यज्ञातिशय में प्रज्वलित रहता है। भृताग्नि का प्रज्वलन भृतान्नाहुति से सम्बद्ध है, प्राणाग्नि का प्रज्वलन दिव्यान्नाहुति से सम्बद्ध है। भृताग्निका प्रज्वलन कर्म्म इन्धन'है, प्राणाग्निका प्रज्वलन कर्म्म सिम्धन है। मृताग्नि में सामान्य काष्ट डाल कर इसे प्रज्वलित करना इन्धन कर्मा है। एवं इसी भृताग्नि में आधाररूप से प्रतिष्ठित प्राणाग्नि में तदनु—रूप मन्त्रद्वारा प्राणपरिमित (प्रादेशमित) सिमधादुति डालना सिमन्धन कर्म्म है। इन्धन मृत का होता है, क्षिमन्धन प्राण का होता है। सामान्य परिमाणशूत्य काष्ट में होता है, सिमन्धन मन्त्रपृत—दिव्यप्राण—युक्त प्रादेशमित काष्ट से होता है। सामान्य काष्ट 'इध्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, अलौकिक प्राणभावापन्न काष्ट 'सामिधेनी' नाम में व्यवहृत हुआ है। इसी सामिधेनी—विज्ञान को लद्य में रल कर श्रुति ने कहा है—

''इन्घे ह वा एतद्ध्वयु<sup>९</sup>:-इध्मेनाग्नि, तस्मादिध्मो नाम । समिन्घे सामिघेनीभि-र्होता, तस्मात् सामिघेन्यो नाम'' (शत०शाश्वाराश) ।

''यो ह वा ८ त्राग्निः सामिधेनीभिः समिद्धः, त्रातितरां—ह वै स इतरस्मादग्नेस्त-पति, त्रानवधृष्यो हि भवति, त्रानवमृश्यः" (शत०१।४।३।१।) ।\*।

प्रादेशमित सामिधेनी ( एतन्नामक काष्ट ) उस प्रादेशमित हृद्य प्राण की प्रतिकृति हैं, प्रतिमान हैं। शिष्य अपने प्रादेशमित इस प्राणाग्नि को गुरु के प्रादेशमित हृद्य आत्मा से निकली हुई विद्यासंस्काराहुति लच्चणा सामिधेनी से प्रज्वलित करने के लिए ही गुरु की सेवा में उपस्थित होता है। दूसरे शब्दों में विद्या के द्वारा यह अपने प्रादेशमित प्राणाग्नि को ही विद्यासंस्कार से सिमद्ध करना चाहता है। "मैं विद्यात्मिका सोमा-हृति से अपने प्रादेशमित प्राणाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उपनीत हुआ हूँ" अपनी इसी जिज्ञासा को परोच्चिधि से प्रकट करने के लिए शिष्य प्रादेशमित सिमधा हाथ में ले कर ही गुरु के समीप पहुँचता है। प्राचीन परिपाटी के अनुसार जिस किसी को गुरु का शिष्यत्व स्वीकार करना होता था, अथवा सामान्यतः अपनी सन्देहिनेवृत्ति अभीष्ट होती थी, वह अपने मुख से आरम्म में अपना शिष्यत्व प्रकट नहीं करता था। अपित अपनी इस शिष्यवृत्ति के प्रकाशन के लिए वह समित्पाणिः वन कर ही उपस्थित होता था। मावी गुरु का अन्युत्थानादिलच्चण सत्कार मावी शिष्य का अमङ्गल कर सकता है, इसलिए, साथ ही प्राणसिम्न्यनामिव्यक्ति के लिए समित्पाणि वन कर उपनीत होना ही विज्ञानसम्मत मार्ग है।

<sup>\*</sup> इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन शतपथविज्ञानभाष्यान्तर्गत उक्त ब्राह्मसमाध्य में देखना चाहिए।

श्रपिच-सिमत्पाणि वन कर उपनीत होना उस अधिकारमध्योदा का मी पोषक वन रहा है, जिसका मंस्कार-संस्कृत द्विज्ञातिवर्ग के साथ अनन्य सम्बन्ध वतलाया गया है। पत्ताश ब्रह्मवीर्ध्यप्रधान है, म्वदिर काष्ट व्यविर्ध्यप्रधान है, एवं उदुम्बर (गूलर) काष्ट विड्वीर्थ्यप्रधान है। जिम प्रकार सावित्री दीव्याकाल (यज्ञोपवीत संस्कारकाल) में ब्राह्मण सजातीय पत्ताशदरण्ड का, व्वित्य खद्रिरदण्ड का, एवं वेश्य उदुम्बरदण्ड का प्रह्मण करता है, एवमेव उपनीत दशा में भी तीनों वर्ण कमशः पत्ताश-खदिर-उदुम्बर की प्रादेशनित समिधा को लेकर ही गुरु के समीप उपियत होते हैं। गुरु इस मिन्-स्वरूप से ही यह जान लेते हैं कि. शिष्य अमुक वर्ण का अधिकारी है।

तिमत्-स्वरूप के अतिरिक्त योग्य गुरु मार्च शिष्य के बाह्य स्वरूप के आधार पर भी इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि, यह अधिकारी है, यह अधिकारी नहीं हैं। वर्णानुगत, वर्णस्वरूपपरिचायक समित्—काष्ट के रहते भी मनोविज्ञानसम्मत पुरुषपरीचा÷ में अप्रिप को वर्णाविपर्ध्य का यदि थोड़ा भी सन्देह हो बाता है, तो तत्काल 'विं. गोत्रोऽसि' ? धरन हो पड़ता है। चतुष्पाद ब्रह्म के तात्त्विक रहस्यवेचा ववालापुत्र सत्यकाम की उत्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाली किसी दोषवृत्ति मे इनका म्वानाविक ब्रह्मवीध्य दोषाकान्त था। जब ये समित्पात्रि बन कर महर्षि गीतम के समीप पहुँचे, तो गौतम को पुरुषपरीच्चा के आधार पर इनके आधिकारिक वर्ण पर सन्देह हो गया। तत्काल धरन कर वैठे—'किं गोत्रोऽसि'। अन्त में परिस्थितवश उत्पन्न वीर्ध्य दोष्पिनवृत्ति के लिए गुरु का बो आदेश मिला, वह भी वर्त्तमानयुग के अधिकारिलम्म महानुभावों के लिए मननीय है। आदेश ही क्या, वहाँ का पूरा कथानक ही भारतीय महर्षि, तथा भारतीय साहित्य की जिल्ल मननीय है। आदेश ही क्या, वहाँ का पूरा कथानक ही भारतीय महर्षि, तथा भारतीय साहित्य की

१—'सत्यकाम ने अपनी जवाला माता को सम्बोधन करते हुए यह प्रश्न किया कि, मैं विद्याध्ययन करने के लिए गुरु-दीज्ञा लेना चाहता हूँ। (दीज्ञाधिकार के लिए द्विजाति-मर्थ्यादा आवश्यक है), इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि, मेरा गोत्र (कुल) क्या है? २—भारत की उस पवित्रहृदया जवाला ने उत्तर दिया—पुत्र ! तेरा क्या गोत्र है, यह मैं नहीं जाननी। युवावस्था में इतस्ततः अनुधावन करते हुए मैंने तुमे प्राप्त किया है। मैं नहीं जानती (तू किसका पुत्र है, एवं) तेरा क्या गोत्र है। इस सम्बन्ध में मैं यही कह सकती हूँ कि, मेरा नाम जवाला है, तेरा नाम सत्यकाम है (अर्थान तेरा पितृवंश

<sup>÷ &#</sup>x27;सोऽयं प्रजानामुपद्रष्टा प्रविष्टः, ताविमौ प्रामोदानौ । तस्मादाहुः-मनो देवा मनुष्यस्याजानन्ति-इति । मनसा संकल्पयिति, तत् प्राम्पपिपद्यते, प्रामो वातं, वातो देवेभ्य त्राकृष्टे यथा पुरुषस्य मनः । तस्मादेतद्दिषमाभ्यनूक्तं —

मनसा संकल्पयति तद्वातमिपगच्छिति । वातो देवेभ्य त्राचध्टे यथा पुरुष ते मनः ॥ ( शतः ३।४।२।६,७, )।

अविदित है )। तू जिस गुरु के सम् प जाय, वहाँ यही कह देना कि, भगवन ! मेरा नाम मत्यकाम है, मेरी माता का नाम जवाला है %।

- ३-४—सत्यकाम समिन्पाणि बन कर (पलाशसमिन लेकर) महर्षि गाँतम के आश्रम में आने हैं। वहाँ आकर अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। गौनम देखते हैं कि, इसके हाथ में पालाशी सिमन् है। प्रतीत होता है, 'यह ब्रह्मवीटर्य से ही समुद्भृत है'। परन्तु बाह्यस्वरूप सृचित करता है कि, अवश्य ही इसके ब्रह्मवीटर्य में कुछ न कुछ देख है। फलतः सिमन् प्रह्ण करना (शिष्य बनाना) अनुचित है। यह निश्चय कर गौतम प्रश्न करते हैं-हे प्रिय! तुम्हारा क्या गोत्र है?। सत्यकाम उत्तर देता है—भगवन्! मैं नहीं जानता। माता से पूँछा था, परन्तु उसने कहा, मैंने युवावस्था में तुभे किसी से प्राप्त किया है। विदित नहीं, तृ किस गोत्र का है। इसलिए भगवन्! मैं नहीं जानता कि, मैं किस गोत्र का हूँ। मैं इस सम्बन्ध में अपना माता के आदेशांनुसार यही कह सकता हूँ कि, मेरा अपना नाम तो मत्यकाम है, एवं जवाला का मैं पुत्र हूँ"।
  - ४—सत्यकाम की सत्यानिष्ठा से, निष्कपट इस विशुद्ध उक्ति से ऋषि गद्गद हो जाते हैं। और कहने लगने हैं—सत्यकाम ! अपने गोत्र के सम्बन्ध में तूने जो स्पष्टीकरण किया है, वह एकमात्र ब्रह्मवीर्थ्य का ही फल है। अवश्य ही तू जन्मतः ब्राह्मण है। क्योंकि अबाह्मण व्यक्ति अपनी उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसा स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। मैं समित लेकर तुफे शिष्य बनाता हूँ।
  - ६—गातम ने शिष्य तो वना लिया। परन्तु अभी इसका ब्रह्मवीर्थ्य असंस्कृत था, एवं संस्कृत द्विजाति ही ब्रह्मविद्या में अधिकृत है। अतएव उपदेश से पहले गौतम ने वीर्थ्यशुद्धि आवश्यक सममी। फलस्वरूप आदेश हुआ कि-सत्यकाम! इन दुबली पतली ४०० गायों को अपने साथ लेकर चले जाओ। जब तक इनकी संख्या एक सहस्र (१०००) न हो जाय, तब तक वापस न लौटना" ÷ ( छां० उ० ४।४। )।

गोपशु का सूर्य में सम्बन्ध हैं। उधर ब्रह्मारिमका वेदविद्या का भी भूवें में सूर्य से सम्बन्ध बतलाया गया हैं। जिस सौरतत्व से ब्रात्मविकास होता हैं, वही मौरतत्व गोपशु में प्रतिष्ठित है। गौ का पादरज, गोमय, गोमूत्र, दर्शन, स्पर्श, सेवा हमारा क्या अम्युद्य नहीं कर सकती। कम से कम वेदस्वाध्यायप्रे मियों के लिए तो गोसेवा एक अवस्थक कर्म्म माना जायगा। जिन्हें वेदतत्त्व हृदयङ्गम करने में कठिनता प्रतीत हो, वे गोमेवा भी इस सम्बन्ध में एक प्रकार का चिकित्साकर्म मानने का अनुग्रह करें।

<sup>\*-</sup>क्या ऐसा स्पष्ट कथन ऋन्य साहित्य में उपलब्ध हो सकता है ?, पाटक मुकुलितनयन बन कर विचार करें, और रोमहर्ष का ऋनुगमन करें।

<sup>÷</sup> गोसेवा से वीर्घ्यमत दोष हट जाते हैं, आतमा पवित्र, तथा मेध्य बन जाता है, जैसाकि, अन्यत्र निरूपित है।

वर्णानुगता ऋषिकारमर्थ्यादा को लच्य में रख कर ही ति ह समिन्पाग्यः 'किं गोत्रोऽसि' इत्यादि वचन उद्धृत हुए हैं, यही वक्तव्यांश है । प्रश्न होता है कि, क्या ऋषिकारमर्थ्यादा का यहीं विश्राम है ?, नहीं । ऋभी ब्रह्मपरादि लच्च्या द्विज्ञाति ऋषिकारी के लिए कुळ एक ऋषिकारमर्थ्यादाएँ ऋगेर ऋपेचित हैं । ब्रह्मपराः—ब्रह्मनिष्टाः—परंब्रह्मान्वेषमाग्याः—ये तीनो ऋषिकारमर्थ्यादाएँ कार्थ्यन्थानीया हैं । एवं बतलाई जाने वाली तीन ऋषिकारमर्थ्यादाएँ कार्यस्थानीया हैं । जब सुकेशादि विद्वान् ममिन्पागि वन कर पिप्पलाद की सेवा में पहुँचते हैं, तो पिप्पलाद उन्हें उत्तर देने हैं—

## ''तान् ह स ऋषिस्वाच—

भ्य एव तपसा, ब्रह्मचर्येगा, श्रद्धया-सम्बन्मरं सम्बन्स्यथ । यथाकामं प्रश्नान् पृच्छथ । यदि विज्ञास्यामः, सर्वां वो वच्यामः'' (प्रश्नो० १।२।)।

व्रह्मविद्यात्मक संस्कार की प्रतिष्ठा के लिए जहाँ ब्रह्मपर-ब्रह्मनिष्ठ-ब्रह्मान्वेषराष्ट्रयनुगमन-अपेजित है, घहाँ इन तीनों धम्मों की प्रष्टित, तथा रह्मा के लिए तप, ब्रह्मचर्य्य, श्रद्धा, इन तीन आत्मधम्मों का श्रमुगमन करना भी आवश्यक हो जाता है। बिना इस त्रयी के वह त्रयी कथमपि स्वस्वरूप मे सुरिद्धित नहीं रह सकती। श्रातएष इसे हमनें कारणस्थानीया कहा है, एवं उसे कार्यस्थानीया माना है। आतमा मनः-प्रारण-घाड्मय है, यह कतलाया गया है। 'नायमात्मा बल्हीनेन लभ्यः' के अनुसार निर्वत्त आत्मा में न तो ब्रह्मजिज्ञासा सम्भव है, न तदनुकूल अन्तर्व्यापार सम्भव है, एवं न तदनुकूल बहिर्व्यापार सम्भव। श्रातमा को, किंवा आत्मकलाओं को बलवान बनाने वाले ब्रह्मचर्यादि तीन साधन मुख्य मानें गए हैं।

बहाचर्य वाग्माग में बलाधान करता है, तप प्राग्णभाग में बलाधान करता है, एवं श्रद्धा मानमद्देत्र की बलवान् बनाती है। ठीक इसके विपरीत व्यभिचारप्रवृत्ति वाग्माग को, श्रालस्य-श्रकम्में एयता प्राग्णभाग को, तथा श्रश्रद्धामूलक श्रस्त्यभाग मनोभाग को निर्वल बनाता है। ऐमा निर्वल श्रात्मा दोपयुक्त है, श्रात्माय में रहित है, हीनाङ्ग है, श्रतएव श्रसंस्कृत रहता हुश्रा विद्यासंस्कारप्रहण के लिए श्रयोग्य है। श्रद्धाचर्य दोपमार्क्वनलच्या शोधक संस्कार है, तपःकम्म श्रातिशयाधानलच्या विशेषक संस्कार है, एवं श्रद्धा (मत्यत्वधारण) हीनाङ्गपूर्तिलच्या पूरक संस्कार है। श्रद्धासंस्कार से संस्कृत मन श्रद्धाविशासा का प्रवर्शक बनता हुश्रा विज्ञास को 'ब्रह्मपर' बनाता है, तपःकम्मसंस्कार में संस्कृत प्राण ब्रह्मनिष्ठा का प्रवर्शक बनता हुश्रा विज्ञास को 'ब्रह्मपर' बनाता है, एवं ब्रह्मचर्यसंस्कार से संस्कृत वाक् तदन्वेषणप्रवृत्ति का कारण चनती हुई विज्ञास को ब्रह्मान्वेषमाण बनाती है।

मनस्तन्त्र ज्ञानशिक्त का स्राधार है, प्राणतन्त्र कियाशिक्त का उक्थ है, वाक्तन्त्र स्रर्थशिक्त का प्रमव है। ज्ञानशक्त्याधार मन कारणशरीरलच्चण 'त्र्यात्मा' है, क्रियाशक्त्युक्थप्राण सूद्मशरीरलच्चण 'सत्त्व' है, ऋर्थशिक्तिप्रभवभूता वाक् स्थूलशरीरलद्मण 'शरीर' है । दार्शनिक परिमाषानुसार मन **'प्रज्ञामात्रा' है,** प्रार्ण **'प्रार्णमात्रा' है,** वाक् 'भूतमात्रा' है । वैज्ञानिक परिभाषा के ऋनुसार मन 'बीजचिति' है, प्राण 'देवचिति' है, वाक् 'भूतचिति' है। तन्त्रपरिभाषा के त्रानुसार मन 'पशुपित' है, प्राण 'पोश' है, बाक् 'पशु' है। नैतिक परिमाषानुसार मन 'शासक' है, प्राण 'शासनद्गड' ( शासनस्त्र ) है, वाक् अनुशासिता 'प्रजा' है। निगृद्धविज्ञानसिद्धान्त के अनुसार मन 'उक्थ' है, प्रारा 'अर्क' ( रिश्म ) है, वाक् 'अशीति' है । आयुर्वेदसिद्धान्त के अनुसार मन 'सत्त्व' है, प्राण 'ओज' है, बाक् 'सप्तधातुसमिष्टि' है.। ब्राह्मणविज्ञानानुसार मन 'त्र्यात्मा' है, प्राण 'प्राणः' है, वाक् 'पशवः' है। लौकिक परिमाषानुसार मन 'भोका' है, प्राणा 'भोगसाधन' है, वाक् 'भोग्य' है। कोशविज्ञानानुसार मन 'मनोमयकोश' है, प्रारा 'प्रारामयकोश' है, वाक् 'अन्नमयकोश' है। स्वरूपविज्ञानानुसार मन असङ्ग है, प्राया 'ससङ्गासङ्ग' है, वाक् 'ससङ्गा' है। प्रगाविक्जान के ऋनुसार मन 'ऋकार' है, प्राया 'उकार' है, वाक 'मकार' है । कामविज्ञान के अनुसार मन 'आनन्द' है, प्राण 'रति' है, वाक् 'प्रजाति' है । एषणाविज्ञान के अनुसार मन 'लोकैषणात्मक' है, प्राण 'पुत्रैषणात्मक' है, वाक् 'वित्तीषणात्मिका' है । अरवत्थविज्ञानानुसार मन 'श्रानन्द-विज्ञान-मनोमय-अमृततन्त्र' है, प्राण 'मनः-प्राण्-वाङ्मय ब्रह्मतन्त्र' है, वाक् 'वाक्-श्रापः-श्राग्निमय शुक्रतन्त्र' है । सत्यविज्ञानानुसार मन 'श्रमृतसत्यात्मा' है, प्राण 'ब्रह्मसत्यात्मा' है, वाक् 'देवसत्यगर्भित भूतात्मा' है । ज्योतिर्विज्ञानानुसार मन 'स्वज्योति' है, प्राण 'परज्योति' है, वाक् 'रूपज्योति' है । शंब्रह्मविज्ञानानुसार मन 'खंब्रह्म' है, प्रात्म 'रंब्रह्म' है, वाक् 'कंब्रह्म' है। अन्नादब्रह्मविज्ञानानुसार मन 'आवपन' है, प्रात्म 'अन्नाद' है, वाक् 'अन्न' है । त्रिदेवविज्ञानानुसार मन 'ब्रह्मा' है, प्राण 'विष्णु' है, वाक् 'शिव' (भूतपति ) है। व्याद्धतिविज्ञानानुसार मन 'स्वर्लोक' है, प्रास्य 'भुवर्लोक' है, वाक 'भूलोक' है। त्र्राधारविज्ञान के त्र्रानुसार मन 'हितोपहितप्रतिष्ठा' है, प्राण 'हित' है, वाक् 'उपहिता' है । मनः-प्राण-वाङ्मय त्रात्मा के इन कुछ एक व्याप्ति-उदाहरणों के श्राधार पर सम्भव है पाठक त्रात्मस्वरूपप्रतिपत्ति की त्र्योर श्राकर्षित हो सकेंगे।

| <del>Vagasian di salata</del> | १-मनोविषत्तभावाः          | २-प्राग्विवर्त्तभावाः | ३-वाग्विवर्त्तभाषाः         |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| (8)                           | १–ज्ञानशकिः               | २–क्रियाशक्तिः        | ३-ऋर्थशकिः                  |
| (२)—                          | १–कारणशरीरम्              | २–सूच्मशरीरम्         | ३-स्थूलशरीरम्               |
| (३)—                          | १-त्रात्मा                | २-सत्त्वम्            | ३-शरीरम                     |
| (8)—                          | १–प्रज्ञामात्रा           | २-प्राणमात्रा         | ३-भूतमात्रा                 |
| (x)—                          | १–वीजचितिः                | २–देवचितिः            | ३–मूतचितिः                  |
| (\$)—                         | १–पशुपतिः                 | २-पाशः                | ३-पशुः                      |
| (७)—                          | १–शासकः                   | २–शासनद्गडः           | ३–शासितप्रजा                |
| (=)                           | १-उक्थम्                  | २–त्र्यर्काः          | ३-ऋशीतयः                    |
| <b>—</b> (3)                  | १-सत्त्वम्                | २–श्रोजः              | ३-सप्तधातवः                 |
| (80) <del>-</del>             | १-त्रात्मा                | २-प्राग्गः            | ३-पशवः                      |
| (88)                          | १–भोक्ता                  | <b></b> भोगसाधनम्     | ३-भोग्यवदार्थाः             |
| (85)—                         | १-मनोमयकेशः               | २-प्राणमयकोशः         | ३ <del>-श्रत्र</del> मसकोशः |
| (१३)                          | १-श्रसङ्गभावः             | २-ससङ्गासङ्गभावः      | ३-ससङ्ग्रभावः               |
| (88)-                         | १-श्रकारः                 | २–उकारः               | ३-मकारः                     |
| (88)                          | १-त्रानन्दः               | २–रतिः                | ३-प्रजातिः                  |
| <u>(१६)—</u>                  | १-लोकैपगा                 | २-पुत्रैषणा           | ३-चित्तैषणा                 |
| (१७)—                         | १-श्रानन्द्विज्ञानमनोमयम् | २–मनःप्राणवाङ्मयः     | ३-वागापोऽग्निमयी            |
| <b>(१</b> ≒)—                 | १-श्रमृतसत्यात्मा         | २-ब्रह्मसत्यात्मा     | ३- देवसत्यगर्भितभूतात्मा    |
| (38)                          | १–स्वज्योतिः              | २-परज्योतिः           | ३-क्षक्योतिः                |
| (२०)—                         | १-संत्रहा                 | २-रंब्रह्म            | ३-कंब्रह्म                  |
| (२१)—                         | १-त्र्यावपनम्             | २-त्रन्नादः           | ३-श्रन्                     |
| (२२)—                         | १-ब्रह्मा                 | २-विष्णुः             | ३-शिवः                      |
| (२३)—                         | १-स्वर्लोकः               | २–भुवर्लोकः           | ३-भूलोकः                    |
| (58) -                        | १-हितोपहितप्रतिष्ठा       | २-हितः                | ३–उपिह्ता                   |

स वा एष आत्मा-वाङ्मयः, प्राणमयः, मनोमयः । त्रयं सदेकमयमात्मा । आत्मा उ एकः सन्नेतत् त्रयम् मनः-प्राण-वाङ्मय श्रात्मतत्त्व का श्रमव्यापारप्रवर्तक वाग्माग श्रन्नमयकोश बतलाया गया है। वाक् श्राकाश है। मनःप्राणात्मक श्रात्मतत्त्व से सर्वप्रथम इसी वाग्रूष्प श्राकाशतत्त्व का प्रादुर्माव हुश्रा है, जो कि वागाकाश बलशियतारतम्य से क्रमशः वायु, श्राम्न, जल, पृथिवी, इन चार भूतों का प्रभव बन रहा है, जैसा कि-तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाशाः सम्भूतः, श्राकाशाद्वायुः' (तै०उ०२।१।) इत्यादि तैत्तिरीय श्रुति से प्रमाणित है। श्राकाशात्मिका वाक् ही सर्वभूतजननी है, इसी वागाकाश में सब भूत श्रार्वित है, सम्पूर्ण भूत वाङ्मय हैं, इत्यादि सिद्धान्तों को-'श्राथों वागोवेदं सर्वम्' (ऐ०श्रा०३।१।६।)— वाचीमा विश्वाभुवनान्यर्पिता' (तै०बा०२।६।।। इत्यादि श्रुतियों का समर्थन प्राप्त है। हमारा स्थूलशरीर पाञ्च— भौतिक है, इसी श्राधार पर तालिका में वाक् को स्थूलशरीर का संग्राहक माना गया है।

शरीरगत वैश्वानराग्नि में सायं प्रातः हम जिस पार्थिव अन्नद्रव्य की आहुित देते हैं, उस भोग्य अन्न में पृथिवी-अन्तरिद्य्-द्यों, तीनो लोकों का रसभाग समन्वित है। अन्नगत घनभाग पार्थिव दिघरस है, अन्नगत मिठास दिव्य मधुरस है, अन्नगत स्नेहनद्रव्य आन्तरी द्य पृतरस है, जैसा कि—'द्य है वास्य लोकस्य रूपं, घृतमन्तरिद्यस्य, मध्यमुष्यं' (शत०७।५।१।३।) इत्यादि ब्राह्मण श्रुति से प्रमाणित है। पार्थिव द्रव्य स्थुलभाग है, तदन्तर्गत आज्यलच्या प्रायाभाग स्दम है, एवं सर्वान्तरतम मधुभाग शुक्त दिव्य चान्द्ररस सुस्दम है। मुक्तान्न के स्थूलभूतभाग से—'रस—अस्क्—मांस—मेद—अस्थि—मज्ञा—शुक्तं इन सात स्थूल धातुओं की पृष्टि होती है। मुक्तान्न के स्दम आज्यभाग से प्रायामय ओज की स्वरूपरच्चा होती है। एवं मुक्तान्न के सुस्दम मधुभागाविन्छन्न दिव्य चान्द्ररस से मन की तुष्टि होती है। इसप्रकार त्रिधम्माविन्छन्न अन्न आत्मा के तीनों पर्वों का स्वरूपरच्च बन रहा है। इसी आधार पर इस आत्मपुरुष को आयु:शास्त्र ने—'अन्नरसमय पुरुष' कहा है, जैसा कि पूर्वप्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है।

सप्तधातुर्वा वाङ्मय है, वाक्प्रधान है। 'शुक्र' धातु पृथिवी का श्रन्तिम रस है। इसका निर्गमन 'ऊर्च-श्रधः—तिर्थ्वक्' मेद से तीन प्रकार से सम्भव है। जो ज्ञानोपासक श्रपने इस शुक्र-सोम की ब्रह्मरन्ध्रो— पलित्त शिरोगुहा में प्रतिष्ठित ज्ञानाग्नि में श्राहुति देते रहते हैं, वे—'ऊर्च्वरेता' कहलाए हैं। ऐसे ज्ञानोपासक कुछ एक श्रपवादस्थलों को छोड़ कर शरीर से कृश रहते हैं। क्योंकि इनका शुक्र ज्ञानपोष्यण में उपशुक्त होता रहता है। श्रतएव ज्ञानोपासक ब्राह्मण के लिए श्राचार्थ्यों ने शरीरायास निषद्ध माना है। योषि— दिन में वृषासोम की श्राहुति देते हुए पुरन्त्रिता धर्म के श्रनुयायी ग्रहमेधी—'श्रधोरेता' कहलाए है। ऊर्ध्वश्रधः—दोनों मार्गों का निरोध कर (शरीर—पुष्ट्यर्थ) केवल शरीराग्नि में श्रुकाहुति देने वाले मनुष्य 'तिर्थ्यग्—रेता' कहलाए हैं।

'तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्' के अनुसार ज्ञान ही 'ब्रह्म' है। इस ब्रह्म की चर्या (त्र्याचरण, अनुमगन) ही 'ब्रह्मचर्य्य' है। यह चर्या शुक्ररज्ञा पर ही अवलम्बित है। अतएव लज्ञ्णया ब्रह्मचर्य्य को शुक्ररज्ञापरक भी मान लिया गया है। शुक्ररज्ञा से ओज(प्राण)का विकास होता है। जिसका शुक्र अतिशयमात्रा में ज्ञीण हो ज्ञाता है, उसका ओज निर्वल हो जाता है, स्फूर्ति विलीन हो जाती है। ओजज्ञ्चय से तत्प्रतिष्ठित मन निर्वल बन ज्ञाता है। क्योंकि शुक्रगत सोम ही तो ओजावस्था में आता हुआ अपने विशुद्ध सोमभाग से मन:स्वरूप-सम्पादक बनता है। मन की निर्वलता से तत्प्रतिष्ठिता बुद्धि का व्यवसायधम्म उच्छिन हो जाता है।

'बुद्धिनाशात्-प्रणश्यित' रूप मृत्युफल कालान्तर में अविधि बन बाता है। इस मृत्युपाश-विमुित का मुख्य साधन शुकरवात्मक ब्रह्मचर्य्य ही माना बायगा, जैसा कि-'ब्रह्मचर्य्येण तपसा देवामृत्युमपाघ्नत' इत्यादि स्कि से प्रमाणित है।

"रसो ह्ये व सः, रसं ह्ये वायं लच्नाऽऽनन्दी भवति" के अनुसार आनन्द्रधन आतमा सर्वालम्बन है, यही शाश्वतानन्दोपलिध्व की प्रतिष्ठा है। इस पर विज्ञान प्रतिष्ठित है, विज्ञान पर कारणशरीरलन्द्रण मन का वेघ्टन है, मन पर प्राणात्मक स्ट्र्मशरीर का वेष्टन है, प्राण पर वाह्मय स्थूलशरीर का वेष्टन है। सर्व—प्रथम वाक्स्तर, तदन्तः प्राणस्तर, तदन्तः मनःस्तर, तदन्तः विज्ञानस्तर, सर्वान्तरतम आनन्द। यह व्यवस्थित कम है। 'तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः' के अनुसार विज्ञान ही आनन्द्रधन आत्मसान्द्रात्कार का मुख्य द्वार माना गया है। यदि वाङ्मय शुक्र स्व-स्वरूप से सुरन्तित है, तो अोज बलवान है। अोज स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित है, तो मन बलवान है। मन स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता हुआ यदि स्वस्थ है, तो—'स्वस्थे निक्तं बुद्धयः संस्फुरन्ति' के अनुसार विज्ञानात्मिका बुद्धि का विकास है। इस विज्ञानकल से ही अधिकारप्राप्ति सम्भव है, जिसके मनः—प्राण-वाङ्मय श्रद्धा-तप-ब्रह्मचर्य्य, ये तीन कर्म्म प्रतिष्ठा वन रहे हैं। मनोमयी श्रद्धा, प्राणमय तप, वाङ्मय ब्रह्मचर्य्य, तीनों विज्ञानबलवर्द्ध है। प्रवृद्ध विज्ञान ही ब्रह्मपर-ब्रह्मनिष्ट-परब्रह्मान्वेप—माण व्यक्तियों की अधिकारमर्यादा यथावत् सुरन्तित रखने में समर्थ हैं। सम्वत्सरयज्ञ से उत्पन्न द्विज्ञात करेगा। तभी इसका समित्पारित्व वनितार्थ होगा, जिसका—'सम्वत्सरं सम्वत्स्यथं' से स्पष्टीकरस्य हुआ है। पिपलादसम्मता इसी अधिकारमर्य्यादा का निम्न लिखित श्रिमयुक्त वचन से भी स्पष्टीकरस्य हुआ है।

## ''ब्रह्मचर्य्यं-तपः-सत्यं-वेदानां-चानुपालनम् । श्रद्धा-चोपनिषच्चैव ब्रह्मोपायनहेतवः ॥

त्रागे जाकर भगवान् पिण्पलाद ने ब्रह्मचर्य्य-तप-सत्य की त्रोर विशेष ध्यान दिलाते हुए अन्त-जिह्मता-माया-को इस अधिकारमर्थ्यादा का एकान्ततः परिपन्थी माना है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट है---

> तेषामेनौष ब्रह्मलोको-येषां तपो, ब्रह्मचर्यं, येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् । तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको, न येषु जिह्म-मनृतं-माया च ॥ (प्रश्नोप०१।१४,१६,)

"हमें श्रपने श्रद्धा-श्रास्था-श्रास्य, श्रतएव सर्वथा शुष्क-रूद्ध-केवल बुद्धिवाद के बल पर, तात्कालिक उपलालन-द्वारा, तात्कालिक विनयप्रदर्शन-द्वारा, विविध प्रलोमनों के द्वारा, वाक्छल के द्वारा, किंवा श्रन्थान्य श्रानृत-बिह्म-मायादि-छलप्रपञ्चात्मक धर्म्मश्रूत्य लोकनीतिपथों के द्वारा उपदेष्टा से येनकेनाप्युपायेन ज्ञानलाम कर लेना चाहिए" इसप्रकार का धर्म्मविकद्ध-श्रास्थाश्रद्धाश्रूत्य-श्रानृत-बिह्मता-माया-मय प्रकार कटापि वेदतत्वज्ञान में सफलता प्रदान नहीं करा सकता, नहीं करा सकता, यही उक्त पिप्पलादवचन का स्वारस्य है।

## द─याज्ञवल्क्यसम्मता अधिकारमर्य्यादा──

त्रपने युग के समर्थ वैज्ञानिक, त्रशास्त्रीय रुदिवाद के त्रन्यतम शत्रु भगवान् याज्ञवल्क्य ने इस सम्बन्ध में अपना जो महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रकट िकया है, दो शब्दों में उसका भी स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रदर्शित अधिकारमर्थ्यादा के त्रानुगामी द्विज्ञाति ही त्रध्ययनाध्यापन के अधिकारी हैं। एवं जिस अधिकारबीज को गर्म में ख्व कर वे अधिकारो अध्ययनाध्यापन में प्रवृत्त होते हैं, वे ही उस बीज की पुष्पित-प्रलावितरूपा समृद्धि के भोक्ता बनते हैं, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

स्वाध्याय-प्रवचन का स्वामाविक अनुराग , अनन्यमनस्कता , अपराधीनता , अर्थसाधनप्रवि , सुखस्वाप , आर्याय-प्रवचन का स्वामाविक अनुराग , खनारामता , प्रवृद्धप्रज्ञा , यशोऽनुगमन , लोकपिनत , लेकपिनत , से ११ साधन हीं अधिकारमर्य्यादा के मूलस्तम्म मानें गए हैं । इनका कमशः स्वरूप-दिगृद्र्यान करा देना ही प्रकृत परिच्छेदार्थ है ।

## (१)-स्वाध्यायप्रवचन का स्वाभाविक अनुराग (प्रिये स्वाध्यायप्रवचने भवतः)—

मानसत्तेत्र की अपेदा से पदार्थों को-'श्रेय, प्रेय, श्रेयप्रेय, श्रेयप्रेयोऽभाव,' मेद से चार अणियों में विमन्त किया जा सकता है । 'हितकर' पदार्थ 'श्रेय' हैं। 'रुचिकर' पदार्थ 'श्रेय' हैं। 'हितकर'-'रुचिकर' पदार्थ 'श्रेय-प्रेय' हैं । एवं 'श्रहितकर-श्ररुचिकर पदार्थ' श्रेयप्रेयोऽभावलच्चरा हैं। कायक्लेशात्मक अध्यात्मचिन्तन, तत्त्वोपासन, एवं यशादि प्राकृतिक कर्म हितकर हैं, अतएव श्रेय हैं। इनके श्रनुगमन में कठिनता है। 'यत्तद्मे विषमिव परिगामेऽमृतोपमम्' (गी०१८।३०।) के श्रनुसार श्रीयः कम्मों के आरम्म में कठिनता है, किन्तु परिणाम में निःश्रेयस्भाव है। रास्नादि क्वाथ, गुग्गुल, एक वातरोगी के लिए हितकर बनते हुए श्रेय अवस्य हैं, परन्तु रुचिकर न होने से 'प्रेय' नहीं हैं। आध्यात्मिक याज्ञिक संस्था के रत्नाकर्मा में प्राह्म प्रकृत्यनुगत अन्नपान-शयनादि ऐन्द्रिक भोगों के अतिरिक्त, दूसरे शब्दों में बुद्धिपूर्विका-ईश्वर-प्रेरणाप्रतिफलरूपा उत्थिताकांचा के श्रनुगामी स्वाभाविक भोगों के श्रतिरिक्त-मानसेच्छा-नुगत-उत्थाप्याकाड चामूलक-संस्कारलेपप्रवर्तक-बन्धनात्मक-समस्त ऐन्द्रियक भोग केवल रुचिकर बनते हुए विशुद्ध प्रयःकर्म मानें गए हैं। इन प्रयःपदार्थों के रजस्तमो भेद से आगे जाकर अवान्तर दो विभाग हो जाते हैं। प्रकृतिविरुद्ध, किन्तु इन्द्रियसुखिलिप्सात्मक भोजन-दर्शन-श्रवणादि कुछ एक प्रेयोविषय तो ऐसे हैं, जिनके श्रारम्भ में तो सुखानुभव होता है, परन्तु परिणाम में वे महाभयङ्कर सिद्ध होते हैं। ऐसे प्रेय: पदार्थ रजोगुणात्मक कहलाए हैं । रजोगुणप्रधान प्रेयः पदार्थों के सेवनकाल में बुद्धि का एकान्ततः त्रामिभव नहीं है । एक वातरोगी यह समक्त रहा है कि, अम्लसेवन पीड़ा बढ़ा देगा, महाकष्ट होगा । फिर मी 'वलवानिन्द्रियप्रामो विद्वांसमि कर्षति' (मनु:२।२१५।) के अनु-सार वह लोभसंवरण करने में असमर्थ हो जाता है। परन्तु एक स्थिति ऐसी भी मानी गई है, जिसमें बुद्धि के सदसद्विवेक का एकान्ततः त्रामिमव है। न दुःखानुमव है, न सुखानुभव है। प्रमत्त मनुष्य की भाँति प्रवृत्तिमात्र है। ऐसा व्यक्ति विधि-निषेध-विवेक से विश्वत रहता हुआ उन विषयों की ख्रोर ख्रन्धभाव से अनुगमन करता रहता है, जिनके त्रारम्म, तथा त्रवसान में मोहलच्या सुख का प्रमुख रहता है। उपक्रम में भी त्रात्मवि-स्मृति, उपसंहार में भी त्रात्मविस्मृति, ऐसे मोहात्मक काल्पनिक-मुखाभासलद्धरण सुखों के प्रवर्तक मद्यपान- स्रभद्यभद्यण-त्रगम्यागमनादि कर्म्म तमोगुणात्मक मार्ने गए हैं। निद्राधिक्य में, स्रालस्य से, प्रमाद से एक प्रकार की शान्ति की भलक दिखलाई पड़ती है। परन्तु ऐसा मुख भी तमोगुणात्मक-मोहलद्यण-प्रेथोभाव ही माना गया है। मुख ही श्रेय हैं, सुख ही प्रेय हैं। परन्तु सत्वगुणक मुख श्रेय हैं, रबोगुणक, तथा तमोगुणक मुख प्रेय हैं। उभयविष प्रेय त्याज हैं, श्रेय प्राह्म हैं, जिसकी प्रतिष्ठा बुद्धियोग माना गया है। निम्न लिनित श्रीत-स्मार्तवचन इन्ही दोनों के स्वरूप का स्पष्टीकरण कर रहे हैं

#### श्रेय-प्रेयस्वरूपमीमांसा —

"अन्यच्छ्रे योऽन्यदुतैव प्रेय स्ते उमे नानार्थे पुरुषं सिनीतः। तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयतेर्थाद्य उ ग्रेयो वृश्गीते"।

श्रे योऽनुगमनादेशः---

"श्रेयश्च प्रयेश्व मनुष्यमतेस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभिप्रयसो वृशीते प्रयो मन्दो योगचेमाद्वृशीते"

श्रेयोऽनुगामिनः प्रशंसा—

"स त्वं प्रियान् प्रियरूपांथ कामानभिष्यायन्नचिकेतोऽत्यसार्द्धाः। नैतां सृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मजन्ति बहवो मनुष्याः'' (क्ठोपनिषत् शशाः,२,३)

सच्चानुगतश्रे यःस्वरूपमीमांसा-

''यत्तद्ये विषमिव परिखामेऽमृतोपमम् । तत् सुखं सान्विकं य्रोक्तमात्मबुद्धियसाजगम् ॥"

रजो ऽनुगतप्र यःस्वरूपमीमांसा—

''विषये न्द्रियसंयोगाद्यत्तद्य्रेऽमृतोऽपमम् । परिगामे विषमिव तत् सुखं राजसं स्मृतम् ॥"

तमोऽनुगतप्रेयःस्वस्त्पमीमांसा-

''यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । निद्रालस्यप्रमादोत्थां तत्तामसमुदाहृतम्'' ॥(गी०१=।३७,३=,३६)

कुछ एक ऐसे पदार्थ, तथा कर्म भी हैं, जिन्हें हितदृष्टि से श्रेय भी कहा जासकता है, किवदृष्टि से श्रेय भी माना जासकता है। ऐसा उभयनिष्ठ विभाग ही 'श्रेय:श्रेयोभाव' नामक तीसरा श्रेण विभाग है। शारीरयज्ञरच्चा के लिए श्रपेच्चित मुस्वादु दैनिक भोजनकर्म, श्रपेच्चित निद्राकर्म, भ्रमण, व्यायाम, बुद्धि-सहकृत मानस विनोद, श्रादि हितकर भी हैं, किचकर भी हैं। च्यवनप्राशावलेह, सौवर्चलपाकवटी, हिंग्वष्टकचृर्ण, गन्वकराजवटी, श्रादि श्रोषियाँ रास्नादि क्वाथादि की भाँति केवल हितकर (श्रेय) ही नहीं हैं, श्रपित हितकर

होनें के साथ साथ रुचिकर भी हैं। सर्वनाशक हालाहलादि कितपय पदार्थ न हितकर हैं, न रुचिकर हैं। यही चौथा श्रेणि—विभाग है। वस्तुतस्तु जिन तीन विभागों का दिग्दर्शन कराया गया है, वे ही प्रजापराध से उभयसम्पत्ति से विश्वत होते हुए इस चतुर्थ विभाग के जनक बन रहे हैं। मात्रायुक्त महाविध भी स्वतन्त्ररूप से हितकर बन जाता है। श्रन्य श्रोषधियों के सम्पर्क से श्रपनी कटुता छोड़ता हुआ यही विष हितकर होने के साथ साथ रुचिकर भी बन जाता है। उधर हितकर पदार्थ प्रजापराध से श्राहतकर बन जाता है, रुचिकर बदार्थ भी श्राजीर्यदशा में श्ररुचिप्रवर्त्तक बन जाता है। सर्वथा श्रेणि—विभाग चार संख्याश्रों में ही विश्रान्त है।

प्रकान्त विद्याविभाग का, किंवा स्वाध्यायकम्में का श्रेय, तथा श्रेयः प्रेय, इन दो विभागों के साथ ही सम्बन्ध माना गया है। स्वाध्यायरम्भ काल में, दूसरे शब्दों में प्राथमिक शिक्षण काल में अध्येता के लिए अध्ययन केवल श्रेयोमावयुक्त बना रहता है। बुद्धि का अविकास ही प्रेयोमावामाव (अरुचि) का कारण है। योग्य शिक्षक के अनुमह से ज्यों ज्यों बुद्धि विकसित होने लगती है, त्यों त्यों हितभाव के साथ साथ रिचमाव भी बढ़ने लगता है। यही रुनिभाव आगे जाकर विद्यापूर्णता का कारण बन जाता है। स्वयं पढ़ने की रुचि, पठित विषय को प्रकट करने की रुचि, दोनों सफलता के मौलिक रहस्य हैं। शिक्षक की योग्यताविषेश से ही यह स्वाध्याय-प्रवचनानुबन्धी प्रियमाव (प्रेयोमाव-रुचि) शिष्य में उत्पन्न होता है। वही विद्याचेत्र का अधिकारी बनता है। यदि किसी में पूर्वजन्मसंस्कारवश बचपन से स्वतः एव स्वाध्याय-प्रवचन की रुचि का बीज प्रतिष्ठित है, तो उत्तमाधिकारी है, एवं वह स्वाध्याकाल में ही इस चेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। विदि किसी में प्रयास से भी रुचि उत्पन्न न हुई, तो वह इस चेत्र का अनुधिकारी ही माना जायगा। "स्वा-ध्याय-(अध्ययन)-प्रवचन (अध्यापन) का अनुराग ही स्वाध्यायप्रवचन का प्रियत्त्व है, यही याज्ञ-वलक्यमतानुसार प्रयम अधिकारमध्यादा है" यही सन्दर्भनिष्क है।

#### २--रुच्यनुगत । अनन्यमनस्कृता-(युक्तमना भवति)-

हमारी विद्या की ओर रुचि है, अतएव हम अधिकारी हैं, यहां तक तो ठीक है। परन्तु इस रुचि की दो अवस्था हैं। रुचि का मन से सम्बन्ध है। मन 'युक्त-अयुक्त' भेद से दो वृत्तियों में विभक्त है। किसी भी विषय, किंवा कर्म्म के साथ मन का चिरकालपर्यन्त सम्बन्ध हो जाना मन की युक्तता है, एवं च्रिणिक सम्बन्ध होना अयुक्तता है। इन दो विरुद्ध धम्मों का कारण है बुद्धिसहयोग का तारतम्य। अपने स्वाभाविक सौम्य विद्युत् के कारण मन स्वमावत: चञ्चल है, चाञ्चल्य मन का स्वाभाविक धर्म है। इसी वृत्ति के कारण यह किसी विषय के साथ अधिक काल पर्यन्त सम्बन्ध बनाये रखने में असमर्थ है। नवीनतामें रुचि रहती है, कालान्तर में रुचि हट जाती है। जिस विज्ञान (बुद्धि) के प्रवर्ग्यांश से मन स्वन्यापार करने में समर्थ होता है, वह स्थिर है। विज्ञानगत इन्द्र 'ओक:सारी' है, जैसा कि-आक:सारी वा इन्द्रः। यत्र वा एष इन्द्रः पूर्व गच्छति, ऐव तत्रापरं गच्छति' इत्यादि अति से प्रमाणित है।

मन ऐन्द्रियक संस्कारवल से बलवान् बनता हुआ विज्ञानस्थिरता को अपने वश में कर लेता है। अतएव विज्ञानस्थिरता इसका उपकार करने में असमर्थ हो जाती है। ऐसे ही व्यक्ति अन्यमनस्क, अयुक्त-मना, विज्ञानविश्चत कहलाए हैं। विद्याचित्र में मानस रुचि का चिरकालिकत्त्व अपेचित है। यह चिरकालिकत्त्व 'यस्तु विज्ञानवान् भवित युक्ते न मनसा सदा' (कठोपनिषत्) इस कठअति के अनुसार तभी सम्भव

है, जब कि मन बुद्धि का अनुगामी बना रहे । बुद्धिगत रियरधर्म्म, मनोगत सोमातमक स्नेहचर्म्म, दोनों के समन्वय से ही मन का व्यापार, मानस रुचि विद्याचित्र में रियरधर्म्म की प्रवर्गिका बनती है। यही 'रुच्यनु-गना अनन्यमनस्कता' है, यही मन की युक्तता है, यही दूसरी अधिकारमय्यांटा है, जिसका बीज बुद्धिपा-धान्य माना गया है।

## ३---अपराधीनता-(अपराधीनः)-

जीवात्मतन्त्र स्व, पर, मेट से दो तन्त्रों में विमक्त है। वैश्वानर-तेंबस-प्राज्ञ की समष्टिलच्चण कम्मीत्मा ही जीवात्मा है। इसके इस ब्रोर प्रज्ञानमनोयुक्त इन्द्रियवर्ग है, उस ब्रोर चिक्क्योति से अनुग्रहीता बुद्धि है। मुद्धियनुगत जीवात्मा स्वमूलभूत चिदात्मतन्त्र से अनुग्रहीत रहता हुन्ना स्व—तन्त्र (ब्रात्मतन्त्र) में प्रतिष्ठित है। प्रज्ञानमनोऽनुगत जीवात्मा विषयसंस्कारभूत जड़तन्त्र से अनुग्रहीत रहता हुन्ना पर—तन्त्र (विषयतन्त्र) में प्रतिष्ठित रहता हुन्ना परतन्त्र (विषयतन्त्र) में प्रतिष्ठित रहता हुन्ना परतन्त्र है। पारतन्त्र आत्मज्ञान का महाप्रतिक्त्यक है, स्वातन्त्र महा उपाकारक है। यही स्वातन्त्र जुद्धिनिकास का कारण है। चुद्धिविकास ही मनःचेत्र की युक्तता का मूल है। युक्तमना श्रिषकारी ही अपने विद्यानुराग को सुरिच्त रख सकता है। इन्द्रियानुकची अर्थचेत्र की परतन्त्रता ही पराधी—तता है। पेट मर मोजन नहीं मिलता, जो कुछ मिलता है, उसके लिए ब्रात्मसमर्पण करना पड़ता है, इनी श्रर्थचिन्ती में ब्रहोरात्र व्यतीत हो जाता है, यही परतन्त्रता का दूसरा दृष्टिकोण है। सब कुछ बाह्य नाघन रहने पर भी ब्रासिक के अनुग्रह से प्राप्त परवशता भी ब्रात्मस्वातन्त्र्य की बाधिका बनती हुई स्वाध्यायकम्म में प्रतिक्षक है। बाह्य साधन न होने पर अगत्या प्राप्त ब्रायंचिन्ता मी ब्रात्मस्वातन्त्र्य की प्रतिबन्धका है। दोनों ही पराधीनताएँ बुद्धिनिकास के लिए घातक यन्त्र है। प्राप्त वैमव में ब्रासकारम्पाद्य है। साथ ही ब्रावरय—कतानुसार ब्राय्वेत्र की सुविधा मी बनी रहे, यही अपराधीनता है, यही तीसरी अधिकारमप्याद्य है।

## (४)-अर्थासाधनप्रवृत्ति-(अहरहरर्थान् साधयते)-

दो प्रकार से इस अधिकारमर्थ्यादा का समन्वय किया जा सकता है। रुचि भी है, अनन्यता भी है, अनन्यता स्वक्त साधन भी प्रस्तुत हैं (अपराधीनता है)। परन्तु अर्थसाधनप्रवृत्ति नहीं है। गुरु ने आज जो उपदेश दिया, उसे कल पर छोड़ दिया, कल के उपदेश को परतों पर छोड़ दिया। प्रमादवश कल कल पर छोड़ते-गए। न कभी इस कल का अन्त होगा, न अधीत विषयों में सफलता मिलेगी। वही विद्याद्धेत्र में पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जो 'न स्वः स्वः अतीद्वेत' के अनुसार कल-कल की प्रतीद्धा न करता हुआ अतिदिन अधीत (अत) विषय का मनन-निद्ध्यासन किया करता है। 'स्वाध्यायान अमिद्वित्व्यम्' यह आदेश भी इसी अधिकारमर्थ्यादा का समर्थन कर रहा है। जैसे भोजन करना हम नहीं भूलते, वैसे स्वाध्यायकमर्भ का नी अनुस्थाय नहीं होना चाहिए, जिसका 'अहरहः स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' से स्पष्टीकरण हुआ है।

'हमनें इतना जान लिया, अब बस है'-इसप्रकार विद्याक्तेत्र में 'अलं' बुद्धि रखने वाला नी अधिकारी नहीं माना जा सकता। ज्ञान अपनन्त है, इसको पिपासा भी अपनन्त होनी चाहिए। 'न हम कभी बुद्धे होंगे, न हम कभी मरेंगे' इस भावना को आगो करते हुए यावजीवन हमें अपने इष्टसाधन में प्रवृत्त रहना चाहिए। सन्तोष करना अपनन्त की उपासना से विरोध करना है। जो वस्तुतन्त्व प्राप्त नहीं है, उसे प्राप्त करो, जो प्राप्त कर चुके हो, उसका विकास करो। विकास करना एक दृष्टिकोण है, जिसका पूर्व में स्पष्टीकरण

हुआ है। प्राप्त करना दूसरा दृष्टिकोण है। इसी के लिए श्रुति ने कहा है—'अजितुं जेतुमनुचिन्तयेत्, न क्वचिद्रयलंबुद्धिमाद्ध्यात्'।

## (५)-सुखस्वाप (सुखं स्वपिति)--

सशक शरीर, उत्साहपूर्ण मन, विकसिता बुद्धि, निरालसभावानुगता अर्थसाधनप्रवृत्ति, इन सबका मूलाधार सुखस्वाप माना गया है। 'एतद्वें तप इत्याहुर्यत् स्वं ददाति' के अनुसार स्वाध्यायलच्या तप से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आदि शिक्तयों का पर्थ्याप्त मात्रा में हास होता है। इस अल्पकालीन दैनिक हास (विसर्ग) की च्रतिपूर्ति के लिए इन शिक्तयों का दैनिक आदान भी अपेच्रित है। अहःकाल में बहाँ हम शिक्तदान करते हैं, वहाँ रात्रि में विश्रामद्वारा पुनः शिक्तसञ्चय में समर्थ हो जाते है। विश्राम का सुख्य चेत्र निद्रा है। जिसे सुखपूर्वक (भरपेट) तिद्रा आती है, वही शिक्तलाभ कर सकता है। दिन के परिश्रम से क्लान्त ज्ञानतन्तु (स्नायुतन्तु) सुखस्वाप से पुनः सशक्त बनते हुए दूसरे दिन के कम्म के लिए योग्य बन जाते हैं। एवं यही पाँचवीं अधिकारमर्थ्यादा है।

## (६)-त्रात्मचिकित्सानुगमन-(त्रात्मनः परमचिकित्सको भवति)-

सुखपूर्वक निद्रा तमी त्रा सकती है, जब हमारी त्रध्यात्मसंस्था त्रपने तीनों पवों से स्वस्थ बनी रहती है। पृथिवी-जल-तेज-वायु-त्राकाशात्मक पाञ्चभौतिक, भृतग्रामात्मक स्थूलशरीर, ५-प्रज्ञामात्रा, ५-प्राणमात्रा, ५-भृतमात्रा, १-मन, २-बुद्धि, ३-चित्त, ४-ऋहङ्कार-लज्ञ्णा त्र्यन्तःकरणचतुष्ठयी, इन १६ कलात्र्रों से एकोनविंशतिसुख, देवग्रामात्मक स्दमशरीर, मावना, वासना, त्रवद्या, काम, कर्म्म, शुकसमष्टिरूप, त्रात्म-ग्रामात्मक कारणशरीर, पञ्चकल त्रात्मच्रर, पञ्चकल त्राच्य, पञ्चकल त्राव्यय, निष्कल परात्पर की समष्टिरूप शरीत्रयी-नियन्ता शरीरी, इन चार संस्थात्रों की समष्टि ही प्रकृत में 'त्रात्मा' शब्द से एहीत है।

वात-पित्त-कफ, ये तीन स्थूलशरीर के धातु हैं। काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मात्सर्य, ये ६ सूद्भशरीर के धातु हैं। मावना-वासना-शुक्र, ये तीन कारणशरीर के धातु हैं। एवं त्रानन्दिवज्ञानादि त्रात्मा (शरीरी) के धातु हैं। इन धातुत्रों की न्यूनता, अधिकता, विषमता, अपाय, समता, ये पाँच अवस्थाएँ सम्भव हैं। भोग्य पदार्थों के सेवन में गड़बड़ करने से ही चार अवस्थाओं का उदय होता है। पांच में से चार अवस्था धातक हैं, अन्तिम अवस्था ही स्वस्थता है। हीनथोग, अतियोग, मिथ्यायोग, अयोग, योग, इन पाँच वृत्तियों से उक्त पाँच अवस्था उत्पन्न होतीं हैं। कस्पना कर लीजिए, हमें आत्मसमतालच् समत्वयोग के लिए एक सेर अन्न खाना है। परन्तु ऐसा न कर प्रजापराध से हमनें कम खाया, यही हीनयोग है। मात्रा से अधिक खा लिया, यही अतियोग है। खाया तो मात्रा से, परन्तु प्रकृत्यनुकूल न खा कर प्रकृतिविरुद्ध अन्न खा लिया, यही मिथ्या—योग है। कुछ नहीं खाया, यही 'अयोग' है। एवं प्रकृत्यनुसार जिस नियत समय में जितना अपेचित है, उस समय में उतना ही खाया, यही समत्वप्रवर्त्तक, स्वास्थ्यमूलक योग है। हीनादि अयोगात्मक चारों योग स्वस्थता निवर्त्तक, तथा रोगप्रवर्त्तक हैं। योगात्मक पाँचवाँ योग रोगनिवर्त्तक, तथा स्वस्थताप्रवर्त्तक है। कीन वस्तु धातुवैषम्य का कारण हैं है, कीन विषमता के प्रवर्त्तक हैं हितादि का सम्यग्ज्ञान रखते हुए समत्वलच्ला योग का अनुगमन करना ही आत्मचिकित्सा है। आत्मचिकित्सा के अभाव में प्रज्ञापराधा—

नुग्रह से ऋध्यात्मसंस्था ऋस्वस्थ रहती है। निद्रा नहीं ऋषती, मन ऋशान्त रहता है, बुद्धि ऋव्यवसायधर्म में श्राकान्त रहती है। ऐसी ऋष्यात्मसंस्था विद्यादेत्र में ऋनिषकृत है। इसी ऋषार पर ऋष्यात्मसंस्था श्रीषकारमर्थ्यादा मान ली गई है।

## (७)-इन्द्रियसंयम---

प्रश्न यह है कि, स्वस्थताप्रवर्शक आत्मिचिकित्माकर्म्म में समलता प्राप्त कैसे हो १, दूनरे शब्दों में मन की स्वामाविक चञ्चलता से सम्बन्ध रखने वाले प्रशापराघ का नियन्त्रण कैसे किया बाय १। इन्द्रियसंयम ही इसका मुख्य उपाय माना गया है। हमें विशुद्ध रुचिकर मानों मे बचना चाहिए, अपनो चाक्-प्राण-चच्छ:-आदि इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए। शुम-अशुमोदर्क को लच्च में रखते हुए ही ऐन्द्रियक श्रेयो विषयों की त्रोर प्रवृत्त रहना चाहिए। सहनशिक का अनुगमन करना चाहिए। थोड़े साहस से काम लेने पर ही हम अपनी इन्द्रियों की विषयलोलुपता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संसर्ग से बचना चाहिए, जो इन्द्रियमानों का उत्ते बक हो। और हमारे अपने अनुमन से तो बनमंनगं से बचते रहना ही इन्द्रियसंयम का मूलरहस्य है। एकान्तप्रियता हमें अनेक दुर्गु गों से बचा लेती है। इसीलिए अध्यात्मज्ञान के सम्बन्ध में हमें 'अरितर्जनसंसदि' (गी० १३।१०।) यह आदेश मिला है। ग्रापनी आवश्यकताओं को कम करना, जनसंसर्ग से बचना, शास्त्रोपटिष्ट स्वस्त्ययनकम्मों को अपनाना, तत्त्वदर्शी विद्वानो का सहयोग प्राप्त करते रहना, इत्यादि कुछ एक ऐमे उपाय है, जिनमे हम इन्द्रियसंयमक्षमं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही इन्द्रियसंयमलच्चणा अधिकारमर्थ्यादा का एक विशेष हिष्टकोण है।

अब दूसरे दृष्टिकोण से इसका समन्वय की बिए, बिसका स्वाध्यायकाल से सम्बन्ध है। गुरू से विद्योपदेश प्रहण करते समय हमें इन्द्रियों पर, किंवा तद्वृत्तियों पर पूर्णसंयम रखना पड़ेगा। एवं इस संयमकर्म्म के मुख्य अधिष्ठान चत्तु, श्रोत्र, मन, ये तीन इन्द्रियमाव बनेंगे। गुरु की अप्रेर ही दृष्टि, उसी अप्रेर श्रोत्रेन्द्रिय, उसी आरे मन, यही इन्द्रियसंयम स्वाध्याय की सफलता का मूलाधार है। इन तीनों में भी मन वा संयम मुख्यरूप से अपेत्तित है। एकाग्रमन से श्रुत-दृष्ट विषय ही दृष्ट्रांम्कारूप में परिणत होता है। एक गुरु के समीप अनेक शिष्य विद्याध्ययन कर रहे हैं। आंखों, कानों की दृष्टि में सभी समानाधिकारी हैं। परन्तु-'केचिंद्रशेंयु ज्यन्ते, अपरे न'। कारण यही है कि, मनोजव की दृष्टि से स्व असमान हैं। चत्तु-श्रोत्र-मन, के तारतम्य से इस अधिकारमर्य्यादा को चार श्रेणियों में विभक्त किया वा सकता है।

कितनें ही शिष्य न देखते, न सुनते, मनन की तो कथा ही दूर है। यही क्वंया श्रनिषकारी कर्ग है। पुस्तक खुली पड़ी है। मन कही श्रोर है, देख दूसरी श्रोर रहे हैं, श्रोत्र श्रन्य ध्वनिश्रवस्त में संलग्न हैं। इन पुरुषार्थियों को छोड़ते हुए हमें उन अधिकारियों का विचार करना है, जो प्रथम-मध्यम-उत्तम कोटित्रयी में विभक्त हैं। कितनें एक विद्यार्थी सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मनोयोग भी रखते हैं, परन्तु स्वाध्याय-समाप्त्यनन्तर पुस्तक को पूजनएह में प्रतिष्ठित कर देते हैं। कितनें एक घर श्राकर मनन तो करते हैं, परन्तु श्रनन्यता नहीं रखते। मनोविनोद में हीं श्रिधिक समय बिताते रहते हैं। परन्तु उत्तमाधिकारी शिष्य स्वाध्यायकाल में भी श्रात्मसमर्पण्योग का श्रांश्रय लिए रहते हैं, एनं श्रनन्तर भी उसी कर्म ने तल्लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं। पानी से भरा सरोवर हैं। श्रमधिकारी िकनार से लौट श्राते हैं। प्रथमाधिकारो जानुपर्य्यन्त प्रवेश कर पाते हैं, मध्यमाधिकारी कच्चपर्य्यन्त प्रवेश कर लोते हैं। परन्तु उत्तमाधिकारी पूर्यांह्प से श्रम्तास्तल पर पहुँच कर बाहर निकलते हैं। पूर्योन्द्रियसंयमी ऐसे उत्तमाधिकारी ही वास्तविक श्रिधिकारी हैं। इन्हीं तीनों श्रिधिकारियों की स्थिति का सरोवरहष्टान्त से स्पष्टीकरण करते हुए श्रुपि कहते हैं—

#### अनधिकारी-

"यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यिप भागो श्रस्ति । यदीं शृणोत्यत्तकं शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्" ॥

#### त्रिविघाधिकारिणः-

''श्रज्ञरावन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्त्रसमा बभूवुः । श्राद्घ्नास, उपक्रज्ञास, उ च्वे हृदा इव स्नाच्वा उ च्वे दृदृशे'' ॥ (ऋक्सं॰ १०।७१।६,७ मं॰)

#### (=)-एकारामता--

उद्देश्यविहीन जी न जहाँ इन्द्रियारामता का प्रवर्तक है, वहाँ उद्देश्ययुक्त जीवन एकारामता का प्रवर्तक माना गया है। लच्यविहीन अकर्मण्य मनुष्य ही प्रजापराध के सत्पात्र बनते हुए ऐन्द्रियक भोगपाशों से बद्ध होते हैं। अनुभव से प्रमाणित है कि, अकर्मण्यदशा में ही हमारा मन इतस्ततः अनुधावन करता है। यदि हम इसके सामने कोई लच्य रख देते हैं, तो इसकी अन्य वृत्तियों का लच्य पर केन्द्रीकरण हो जाता है। इस लच्य के सम्बन्ध में यह लच्य रखना आवश्यक होगा कि, कहीं स्वयं लच्य तो अलच्य नहीं बन रहा है। एक समय में अनेक लच्य बनाना लच्य को अलच्य बनाना है। ऐसा अलच्यात्मक लच्य एकारामता का प्रतिद्वन्द्वी बनता हुआ अन्ततोगत्वा इन्द्रियारामतामृलक चाञ्चल्य का ही प्रवर्तक बन जाता है। हमारा लच्य स्थिर हो, और वह एक हो, यही एकारामता है। एकारामता ही इन्द्रिय-संयम का मूल है।

#### (६)-प्रवृद्धप्रज्ञा---

एकारामता से प्रज्ञानमन अपने प्रज्ञाभाग से स्थिर बन जाता है । इन्द्रियारामता, तथा अनेक-लच्यानुगमनता जहाँ प्रज्ञा को खण्ड-खण्डरूप में परिणत करती हुई इसके स्वाभाविक विकास का द्वार अवरुद्ध कर देती है, वहाँ आत्मानुगता, किंवा बुद्धिसंस्कृता एकारामता, तथा अनन्यलच्यता प्रज्ञा को एकत्र आकर्षित करती हुई प्रजादृद्धि का कारण बन जाती है। यही नवीं अधिकारमर्थ्यादा है। तीव्रप्रज्ञता ही इसका बीज है।

## (१०)-यशोऽनुगमन-

रितः-श्रद्धा-यशः' ये तीन चन्द्रमा के मनीता है। चन्द्रमा मन का उपादान है। फलतः श्रध्यात्म-संस्था में ये तीनों मानसधर्म्म बन रहे हैं। इसी मानस यशः प्राण से श्रध्येता का मन यशस्त्री बनता है। जिसमें यश:करण का बितना ऋषिक विकास होता है, वह ऋपने कर्म से लोक में उतना हीं ऋषिक यशस्वी होता है। देखा बाता है कि, बड़े बड़े काम करने वाले मी यश:सम्पत्ति से विश्वित रह बाते हैं। कारण यही है कि, उनका ऋाष्यात्मिक यश:प्राण मुर्च्छिन है। ऋतएव इन्हें लोकसम्पति नहीं मिलतो। परिणाम में कालान्तर में ये हतोत्साह बन बाते हैं। ऐसी रियति में मानना पड़ेगा कि, यशोविकास मी स्वाध्यायक में से उपोद्वलक बन रहा है। इसी दृष्टि से ऋषि ने इसे भी ऋषिकारमर्थांटा में ऋन्तर्भृत मान लिया है।

## (११)-लोकपक्ति-

उक्त १० सों साधन तभी सर्वात्मना सफल हो सकते हैं, त्रत्र इसे लोकसहानुभृति, सहयोग प्राप्त होता रहे। विद्याभ्यासी को समाजद्वारा सहयोग मिलना परम आवश्यक है। अन्यथा सांसारिक चिन्ताएँ इसे इस कम्में में च्युत कर देती हैं। "हम असुक के लिए पच-मरने के लिए तय्यार हैं, इसमें हम अपना सौमाग्य समकते हैं" इसप्रकार की भावना ही लोकपिक है। तदनुगत अध्येता ही स्वाध्यायकम्में में सफल हो सकता है। भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि, आज वह लोकपिक -सम्पत् को सर्वथा मुला चुका है। यही कारण है कि, अन्य साधनों के रहते भी अध्येता अध्ययनकम्में में सफलता प्राप्त नहीं कर रहे।

शिष्य स्वाध्यायकर्म का अनुगामी है, गुरु प्रवचनकर्म का अनुगामी है। बो ११ गुण शिष्य के लिए अपेचित हैं। इन अधिकारमर्थ्यादाओं का अनुगमन करने वाला शिष्यवर्ग, तथा आचार्य्यवर्ग, फलस्वरूप इन्हीं ग्यारह विभृतियों के सत्पात्र बन बाते हैं। उनका स्वाध्याय-प्रवचन स्वामाविक कर्म बन बाता है। उनका मन स्थितप्रज्ञ बन बाता है। वे अमीप्तित अर्थसाधन में समर्थ हो बाते हैं। उन्हें कोई चिन्ता नहीं रहती। वे पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। उनका बीवन संयत बन बाता है। उनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका बन बाती है। वे मनस्वी बन बाते हैं। लोक में उनका यश व्याप्त हो बाता है। एवं- सर्वा दिशो बिलमस्मै हरन्ति के अनुसार सब उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इसी अधिकार, एवं तदनुगत फलस्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं—

| ऋधिकारमर्य्योदा-                              |   | फलमर्य्यादा-                      |
|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| (उइ श्यरूपा)                                  |   | (विधेयरूपा)                       |
| १—प्रिये स्वाध्यायप्रवचने स्याताम्            |   | १—"प्रिये स्वाध्यायप्रवचने भवतः"  |
| २ युक्तमना भवेत्                              |   | २—"युक्तमना भवति" ।               |
| ३—ऋपराधीनः (भवेत्)                            |   | ३—"श्रपराधीनः (भवति)"।            |
| ४ ऋहरहरर्थान् साधयेत्                         |   | ४ "ऋहरहरथान् साध्यते"।            |
| ५.—सुखं स्वप्यात्                             | _ | ५—"सुत्रं स्वपिति"।               |
| ६—परमचिकित्सक त्र्यात्मनो भवेत                |   | ६—"परमचिकित्सक श्रात्मनो भवति"।   |
| <ul><li>इन्द्रियसंयम (युक्तो भवेत्)</li></ul> | - | ७—''इन्द्रियसंयम (युक्तो भवति)''। |
|                                               |   |                                   |

| <ul><li>प्कारामता ( प्राप्नुयात् )</li></ul> |   | ८—"एकारामता (याप्नोति)"।     |
|----------------------------------------------|---|------------------------------|
| ६—प्रज्ञावृद्धिः (कार्या)                    | - | ६—"प्रज्ञावृद्धि (भीवति," ।  |
| १०—यशो( ऽनुगतः स्यात् )                      | - | १०—"यशोऽ(नुगामी भवति)" ।     |
| ११—लोकपिक ( रन्विच्छेत्)                     |   | ११—''लोकपित (युक्तो भवति)''। |

''ये ह वें केच श्रमा इमें द्यावापृथिवीऽग्रन्तरेश, स्वाध्यायो हैव तेषां परमता, काष्टा- य एवं विद्वान्त्स्वाध्यायमधीते । तस्मात्-स्वाध्यायोऽध्येतव्यः''

(शत० ११। कां ४ प्र०। १ ब्रा०)।

## १-परिशिष्ट-अधिकारमर्प्यादा,-

(१) ब्रह्मिवद्या का अधिकार किसे है ?, इस प्रश्न की मीमांशा मुख्डकोपनिषत् में भी हुई हैं। वहाँ वेदशास्त्रसम्मत कम्मांनुगमन, ब्रह्मिष्ठानुगमन, आत्मयज्ञानुगमन, श्रद्धानुगमन, शिरोव्रतोऽनुगमन, इन पाँच माधनों को अधिकारसमर्पक बतलाया गया है। जो शास्त्रसिद्ध कर्म्म के अनुगामी वने रहते हैं, जिनकी कुल-परम्परा में शास्त्रीय कम्मों का आचरणात्मक समादर है, जो स्वयं भी क्रियात्मक धर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हैं, वे ही इस औपनिषद ज्ञानलच्या ब्रह्मविद्योपदेश के अधिकारी हैं। जो सर्वत्र अभेददर्शन करते हुए 'एकिं नाम ते प्रसिद्ध आत्मा का यजन करते रहते हैं, आत्मधर्म्म के उपासक बने रहते हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। जो इस विद्या के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। सर्वोपरि जिन्होंनें शिरोव्रत का अनुगमन कर लिया है, वे ही इसके अधिकारी हैं।

ज्ञानाम्नि, प्राणाग्नि, भ्ताग्नि, भेद से आर्थात्मिक संस्था में तीन अग्निसंस्थान मानें गए हैं। शिरोगुहा ज्ञानाग्निसंस्थान है, उरोगुहा प्राणाग्निसंस्थान है, एवं उदरगुहा भूताग्निसंस्थान है। शिरोगुहा-स्थित प्रज्ञान-संयुक्त विज्ञान (बुद्धि) ही ज्ञानाग्नि है। बो अपने गुक्तात्मक सोम की इस ज्ञानाग्नि में आहुति देते रहते हैं, वे कर्ध्वरेता कहलाए हैं, जैसािक पूर्व परिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका है। इस शिरोभागि यत ज्ञानाग्नि में गुक्ताहुति देने वालों का ही ज्ञानाग्नि प्रवृद्ध रहता है। ऐसे ज्ञानिष्ठ ही 'शिरोक्रती' कहलाए हैं। इसप्रकार ज्ञानयज्ञानुगत शिरोक्रती हो प्रधानतः ज्ञानप्रधाना इस ब्रह्मविद्या के प्रधान अधिकारी मानें जा सकते हैं। ज्ञान की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति ही इस अधिकारमर्थ्यादा का प्रत्यच्च निदर्शन है। जो श्रान्त्यन्तिकरूप से विषय-परायण हैं, उनका ज्ञानाग्नि मूर्च्छित रहता है। ऐसे ही लोकक्रती (लोकपरायण) 'अचीर्णक्रती' हैं। ऐसे व्यक्ति इस चेत्र में सर्वथा अनधिकृत हैं। निम्न लिखित मुराइकश्रुति इसी अधिकार-मर्थ्यादा का स्पष्टीकरण कर रही है—

''क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा, स्वयं जुह्नत एकर्षि श्रद्धयन्तः । तेषामेञैतां ब्रह्मनिद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यौस्तु चीर्णम् ॥ तदेतत् सत्यमृषिरङ्गिराः पुरोवाच-नैतद्चीर्णव्रतोऽधीते''(मुण्डकोप० ३।२।१०,११,) ।

(२)-सबसे प्रधान मर्थ्यादा 'त्रानुस्या' भाव है। बो व्यक्ति शास्त्रीय वचनों पर श्रद्धा करता है, शास्त्रादेशों के प्रति त्रानुराग रखता है, जिसे यह विश्वास है कि, इसके त्रानुगमन से त्रावश्य ही मेरा अभ्युदय-निःश्रेयस् है, ऐसा श्रद्धालु, विश्वासी व्यक्ति ही इस शास्त्र का ऋषिकारी वन सकता है। स्वयं वेद-भगवान् का इस सम्बन्ध में यह आवेशपूर्ण आदेश है कि, तुम उसी के प्रति विद्योपदेश करो, वो शास्त्र के प्रति श्रद्धा रस्त्रता है, ऋजुमाव से अनुकूल तर्क मे अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है। ठीक इसके विपरीत यदि तुमनं अनिधकारी-अश्रद्धालु को उपदेश का चेत्र बना लिया, तो विश्वास करो-तुम्हारा अपना विद्यासंस्कार निर्वल हो जायगा। अनिधकारी का अश्रद्धा दोष तुम्हारे आत्मा पर भी आक्रमण कर बैठेगा। इसी अधिकारमर्थ्यांटा का समर्थन करते हुए ऋषि कहते हैं—

## ''विद्या ह नै ब्राह्मसमाजगाम गोपाय मा शेविधिष्टेऽहमस्मि । अस्यकायानुजवेऽयताय न मा ब्र्या, वीर्य्यवती तथा स्याम्''॥

"(किसी समय) विद्या (विद्याभिमानिनी वाग्देवी) वेदवित् ब्राह्मण के समीप आई, और कहने लगी, हे ब्राह्मण ! तुम मेरे स्वरूप की रह्मा करो । सुरिह्मत होती हुई मैं तुम्हारे अभीष्ट सिद्ध कर सक्ँगी । परिनिन्दक, कुटिल, असंयतेन्द्रिय, अश्रद्धालु, मायावी, लोकैषणासक्त,ऐसे अनिधकारियों के लिए मेरा कटापि प्रवचन न करो । इस नियम के परिपालन से मैं तुम्हारे लिए वीर्घ्यवती बनी रहूँगी"।

अधिकारीवर्ग को भी यह घ्यान रखना चाहिए कि, जिस गुरु से वे विद्योपदेशप्रहरण करते हैं, उसके प्रति, उसके वचनों के प्रति पूर्ण श्रद्धा बनाए रक्खे। तभी इसमें विद्याविकास सम्भव होगा। वो गुरु अपने उपदेशामृत से शिष्य की अविद्या दूर करता हुआ इसे अमृतसम्पिच प्रदान करता है, हमें 'द्विज' सम्पत् प्रदान करने वाला ऐसा गुरु मानृ—पिनृ—स्थानीय है। उस से द्रोह करना अपने आप से द्रोह करना है। गुरु के प्रति अनन्यश्रद्धा ही अधिकार—मर्थ्यादा का मूलाधार है। उपदेश गुरु के प्रति जो भूल से नी द्रोह करने लगते हैं, न उन पर गुरुकुपा रहती, एवं न गुरूपदेश हो उनके लिए सफल बनता। उनका सम्पूर्ण श्रुव उपदेश सर्वथा व्यर्थ चला जाता है। इसलिए—

"य आतृश्वत्यवितथेन कर्यावदुःखं कुर्वात्रमृतं सम्प्रयच्छन् ॥ तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रु हो त् कतमच नाह ॥१॥ अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते विष्रा वाचा मनसा कर्म्मशा वा ॥ यथीव ते न गुरोभोंजनीयास्तथीव तान्न भ्रनक्ति श्रुतं तत् ॥"

साथ ही उपदेशक गुरु को भी विद्योपदेश से पहिले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि, अमुक व्यक्ति इस योग्य है, अथवा नहीं !। धर्म्मशास्त्रोक्त यम-नियमानुगमन के द्वारा बिसका अन्तः करण निर्मल है, आशु- अहणलच्चण मेघागुण से जो युक्त है, जो बिज्ञासामान से यथाविधि शिष्य बन रहा है, साथ ही जिसके प्रति यह विश्वास है कि, यह कभी द्रोह नहीं करेगा, उसी के प्रति विद्योपदेश करना चाहिए—

''यमेव विद्याः शुचिमत्रत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्य्योपपत्रम् । यस्तेन द्रुह्योत् कतमच नाह तस्मै मा ब्रूयान्निधिपाय ब्रह्मन्'' ॥॥॥

(३)-वेदव्याख्याता यास्काचार्य्य ने भी इस ऋधिकारमर्य्यादा का संदोप से स्पष्टीकरण किया है। निरुक्त का प्रधान लच्य निर्वचन है, निर्वचन ही शब्दों के तत्वार्थ का बोधक माना गया है। ऋतएव नि कि से पहिले शब्द-ज्ञान त्रावश्यक है। उपदेश का त्राधार शब्दशास्त्र है। त्रातएव शब्दज्ञानसाधक व्याकरण का विशेष बोघ नहीं, तो सामान्यबोध व्यवश्यमेव अपेद्धित है। वेदशास्त्राधिकार-प्राप्ति के लिए व्याकरणज्ञान नितान्त ऋपेद्भित हैं। व्याकारणशून्य के लिए वेदशास्त्र एक ऋसमाधेय प्रश्न है। चाहे व्याकरणशास्त्र का परपारगामी विद्वान् ही क्यों न हों. यदि उसमें प्रपन्नता नहीं है. शिष्यानुगता जिज्ञासा नहीं है. तो ऐसे अनुप-सन्न गैन्याकरण को भी वेदशास्त्र का अनिधकारी ही माना जायगा। प्रत्येक दशा में शिष्य बनना अनिवार्ध्य है। यदि कोई शुष्कवैय्याकरण है, जिसे कि, 'वैय्याकरणखस्चि' कहा गया है, तो वह भी 'श्रनिदंवित्' वनता हुन्ना न्नानिकारी ही माना जायगा । वेदशास्त्र सर्वज्ञानिनिध है । इसमें प्रवेशाधिकार पाने के लिए केवल व्याकरणज्ञान ही पर्थ्याप्त नहीं है। दर्शनादि अन्य शास्त्रज्ञान के बिना विशुद्ध वैय्याकरण अनिदंवित बनता हुआ अनिषकारी है। अवश्य ही इस अधिकारप्राप्ति के लिए अन्य शास्त्रों का सामान्य बोध भी परम आवश्यक है। इसके ऋतिरिक्त स्वामाविक प्रतिमा भी ऋपेचित है। प्रज्ञानुगामिनी प्रतिभा ही वेदशास्त्र के तात्त्विक बीध में समर्थ है। बिना प्रतिभा के वेद के निगृद विषय समक्त में नहीं त्र्याते। श्रीर उस दशा में प्रतिभाशून्य अधिकारी अपने अज्ञान का दोष उपदेश के प्रति समर्पित करने लगता है। परिगाम में विद्याप्रतिबन्धक असूया-दोष उत्पन्न हो जाता है। इसप्रकार निरुक्तमतानुसार व्याकरणज्ञानयुक्त, अन्यशास्त्रबोधयुक्त, प्रतिमा-सम्पन्न, शिष्यबुद्धियुक्त व्यक्ति ही वेदशास्त्राध्ययन का अधिकार प्राप्त कर सकता है। निम्न लिखित: सूत्र-चत्रष्टवी इसी अधिकारमर्य्यादा का स्पष्टीकरण कर रही है-

"१-नावैय्याकरणाय, २-नानुपसन्नाय, ३-अनिदंविदे वा, ४-नित्यं द्यविज्ञातुर्विज्ञाने ऽसूया" (या॰नि॰२।३।४,६,७,८,)।

श्रिवद्या त्राक्षणमेत्याह शेविधिष्टेस्मि रच्च माम्।। श्रियुवत्तमा मां मादास्तथा स्यां बीर्य्यवत्तमा ॥१॥ यमेव तु शुचिं विद्यानियतत्रह्मचारिणम् ॥ तस्मै मां त्रूहि विद्राय निधियायात्रमादिने ॥२॥ त्रह्म यस्त्वनजुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात् ॥ स त्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥३॥ —मजुः २।११४,१४,१६,॥

## ''उपसन्नाय तु निर्द्र्यात्–यो वाऽलं विज्ञातुं स्यात् , मेघाविने-तपस्विने वा'' (याव्यान्वराशः)।

श्रिषकारप्रश्न को लेकर श्राब श्रनेक प्रकार के ऊहापोह उपस्थित किए बारहे हैं। परिस्थित वस्तुतः यह है कि, किसी को तत्त्वपरिजान की जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा के श्रितिरिक्त श्राव कई एक श्रागन्तुक दोगों में हमारा सत्त्वमाग सर्वथा मिलन हो चुका है। फलतः स्वामाविक श्रिषकारमय्यांदा एकान्ततः श्रिमिम्त है। श्रिषकार माँगने से नहीं मिलता, श्रिपतु वह श्रपनी योग्यता पर श्रवलम्बित है। बबतक विद्याग्रहणयोग्यतानु— रूपा श्रिषकार—मर्प्यादा उद्बुद्ध नहीं हो बाती, तब तक 'हम श्रिषकारी हैं, हम श्रिषकारी हैं' इस निर्धक उद्घोष से कोई लाम नहीं हो सहता। ज्ञानलवदुर्विदग्ध वर्तमानयुग के माहश श्रिषकारी कमी सफल नहीं हो सकते। हम स्वयं विद्वान् बन कर, पिहले से श्रपना मन्तव्य स्थिर बना कर श्रागे बढ़ते हैं। ऐसी दशा में तत्त्वज्ञान न हो तो, कोई श्राश्चर्य नहीं है। 'पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन निष्ठासेन्' इस श्रीपनिषद श्रादेश के श्रनुसार हमें बचे बन कर ज्ञानचेत्र में प्रवृत होना चाहिए। शास्त्रप्रदिष्ट उन उपायों का श्रनुगमन करना चाहिए, जो श्रात्मगत दोषों को हटा कर उसे विद्यासंस्कारग्रहण के योग्य बनाते हैं। 'नृद्धिज्ञानार्य स गुरुमवामिग् कर्जन्थ को लच्च बनाकर तत्त्वशी गुरु के प्रति श्रात्मसर्मण्य किए बिना केवल श्रनुवाद-भाष्यादि के बन पर, किंवा धर्मा, तन्मूला श्रास्था श्रद्धा, तद्युक शास्त्रीय विधि—विधान से सर्वथा श्रशंस्प्रष्ट रुच विगुद्ध बुद्धवाद के कल पर तत्त्वशानप्राप्ति नितान्त श्रयस्थव है, वैशक्ति—निम्नलिखित छान्दोग्यवचन से प्रमाणित है—

''तमाचार्य्योऽभ्युवाद-सत्यकाम ! इति, भगव ! इति प्रतिश्चश्राव । व्रश्वविदेव नै सोम्य ! भासि, को नु त्वानुशशासेत्यन्ये मनुष्ये-म्य इति प्रतिज्ञ । भगवाँ स्त्वेव मे कामे ब्रूयात् । श्रुतं ह्ये व भगवदृशेभ्यः-'श्राचार्याद्धे व विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयित, इति तस्मे हैतदेवोवाच । अत्र ह न किञ्चन वीयाय-इति'!

(झांव्ड०४)धार,२,३,)।

हमारी ऋषिकारमर्थ्यादा, तथा शास्त्रीय ऋषिकारमर्थ्यादा, दोनों के समनुलन से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, हम वेदशास्त्र के लिए सर्वथा ऋनिषकारी हैं। विद्याविकास के लिए को चिरकालिक धँर्य ऋषेत्वित है, वह सर्वथा विलीन है। ऋाज हम चाहते यह हैं कि, ऋहोरात्र ऋन्यान्य सांसारिक-ऋर्य-प्रधानचेत्रों की उपासना करते रहें, ऋपनी काल्पनिक लोकैषणाओं के द्वारा कित्पत व्यक्तित्त्व के विमोहन में ग्रासक्त होकर श्रात्म-ब्रह्म-विद्या-वेद-धर्म-विरोधी भी लोकमानवों का समालिङ्गन करते हुए कित्पन मानवता का ऋमिनय करते रहें, और साथ ही हमारी विद्याचित्र में भी पूर्ण प्रगित होती रहे। सर्वथा ऋसम्भव। ऐसे ऋनिधकारियों के अनुग्रह से ही तो सच्छास्त्र-श्राज ऋन्तम्मु स बने हुए हैं। प्रश्न के ऋव्यविहतोत्तरकाल में ही इच्छा यह प्रकट की जाती है कि, ऋभी इसका तत्त्वज्ञान करा दिया जाय। यदि प्रश्नकर्त्ता से यह कह दिया ब्याता है कि, ऋभी आप इसका उत्तर हृदयङ्गम नहीं कर सकेंगे, तो प्रश्नकर्त्ता तत्काल यह निर्णय कर डालता है कि, इन्हें कुछ नहीं त्राता । उघर त्रौपनिषद ज्ञान से सम्बन्य रखने वाली त्र्यधिकारमर्थ्यादात्रीं के इतिवृत्त की त्रोर जब हमारा ध्यान जाता है, तो वर्त्तमानयुग की प्रवृत्ति पर स्तब्ध हो जाना पड़ता है ।

मुकेशा भारद्वाजादि विद्वान् पिप्पलाद के सम्मुख जिज्ञासा ले कर उपस्थित होते हैं, उत्तर मिलता है—
एकवर्ष पर्य्यन्त योग्यता समादक नियमों का अनुगमन कीजिए। अनन्तर प्रश्न का समाधान किया जायगा।
सत्यकाम को आदेश मिलता है ४०० गाएँ ले जाओ, जब ये १००० बन जायँ, तब वापस लौटना, अनन्तर
उपदेश के अधिकारी बनोगे। इन्द्र—विरोचन प्रजापित की सेवामें आत्मस्वरूप की जिज्ञासा ले कर उपस्थित
होते हैं। उत्तर मिलता है—"एवमेवेष मघवित्राति होवाच। एतं त्वेष ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि।
वसाऽपराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि। स हापराणि द्वात्रिंशतं वर्षाण्युवास। तस्मे होवाच"(छां०उ०८ ६।३।)।
ये ही कुछ एक ऐसी जटिल समस्याएँ हैं, जिन्हे लच्य में रखते हुए वर्षमान युग के ज्येष्ठ—श्रेष्ठ—सर्वज्ञ—वुद्धि—
वादी अधिकारियों के सममुख अधिकारमर्थ्यादा का स्वरूप रखते हुए हम हत्कम्प का अनुभव कर रहे हैं।

६-स्वाघ्यायव्रतमीमांसा-

"श्रादर्शवाद जिस युग में यथार्थवाद या, उस युग के लिए प्रतिपादित उक्त श्रिधिकारमर्थ्यादाश्रों के श्रमुगमन के बिना किसी भी युग में वेदशास्त्र का पूर्ण रूप से तत्वबोध सम्भव नहीं है," इस सिद्धान्त को सुरांच्रत रखते हुए भी हम उस युग से सम्बन्ध रखने वाले यथार्थवाद, किंवा परिस्थितिवाद की श्रोर से भी सर्वथा श्रांखामचौली नहीं खेल सकते, जिस युग में कई एक कारणविशेषों से यथार्थवाद का श्रादर्शवाद से अपनेक श्रंशों में पार्थवय हो गया है। वर्तमान युग की विषम परिस्थितियों में प्रतिपादित श्रिधकारमर्थ्यादा प्राप्त कर ली जाय, फलस्वरूप वेदशास्त्र का तत्त्वज्ञान उपलब्ध हो जाय, यह केवल काल्पनिक जगत् के काल्पनिक विचार है। यत्र कुत्रचित परिगणित श्रपवाद स्थलों को छोड़ कर श्राज परिस्थितियों के श्राक्रमण से वह श्रिधकारमर्थ्यादा हमारे लिए प्रणम्य बन रही है। ऐसी दशा में क्या यह किया जाय कि, वेदशास्त्र को बस्ते में बन्द कर पूजायह में प्रतिष्ठित कर दिया जाय ?, नेति होवाच !

## न हि कल्यागकृत् कश्चिद् गीति तात ! गच्छति । स्वल्पमप्यस्य धर्म्भस्य त्रायते महतो भयात् ॥

सिद्धान्त के ऋषार पर हम प्रतिपादित ऋषिकारमर्थ्यादाओं में से वर्शमान की कुछ एक मर्थ्यादाओं का वर्षामान परिस्थिति में भी ऋनुगमन कर सकते हैं, एवं इन्हीं ऋंशात्मिका ऋषिकारमर्थ्यादाओं के ऋष्मार पर हम ऋंशतः ऋपने स्वाध्यायकर्म्म में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। ऋषिकारमर्थ्यादा के सम्बन्ध में जो नियमोपनियम वतलाए गए हैं, उन सबका एकमात्र लच्च यही है कि, हमारा मन दोषों से विद्युक्त होता हुऋा विद्यासंस्कार—प्रहण—योग्य बन जाय, हमारा ज्ञानाग्नि विकत्तित हो जाय। परमकारुणिक महर्षियों नें कुछ एक ऐसे उपाय भी बतला दिए हैं, जिनके ऋनुगमन से कालान्तर में लच्चिरिद्ध हो जाती है, एवं हम ऋषिकारी की कोटि में ऋग जाते हैं। हमें हमारी चर्य्याऋगें में कुछ एक ऐसे ऋतिशयों का समावेश कर डालना चाहिए, जिनसे ऋघ्यात्मसंस्था का उत्तरोत्तर विकास निश्चत है। उन ऋतिशयाधायक नियम विशेषों को ही 'स्वाध्यायऋत' कहा गया है।

यद्यपि निर्दिष्ट स्वाध्यायत्रत स्वाध्याय-कर्म्म में प्रवृत्त होने के त्र्यनन्तर स्वाध्यायकर्म्म की रच्चा के लिए उपयुक्त माने गए हैं। तथापि इन्हें त्रिधिकारसमर्पक भी माना जा सकता है। त्र्यवश्य ही इनके

पूर्णानुगमन से, एवं सततानुगमन से स्वाध्याय की त्रोर हमारी प्रवृत्ति मी होने लगती है, एवं वह प्रवृत्ति मुरािच्ति भी रह सकती है। जो इस त्रमन्त तपःकर्मालच्चरण स्वाध्याय में प्रवृत्त होना चाहते हैं, जिन्हें ब्रह्मविद्या—सेतु पर पहुँचने की त्राकांचा है, उन्हें निम्न लिखित (कितपय) स्वाध्यायव्रतों का त्रानुगमन करना चाहिए—

## स्वाघ्यायत्रतनिदर्शनानि--

१-सूर्वेदिय से पहिले उत्थापन

२—ईशसंस्मरणपूर्वेक नित्यकम्मानुगमन

३--देव-द्विज-गुरु-ज्येष्ट-वृद्धों का उपसेवन

४-- श्रहरहः स्वाघ्यायकम्मानुगमन

५-यथाशक्य सत्यभाषणानुगमन

६-सत्त्वगुर्णापेतत्र्याहारविहारोपसेवन

७ — कुसङ्ग का एकान्ततः विसर्जन

५-जनकलकलसंसर्ग का विसर्जन

६--गोवंशपूजन

१० - उद्दरहतापरिवर्जन

११--हित-मित-प्रियभाषणानुगमन

१२-असन्श्रियाख्यानवर्जन

१३—वृथाचेष्टाविसर्जन

१४--- कुनूह्लप्रवृत्तिवर्जन

१४—स्वस्त्ययनकर्मानुगमन &

## ''तद्भि कुर्गन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्'' ( मतुः ४।१४। )

एक अनुभृत प्रयोग है—'स्वाध्यायकर्म्म का नैरन्तर्थ्'। हमें यह नियम बना लेना चाहिए कि, हम प्रतिदिन कुछ न कुछ अवश्य पढ़ेंगे। भोजनकर्म्मवत् इस कर्म्म को अनिवार्थ्य बना लेना चाहिए। अवश्य ही योड़े दिनों मानस्बगत् अपने ऊपर अनुचित भार का अनुभव करेगा। परन्तु थोड़ी सावधानी में, बुद्धिपूर्वक बलप्रयोग से यदि हमनें इस अम्यास को सुरिच्द रक्खा, तो अवश्यमेव स्वाध्यायानुष्ठान में सफलता मिलेगी। शास्त्राम्यास क्यों क्यों वृद्धिगत होगा, त्यों त्यों बुद्धिगत विज्ञान विकसित होगा। स्वयं मगबान मनु ने इस शास्त्राम्यासनैरन्तर्थ्य को सफलता का मूलस्त्र माना है —

## १—बुद्धिवृद्धिकराएयाशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राएयवेचेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥

२—यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति । तथा तथा विज्ञानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ (मनुः ४।११,२०)।

इसी सम्बन्ध में एक बात श्रीर । स्वाध्यायकर्म्म के सम्बन्ध में कल्पस्त्र, स्मृत्यादि में श्रष्टमी, प्रतिपत् श्रादि वो श्रनध्यायकाल बतलाए गए हैं, उनके प्रति श्रपनी श्रद्धा को श्रस्तुमात्र भी कम न करते हुए इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण करने का साहम किया वायगा कि, जिस युग में वेदस्वाध्याय एकान्ततः विलुप्त हो चुका हो, वैदिक साहित्य स्मृतिगर्भ में विलीन हो रहा हो, श्राज के उस श्रापद्युग में हमें "श्रानध्याय-

<sup>\*</sup> जिन कम्मों के अनुगमन से आतमा के अस्वस्तिमाव की निवृत्ति, तथा स्वस्तिमाव की प्रवृत्ति होती है, उन शान्ति—समृद्धि—दृष्टि—पृष्टि—प्रवर्त्तक कम्मों को ही 'स्वस्त्यनकर्म्म' कहा गया है। इनका वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानभाष्यभूमिकान्तर्गत कम्मयोगपरीन्ना—द्वितीयस्वर्ण्डात्मक 'ग' विभाग के 'हमारे स्वस्त्यनकर्म्म' नामक अवान्तर प्रकरण में देखना चाहिए।

प्रिया हि छाताः, विशेषतो गुरवः' इस सुन्दर स्कि की एकान्ततः उपेत्ता कर देनी चाहिए । यह हमारा सामाग्य है कि, स्वयं श्रुति ने अनध्यायमर्थ्यादा को दत्तकपुत्र-मर्थ्यादावत् अपवादकोटि में ही सुरचित रक्ता है। सृष्टिकालोपलचित वेदस्रष्टा मगवान् ब्रह्मा के पुर्याह में कोई तिथि, कोई समय वर्ज्य नहीं है । सोते, खाते, पीते, उठते, बैठते, सब अवस्थाओं में सर्वत्र सटा हमारे आध्यात्मक जगत् में स्वाध्यायकम्म का धारावाहिक स्रोत प्रवाहित रहना ही चाहिए। शाश्वतब्रह्म के शाश्वतयज्ञ (ब्रह्मयज्ञ) लच्च्या स्वाध्यायकम्म का कभी अनध्याय नहीं है।

क्या कभी पानी अपना बहाव बंद करते हैं ?, क्या आदित्य अपनी दैनंदिनगित से कभी विश्राम लेते हैं ?, क्या चन्द्रमा को कभी किसी ने अनध्याय करते देखा है ?, क्या नच्च कभी छुटी लेकर स्वचेत्र से पलायित होते हैं ? । यदि दुर्भाग्य से ये प्राकृतिक देवता अनध्याय करने लगें, तो स्रष्टिमर्थ्यादा की कैसी दुर्दशा हो, कल्पना कीजिए । ब्राह्मण भी भूदेव हैं, प्राकृतिक देवताओं के अनुसार इन्हें भी सदा स्वाध्याय- यज्ञलच्चण सत्र में प्रतिष्ठित रहना चाहिए । सत्यु, जरा, रोग, ये तीन प्रतिबन्धक ही इन्हें इस सत्र से विमुख बना सकते हैं । आत्मा 'स्व लच्चण है । तदनुगत अध्ययन ही 'स्वाध्याय' है । शाश्वतवमर्म स्व (आत्मा ) का अध्ययनलच्चण स्वाध्यायकर्म्म भी इसी शाश्वतधम्म से युक्त है । यही स्वाध्यायकर्म की अनविच्छन्तता का मूलरहस्य है, जिसका—''अभिव्याहरेत—अतस्याव्यवच्छेदाय'' (शत० ११।४।१०) से समर्थन हो रहा है । देखिए—स्वयं वेदभगवान अपनी ओर से क्या आदेश दे रहे हैं—

- १—''श्रथ ब्रह्मयज्ञः । स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञः । तस्य वा उएतस्य ब्रह्मयज्ञस्य वागेव जुहूः, मन उपभृत्, चज्जुश्रु वा, मेधा स्नुवः, सत्यमवभृथः, स्वर्गो लोक उदयनम् । यावन्तं ह वा ऽइमां पृथिवीं विचेन पूर्णं ददँ ल्लोकं जयित, त्रिस्तावन्तं जयित, भूयांसं चाच्चयं, य एवं विद्वानहरहः स्वाध्यायमधीते । तस्मात् स्वाध्यायो-ऽध्येतव्यः'' (शतः ११।४।६।३।)।
- २—''तस्य वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य चन्तारो वषट्काराः-यद्वातो वाति, यद्विद्योतते विद्युत्, यत्स्तनयति, यदवस्फूर्जिति । तस्मादेगंनित् वाते वाति, विद्योतमाने स्तनयति, अवस्फूर्जिति—'अधीयीतैव' ×××। स चेदिप प्रवलमिव न शक्तुयात्, अप्येकं देवपदं-अधीयीतैव। तथा भृतेभ्यो न हीयते'' (शत० ११।५।६।६।)।
- ३—''यदि ह वा अप्यभ्यक्तः, अलङ्कृतः, सुहितः, सुखे शयने शयानः, स्वाध्यायमधीते—आ हैव स नखाग्रेभ्यस्तप्यते, य एवं विद्वान्त्स्वाध्यायमधीते । तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः । '' ( शत० ११।४।७।४। ) 🕸 ।

[शेष पृष्ठ २६३ पर ]

<sup>\*-</sup>वेदमेव सदास्यस्येत्तपस्तप्स्यन् द्विजोत्तमः ॥ वेदास्यासो हि विश्रस्य तपः परिमहोच्यते ॥१॥

४—''यन्ति वाऽत्र्यापः, एति त्रादित्यः, एति चन्द्रमाः, यन्ति नचत्रासि । यथा ह वा ऽएता देवता नेयुः, न कुर्युः, एवं हैंव तदहर्ब्रोक्ससो भवति, यदहः स्वाध्यायं नावीते । तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'' । (शत० ११।४।७।१०। )।

#### अकरणोपसंहार—

'श्रीपनिषद ज्ञान का श्रिषकारी कीन है' ? इस प्रश्न के सम्बन्ध में श्रव तक जिन श्रालोकिक, लीकिक श्रिषकारों का दिग्दर्शन कराया गया है, उन सक्का वस्तुत: श्रात्मिष्ठा से ही सम्बन्ध माना जायगा । जैमाकि कहा जा चुका है, श्रिषकार न तो प्राप्त करने की ही वस्तु है, न मांगने से ही श्रिषकार मिलता है । इत्याकाशस्थ दश्राकाश (दहराकाश ) में उक्थरूप से प्रतिष्ठित चिज्ज्योतिर्घन ब्रह्म ही श्रीपनिषद पुरुष है । यही वस्तुतः श्रीपनिषद ज्ञान है, जिमके सम्पर्कमात्र से श्ररोष मेट प्रत्यस्त हैं, जो विशुद्ध स्नाधन है, श्रत्यव वाङ्मनस पथातीत बनता हुआ श्रगोचर हैं ÷ । श्रीपाधिक मेदनिवृत्ति हो ज्ञान पर यह स्वतः प्रकट है । 'तन् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मिन विन्द्ति' के श्रनुसार शास्त्रसिद्ध सोपाधिक कम्मानुगमन से जब बुद्धियोगसम्पत्ति प्राप्त हो जाती है, तो बिना किसी प्रयास के नाप्राप्त (नित्प्राप्त) इस श्रीपनिषद ज्ञान का श्रिषकार प्रकट हो जाता है । प्रतिपादित तप, मेधा, प्रवचन, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, श्रवण, मनन, श्रादि श्रिषकार बुद्धियोग से सम्बन्ध रखते हैं, न कि श्रीपनिषदज्ञान से । निम्नलिखित उपनिषच्छ्र ति को सम्मुख रखते हुए प्रकरण विश्राम प्रहण कर रहा है—

"नायमात्मा प्रवचेन लम्यः, न मेधया, न बहुना श्रुतेन । यमेगेष बुखुते तेन लम्यः, तस्यैष त्रात्मा विष्टुखुते तन् स्वाम् ॥ " ( कठोपनिषत् १।२।२२ ) ।

## 'श्रोपनिषद्—ज्ञानाधिकारिस्वरूपदिगृदर्शन' नामक चतुर्थ स्थम्भ उपरत

8

[ पृष्ठ ३६२ की टिप्पणी का शेषांश ]

त्रा हैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः ॥ यः स्रज्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥२॥

—( मनुः २ अवा१६६-६७ श्लो०)।

÷-प्रत्यस्ताशेषभेदं यत्, सत्तामात्रमगोचरम् । वचसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥ श्री:

# 'ऋोपनिषद्-ज्ञानाधिकारिस्वरूपदिग्दर्शन' नामक

चतुर्थ-स्तम्भ-उपरत

उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखराडान्तर्गत

औ:

पञ्चम-स्तम्भ

उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखराडान्तर्गत-

'ब्राह्मगा-ग्रारगयक-उपनिषत्-सम्बन्धस्वरूपदिग्दर्शन' नामक

# ब्राह्मगा-त्र्यारगयक-उपनिषत्-सम्बन्धस्वरूपदिग्दंशन

#### पञ्चम स्तम्भ

<del>---\$</del>---

## १-उपनिषत् , श्रौर उपनिषच्छास्त्र---

प्रकृत प्रकरण के यथावन् ममन्वय के लिए हम पाठकों मे अनुरोध करेगे कि इम प्रकरण के अव-लोकन मे पहिले वे एकवार भूमिका-प्रथमन्वराइन्तर्गत—'उपनिषन् शब्द का क्या अर्थ है ?' नामक प्रक-रण पर एक दृष्टि डाल लें। प्रकृत प्रकरण में जो कुछ वक्तव्य है, उमका रूपान्तर मे वहाँ दिग्दर्शन कराया जा चुका है। प्रकरणमङ्गित के लिए मिंहावलोकनन्याय से दो शब्दों में उस मन्तव्य की पुनरावृत्ति कर लेना अप्रासिङ्गक न माना जायगा। विधि, आरएयक, उपनिषत्, वेद के ब्राह्मणमाग के इन तीन शास्त्रम्वरणों ने सर्वसाधारण भलीभाँति परिचित है। प्राचीन व्याख्याताओं की दृष्टि से 'स्वर्गादिफलावाप्तिसाधक-कान्य-कर्मयोगन्त्व' 'विधि' शब्द का अवच्छेदक है। 'इश्वरानुप्रह्माप्तिकामलच्या—भक्तियोगन्त्व' 'आरएयक' शब्द का अवच्छेदक है, एवं 'सर्वकर्मविमोकलच्या विशुद्ध बानयोगन्त्व' 'उपनिषत्'-शब्दका अवच्छेदक है। विधिमाग विशुद्ध कर्मयोग का, आरएयकमाग विशुद्ध मिक्तयोग का, तथा उपनिषत्-माग विशुद्ध ज्ञानयोग का प्रतिपादन कर रहा है। व्याख्याताओं की इस विमक्त-दृष्टि से निष्कर्भ यह निकलता है कि, 'उपनिषत्' शब्द एकमात्र 'ईश-केन-कठ' आदि नामों से प्रसिद्ध, एतन्नामक उपनिषद्यन्यों में ही निरूद है। अत्रप्य 'सर्वे वेदान्ताः' स्कि बृद्धव्यवहार में उपनिषद्यन्यों की ही संग्राहिका वन रही है।

क्खुस्थिति यह सिद्ध कर रही है कि, ज्ञानयोगत्व उपनिषत्-शब्द का श्रवच्छेदक नहीं है। श्रिपतु-'व्यवस्थितिवज्ञानसिद्धान्तत्त्व' ही उपनिषत्-शब्द का श्रवच्छेदक है, जैसाकि भूमिका-प्रथमखरड में विस्तार से बतलाया जा जुका है। वह मौलिक सिद्धान्त, तत्त्विज्ञान श्रुपने गर्म में 'उपपत्ति-निश्चय-स्थिति' लच्चण 'उप-नि-षत्' भावों को श्रुपने गर्म में रखता हुश्रा ही 'उपनिषत्' नाम से प्रसिद्ध हुश्रा है। व्याख्या-ताश्रों नें योगत्रयी के जो लच्चण मानें हैं, जिनका कि-'उपनिषत् हमें क्या सिखाती है ?' इस प्रकरण में दिग्दर्शन कराया जा जुका है, वे सर्वथा श्रवेज्ञानिक, श्रुतएव प्रणम्य हैं। वही योगत्रयी वस्तुतः ग्राह्म, तथा उपादेय है, जो क्रमशः कामनिवृत्ति, श्रनुग्रहकामनिवृत्ति, कर्म्मप्रवृत्ति, से सम्बन्ध रखती हुई संशोधिता योगत्रयी है, जिसका उक्त प्रकरण में ही स्पष्टीकरण किया जा जुका है। धर्मजुद्धियोगात्मक कामनिवृत्तिपरक व्यक्त कर्म्मप्रवृत्तिपरक कर्म्म ही 'कर्म्मयोग' है। ऐश्वंर्य्यबुद्धियोगात्मक-श्रनुग्रहकामनिवृत्तिपरक उपासनातत्त्व ही 'मिक्तयोग' है, कामनिवृत्तिपरक-श्रव्यक्तकर्मप्रवृत्तिपरक ज्ञान ही 'ज्ञानयोग' है। एवं-रागासिक्तिविर्णहत-ज्ञानकर्म्मोमयात्मक-वैराग्यबुद्धियोग ही चौथा सिद्धान्त-स्थानीय 'बुद्धियोग' है। इस दृष्टकोण को लच्य में रखते हुए ही हमें प्रकृत प्रकरण का विश्वेषण करना है। कर्मी, भिक्ति, ज्ञान, बुद्धि, नामक चारों ही योग पुरुषस्वरूप के विकासक बनते हुए 'पुरुषार्थ' मानें जा सकते है। ये योग पुरुषार्थ क्यों माने गए १, क्यों इनका अनुगमन किया जाय १, किस कौशल से इनका अनुगमन किया जाय १, इत्यादि प्रश्नों का समाधान तब तक असम्भव है, जब तक कि, इनकी मौलिक उपपित्यों हृदयङ्गम न कर लीं जायँ । अवश्य ही सञ्चरिवद्यात्मक विज्ञान, तथा प्रतिसञ्चरिवद्यात्मक ज्ञान, इन दोनों के आधार पर प्रतिष्ठित कर्म्म (विज्ञान) तथा, ज्ञान के मौलिक रहस्य ही योगचतुष्टयी—प्रवृत्ति के मुख्य आधारहें। 'रहस्यप्रतिपादनत्त्व' ही उपनिषत् शब्द का प्रधान अवच्छेदक है। एवं ऐसा 'उपनिषत्' शब्द न केवल उपनिषच्छास्त्र से ही सम्बद्ध है, अपित कर्म्योगप्रतिपादक विधिमाग, भिनतयोगप्रतिपादक आरखकमाग, बुद्धियोगप्रतिपादक उपनिषद्—भाग, तीनों वेदमागों के साथ उपनिषत्-शब्द का घनिष्ठ सम्बन्ध है। उपनिष— च्छास्त्र में प्रतिपादित उपनिषदें (तात्विकरहस्य) सर्वत्र व्याप्त हैं। यहाँ तक कि, स्वयं मूलसंहिताएँ भी इस मर्थ्यादा से बिज्ञत नहीं है, जैसाकि पाठक आगो जाकर देखेंगे।

प्रश्न इस सम्बन्ध में यह शेष रह जाता है कि, यदि 'उपनिषत्' शब्द का(उक्त अवच्छेदक मर्घ्यादा से) विधि, आरएयक भागों से भी सम्बन्ध है, तो उन्हें भी 'उपनिषत्' शब्द से व्यवहृत क्यों नहीं किया गया ?, क्या कारण है कि, उपनिषत् शब्द से केवल ईशाद्य पनिषद्भाग ही प्रसिद्ध हुआ ?। प्रश्न का समाधान उपनिषच्छब्दार्थ से गतार्थ है। यहाँ समरणमात्र करा दिया जाता है। कर्म्यगप्रतिपादक विधिमाग जिन कर्मों की इतिकर्त्तव्यता बतलाता है, वह कर्म्यकलाप कृत्वर्थ, पुरुषार्थ, भेद से दो भागों में विभक्त है। अनेक कृत्वर्थकर्मों के समन्वय से एक पुरुषार्थकर्मों का स्वरूप सम्पन्न होता है। कृत्वर्थकर्मों का आरम्याधीत विधिवचनों से सम्बन्ध है। आरम्याधीत विधिवचनों से सम्बन्ध है। आरम्याधीत विधिवचनों में 'लिङ्थे' इष्ट है, अनारम्याधीत विधिवचनों में 'स्वर्गादिकल' इष्ट हैं। आरम्याधीत विधिवचनों क्रत्वर्थकर्मों हैं, इनसे यज्ञकर्मों का स्वरूप सम्पन्न होता है। अनारम्याधीत विधिवरक कृत्वर्थकर्मों यज्ञार्थकर्मों हैं, इनसे यज्ञकर्मों का स्वरूप सम्पन्न होता है। अनारम्याधीत विधिवरक कर्मा यज्ञकर्मों हैं, इनसे यज्ञकर्मा एक्ष का स्वार्थकाचन होता है, अतएव इन्हें 'पुरुषार्थ' कहा गया है।

कत्वर्थ-पुरुषार्थ मेदिमन्न यज्ञकर्मा विशेष बनते हुए विशेष (द्विजाति) श्रिषकारियों के लिए ही विहित हैं। इनसे श्रितिस्त एक तीसरा सामान्य विधिमाग है, जिसका मनुष्यमात्र को समानाधिकार है। "सदा कर्म करते रहो, सत्य भाषण करो, धर्मपथ का श्रनुगमन करो, किसी की हिंसा न करों दिया न करों विधिवचन 'सामान्याधीत-विधिवचन' हैं। इसप्रकार विशेष-सामान्याधिकारी मेद से कर्म्योग 'क्रत्वर्थ-पुरुषार्थ-लोकार्थ' मेद से तीन भागों में विभक्त हो रहा है। तीनो क्रमशः-'श्रारभ्याधीत-श्रारभ्याधीत-सामान्याधीत' इन विधिवचनों से सम्बद्ध हैं। इस त्रिविध कर्मभेद से कर्म्योपपित्तलक्षण-विज्ञानसिद्धान्तरूप 'उपनिषत्' के भी तीन मेद हो जाते है।

कत्वर्थकम्मों की उपनिषदों ( विज्ञानसिद्धान्तों ) का प्रतिपादन तो सर्वात्मना विधिमाग में ही हो गया है। साधारण विज्ञानात्मका ये उपनिषदें कत्वर्थकम्में तिकर्त्तव्यता—प्रतिपादन के साथ साथ ही प्रतिपादित हैं। क्योंकि कत्वर्थ प्रतिपादक—विधिमाग में कम्में तिकर्त्तव्यता का प्राधान्य है, वही विधि का मुख्य लच्य है, उप— पत्तिवज्ञानलच्चणा उपनिषदें गौणा हैं, अतएव कत्वर्थकम्म्प्रतिपादक आरम्याधीत विधिमाग से सम्बद्ध उपनिषदों को उपनिषत् रूप से व्यवहार करने का अवसर नहीं आता। अपितु इनका विधि शब्द से ही ('तद्वादन्याय' से) प्रहण कर लिया जाता है। श्रव शेष बचते हैं—पुरुषार्थकम्मानुगन श्रनाग्न्यार्थत विधिवचन, तथा लोकार्थ-कम्मानुगत सामा-त्याधीत विधिवचन । पुरुषार्थकम्मों के मं सामान्य-विशेष मेद से दो श्रे शि विभाग हैं। दर्शपूर्णमाम, चातुर्मास्य, वरुणप्रचासेष्टि, पुत्रेष्टि, तानूनात्रेष्टि, सोत्रामस्यी, श्रादि पुरुषार्थकम्मं सामान्य हैं। ग्रहयाग, राजस्य, बाजपेय, चयन, प्रवर्थ, श्रादि पुरुषार्थकम्मं उचकोटि के मानें गए हैं । महाविज्ञानानुगत इन उभयविष्य पुरुषार्थकम्मों की उपनिषदों का प्रायः तत्कम्मेंतिकर्यव्यताप्रतिपादक-तत्तदनारम्याधीत विधिवचनों के साथ ही प्रतिपादन हो गया है । हाँ कुछ एक श्रनारम्याधीतविधियाँ ऐसी मी हैं, जिनका प्रतिपादन विधिवन्यों ने नहीं मी हुश्रा है । पुरुषार्थकम्मानुगत विधिमाग में नी विधि (कम्मे) की ही प्रधानता है । श्रतएव कत्वर्थवन् इन उपनिषदों का भी उपनिषत् शब्द में व्यवहार नहीं होने पाया है, जैसा कि सोदाहरण शब्दार्थप्रकरण में प्रतिपादित हैं।

महाविज्ञानानुबन्धी कुछ एक पुरुषार्थकमों का प्रतिपादन करने वाले स्नाग्न्याधीत विधिवचन, तथा लोकार्थकम्मंप्रतिपादक समान्याधीत विधिवचन, दो विभाग रोष रह वाते हैं। कारुणिक महर्षियों ने इन दोनों की उपनिषदों का पृथक्ष्प से निरूपण कर दिया है। वही विभाग उपनिषत्—प्रतिपादन की प्रधानता में उसी तद्वादन्याय से 'उपनिषत्' शब्द में प्रमिद्ध हुआ है। एकधनावरोध, देवस्मर, यस्विरिष्टसन्यन्न, स्नादि स्नारम्याधीत विधियों की उपनिषदें उपनिषद्यन्थों में हीं प्रतिपादित हैं—(देविए—कै। उ० २।३।४।)—( छां० उ० ४।१७।)। स्पष्टीकरण यह है कि—समन्न कर्त्वर्थकर्म, एवं कुछ एक पुरुषार्थकर्मों को छोड़ कर समस्त पुरुषार्थकर्मों उपनिषदों के सहित विधिमाग में प्रतिपादित हैं, एवं इनमें इतिकत्तंव्यतालच्चण कर्मागा प्रधान है, उपपत्तिलच्चणा उपनिषदों गोण हैं। स्रवण्य विधिमागन्तर्म् व उमयविध उपनिषदों को 'उपनिषत्' शब्द से व्यवहत नहीं किया गया। कुछ एक पुरुषार्थकर्मों (एकधनावरोधादि) ऐसे हैं, जिनकी इतिकर्ताव्यता तो विधिमाग में विशेषरूप से प्रतिपादित हुई है, एवं उपपत्तिलच्चणा उपनिषत् स्वतन्त्ररूप से प्रतिपादित हुई है। एवमेव सामान्य विधियों की इतिकर्ताव्यता तो प्रधानरूप से विधिमाग में, तदनुगत स्मृतिमाग में हुई है, एवं उपनिषत् स्वतन्त्ररूप से प्रतिपादित हुई है। यही स्वतन्त्रेपनिषत्समष्टि 'उपनिषत्' प्रधान्य से 'उपनिषत्' नाम से व्यवहत हुई है। 'यदि वेद के विधिमाग में उपनिषत्—राब्दावच्छेदक विद्यमान है, तो वह उपनिषत्—राब्द से व्यवहत क्यों नहीं हुआ !" इस प्रश्न का यही युक्तियुक्त, तथा विज्ञानस्मत ममाधान है।

विधिमाग के अनन्तर भिक्तयोगप्रधान 'आरएयकमाग' हमारे ६म्मुख उपस्थित होता है। इसे उपनिधन नाम से क्यों नहीं व्यवहृत किया गया, बबिक अवच्छेदकमावयुक्त उपनिधन का विधिमागवत इसमें भी समावेश है ?' प्रश्न के सम्बन्ध में इसलिए समाधान करना अप्रयोजक है कि, 'बृहद्गर्रयकोपनिषन्' इत्यदि दृद्ध-व्यवहार स्वयं आरएयकमाग का उपनिषत् के साथ सम्बन्ध मानता हुआ आरएयक के उपनिषत् न्त्व का समर्थन कर रहा है। अपिच आरएयकप्रतिपादित भिक्तयोग (तत्त्वोपासना) की उपनिपदो का तत्थोगप्रतिपादन के साथ ही विधिभागवत् स्पष्टीकरण हो गया है। अतएव उसे भी विधिभागवत् स्वतन्त्ररूप से 'उपनिषत्' शब्द ने व्यवहृत करने का अवसर अप्राप्त रह गया।

प्रकृत परिच्छेद से बतलाना हमें यही है कि, उपनिषत्-शब्द रहस्यविज्ञान से मम्बन्ध रखता है। वेद का उपनिषद् भाग क्योंकि प्रधानरूप से इसी रहस्यज्ञान का विश्लेषण करता है, कम्में-भक्ति-ज्ञान-बुद्धियेग- चतुष्ट्यी की उपनिषदें बतलाता है, अतए व यह ईशाद्यु पनिषद्विभाग में ही निरूद बन गया है। 'उपनिषत्— और उपनिषच्छा अ' का यही स्वाभाविक सम्बन्ध है। अब हमें कुछ एक ऐसे वचन और उद्धृत कर देने है, जिनके आधार पर पाठक यह निर्णय कर सकें कि, 'उपनिषत् शब्द का अवच्छेदक ज्ञानयोगत्व है, अथवा विज्ञानसिद्धान्तत्व १। यद्यपि उपनिषच्छब्दार्थप्रकरण में दो एक उदाहरण उद्धृत हुए है, तथापि वे सर्वात्मना सन्तोषकर नहीं है। अत: यहाँ और उदाहरण उद्धृत करना प्रासिक्षक मान लिया गया है।

## २-उपनिषत्-शब्द का अवच्छेदक--

'शाट्टे ब्रह्मिण निष्णातः परं ब्रह्मिथिगच्छ्रिति' इत्यादि वचनों के श्रनुसार श्रार्षसाहित्य में प्रयुक्त शब्द ही अपने अवच्छेदकभावों को व्यक्त करने में समर्थ हैं। उदाहरण के लिए 'इतिहास-पुराण', शब्दों को ही लच्च बनाइये। 'इति-ह्-श्रास' (ऐसा-निश्चयेन था-) रूप से स्वयं 'इतिहास' शब्द अपने अवच्छेदक का स्पष्टीकरण कर रहा है। 'पुरा-नयं-भव्रति' निर्वचन पुराणशब्द का अवच्छेदक व्यक्त कर रहा है। एवमेव 'उपनिषत्' शब्द का अवच्छेदक भी हमें उपनिषत् शब्द से ही पूँछना चाहिए। 'उप-नि-षत्' ही उपनिषत् शब्द का अवच्छेदक है। 'उप' का अर्थ है—'समीप'। 'नि' का अर्थ है—'निश्चयेन'। 'षत्' का अर्थ है उनो'। जिस तत्त्वज्ञान के परिज्ञान से हम तज्ज्ञानप्रतिष्ठ विषय के समीप निश्चयेन पहुँच जाते हैं, वह तत्त्वज्ञान ही 'उप-नि-षत्' का साधक बनता हुआ 'उपनिषत्' है। साधकत्त्वेन तत्त्वज्ञान यदि उपनिषत् है, तो साध्यत्त्वेन भी यह उपनिषत् ही बन रहा है।

उपपित्तज्ञान 'उप' है, निश्चयबोध 'नि' है, तत्रस्थिति 'षत्' है। उपपित्तज्ञान ही निश्चयबोधपूर्वक तद्विषयस्थिति का कारण बनता है। श्रतण्व इसे इस साध्यदृष्टि से भी 'उपनिषत्' (उप -उपपित्त, नि—निश्चय, षत्—स्थिति) कहना श्रन्वर्थ बन रहा है। जो जिसकी मृलप्रतिष्ठा है, मृलाधार है, जिस मृलाधार के श्राधार पर तद्येष स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित है, वह मृलाधार 'उपपित्त—निश्चय—स्थिति' रूप से उपनिषत् है, एवं ऐसी मृलाधारात्मिका उपनिषत् का परिज्ञान भी उप—नि—षत्—(समीपे—श्रन्तस्तले—निश्चयेन—स्थापयत्यान्मानम्) रूप से उपनिषत् है। यही उपनिषत् शब्द का तात्विक श्रवच्छेदक है। निम्नलिखित वचन इसी श्रवच्छेदक को लच्य में रख कर प्रवृत्त हुए हैं—

- १--- ''तस्य वा एतस्याग्नेविगवोपनिषत्''( शत० त्रा० १०।४।४।६। )।
- २--- ''त्राथादेशाः-उपनिषदाम्'' ( शत० त्रा० १०।४।४।१ )
- ३—''यदेव विद्यया करोति, श्रद्धयोपनिषदा, तदेव वीर्य्यवत्तरं भवति'' ( छान्दो० उप० १।१।१०। )।
- ४—''त्र्रथ स्वन्वियं सर्वास्ये वाच उपनिषत्'' ( ऐ० त्र्रा० ३।२।४। )।
- ५—''तस्योषपनिषदहमिति'' ( बृ० श्रा॰ उ॰ शशश)।
- ६—"तस्योपनिषद्हरिति" ( हु० ऋा० उ० ४।४।३। )।
- ७--- ''तस्योपनिषन्न याचेत्-इति" (कौ० ड० २।१। )।

- द्र—''श्रवानवादो भवति, य यतामेवं साम्नामुपनिषदं वेद'ं (छान्दो॰उ०१।३।३।)।
- ६—''बतेत्यसुराणां ह्योषोपनिषत्'' ( छान्दो० ड० नानाशा )।
- १०—''तेम्यो हैतामुपनिपदं प्रोवाच" ( छान्दो० ६० ६।५।४।)।
- ११--- ''तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति'' ( बृ० श्रा० उ० २।१।२०। `।
- १२--- ''उक्तोपनिषत्क इतो विम्रुच्यमानः'' ( बृ० त्रा॰ ४।२।१। )।
- १३—''त्रथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः'' (तै० उ० १।३।१।)।
- १४---''त्र्रों सत्यमित्युपनिषत्'' ( कैवल्योप० २। )।

उद्धृत वचनों में प्रयुक्त 'उपनिषत्' शब्द 'ईशाद्युपनिषटो' का वाचक नही है, यह स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त स्वयं व्याख्याताओं नें भी 'अर्रण्यमियान्न पुनरेयादित्युपनिषत्' इत्यादि रूप मे उपनिषत् शब्द के यौगिकार्थ का अनेक स्थलों में समर्थन किया है। निम्न लिखित वचन भी उपनिषत् का अवच्छेटक पृथक् ही मान रहा है।

त्रथमं स्यात् महानाम्नी ढितीय्श्व महात्रतम् । वृतीयं स्यादुपनिषद् गोदानञ्च ततः परम्'' (त्राधालायनगृद्यकारिका)

इस प्रकार त्रावच्छेदक की मर्य्यादा से उपनिषत्तत्त्व का 'विधि-त्रारस्यक-उपनिषत्' तीनों कारहों के साथ सम्बन्ध हो रहा है। जिस प्रकार त्रावच्छेदक मर्य्यादा से उपनिषत्-तत्त्व का तीनों कारहों से सम्बन्ध है, एवमेव इसी त्रावच्छेदकमर्य्यादा से विधि, तथा त्रारएयकमाग का भी तीनो कारहों से विनिष्ठ सम्बन्ध माना गया है। यही कारए है कि, एक कारह के परिज्ञान के लिए शेष दोनों काएडों का म्वरूप-परिचय प्राप्त कर लेना त्रावश्यक हो जाता है।

## ३-काएडत्रयी का त्रिपुटी-सम्बन्ध-

धर्माबुद्धियोगलच्च कर्मयोग, ऐश्वर्यबुद्धियोगलच्च मिक्तयोग, ज्ञानबुद्धियोगलच्च ज्ञानयोग, एवं वैराग्यबुद्धियोगलच्च बुद्धियोग, चारों में बुद्धियोग एक स्वतन्त्र योग है, जिसका प्रधानरूप से उपनिषद्— भाग में विश्लेषण हुन्ना है। यही उपनिषदों का प्रधान लच्य है। इस बुद्धियोगसम्पत्ति के न्नानुप्रह से ही शेष तीनों योग सोपनिषत्क बनते हुए बलवचर बन रहे हैं। इस विलच्च बुद्धियोग को थोड़ी देर के लिए पृथक् रखते हुए हमें कागडन्त्रयी से सम्बद्ध योगन्नयी का विचार करना चाहिए। बुद्धियोग क्योंकि तीनों का न्नालक्त्रन है, न्नात्रयी से सम्बद्ध योगन्नयी का विचार करना चाहिए। बुद्धियोग क्योंकि तीनों का न्नालक्त्रन है, न्नात्रयी से कामक्त्रय है। बुद्धियोग ही होती। योगन्त्रवेन योगन्नयी ही शेष रह बाती है, जिसका कागडन्त्रयी से क्रांमिक सम्बन्ध है। बुद्धियोग ही कर्म्मयोग का काशल है, यही मिक्तयोग का काशल है, एवं यही ज्ञानयोग का कौशल है। वैज्ञानिकों ने इन योगो के जो वैज्ञानिक लच्चण किए हैं, उनके न्नाधार पर यह कहा जा सकता है कि, प्रत्येक योग में गौरारूप से इतर दोनो का समन्त्रय हो रहा है। कर्म्मयोग में कर्म का प्रधान्य है, ज्ञानयोग में न्नायोग में न्नायोग का प्रधान्य है। मध्यस्थ मिक्तयोग का 'देहलीई। पकन्याय'

से दोनों के साथ सम्बन्ध है। साथ ही मध्यस्थ होने से मिक्तयोग इस ख्रोर की कर्म्मसम्पत्ति, उस ख्रोर की शानसम्पत्ति, दोनों से युक्त है। इसप्रकार प्रत्येक योग योगत्रयात्मक बन रहा है। सामान्य दृष्टि से भी कर्म्मयोग में ज्ञान भी ख्रपेचित है, उपासना भी ख्रपेचित है। मिक्तयोग में उनामना के साथ साथ ज्ञान कर्म भी ख्रपेचित हैं। एवमेव ज्ञानयोग में ज्ञान के साथ साथ कर्म, तथा उपास्ति भी ख्रानिवार्थ हैं। पहिले कर्मप्रधान कर्म्मयोग की मीमांसा की जिए, जिसका प्रधानतः विधिभाग से सम्बन्ध है।

जितनें भी कर्म्म हैं, सब की प्रतिष्ठा भिन्न भिन्न उपनिषत् है । जिस कर्म्म की उपनिषत् भलीभांति जान ली जाती है, वही कर्म्म ससम्पन्न बनता है । उपनिषल्लच्या तत्त्वज्ञान के आधार पर ही कर्म प्रतिष्ठित है । कर्म्मप्रधान विधिन्नन्थों में प्रजापित, आत्मा, उक्थ, पृष्ठ, आदि तत्त्वों का यत्र तत्र सुविशद निरूपण हुआ है । इन सब का तत्त्वज्ञान ब्रह्मविज्ञानप्रधाना उपनिषत् से ही सम्बद्ध है । कर्मात्मक यज्ञ यौगिक तत्त्व है, ज्ञानात्मक ब्रह्मतत्त्व मौलिक तत्त्व है । मौलिक ब्रह्मतत्त्व ही यौगिक यज्ञकर्म की प्रतिष्ठा है । ब्रह्मन्वस्प को यथावत् अवगत किए बिना तत्प्रतिष्ठ कर्मा का स्वरूप सर्वथा अविदित ही रहता है । मानना पड़िणा कि, जब तक औपनिषद लच्चण ज्ञान को आधार नहीं बना लिया जाता, तब तक कर्मा में बलाधान सम्भव नहीं है । एवं इसी दृष्टि से उपनिपत्—सम्बन्धी ज्ञानयोग का कर्म्योग मे अन्तर्भाव हो रहा है । इसके अतिरिक्त यह भी मानी हुई बात है कि, बिना तदिषयक—इतिकर्तन्यतालच्चण ज्ञान के कर्म्यवित्त है, स्वलित है । अज्ञानसहकृत कर्म्य में पदे पदे पतन का भय है । ज्ञानसहकृत कर्म्य ही कर्म्य—सौष्टव का प्रवर्तक है । इसप्रकार इस समान्य दृष्टि से भी ज्ञान का कर्म्य में संग्रह हो रहा है । निम्न लिखित वचन इसी ज्ञानसम्बन्ध की अनिवार्यता सिद्ध कर रहा है—

## ज्ञान्ता कर्म्माणि कुर्वीत नाज्ञान्ता कर्म्म आचरेत्। अज्ञानेन प्रवृत्तस्य स्खलनं स्यात् पदे पदे॥

यही रियति उपासना के सम्बन्ध में समिन्छ । श्रारण्यकमागानुगता उपासना के श्रनेक लद्धाण हुए हैं। उनमें से किसी न किसी लद्ध्य का कम्म में श्रवश्यमेव श्रन्तमीव रहता है। इसी श्राधार पर होता श्रध्वर्यु मुपास्ते' इत्यादि वचन प्रतिष्ठित हैं। इष्टि है—भूताग्नि पर, मन है दिव्याग्नि पर। यह भी एक प्रकार की उपासना ही है। पाठको की सुविधा के लिए उपासना के कुछ एक तात्त्विक लद्ध्या उद्धृत कर दिए बाते हैं, जिनका विशद वैज्ञानिक विवेचन गीताभाष्यान्तर्गत 'भिक्तियोगपरीन्हा' प्रथमखराड में देखना चाहिए।

- १--- ''प्रत्यचप्रत्ययेन परोचार्थे प्रत्ययप्रवाहः-उपासनम्''।
- २---''बुद्धिसन्निकृष्टार्भद्वारा विद्रार्भप्रत्ययधारणम्-उपासनम्''।
- ३—''विजिज्ञासितस्य भावस्य यत्किश्चिद्रूषं प्रतिपद्य-तत्र-सत्यन्वेनास्था-धारणं श्रद्धानम् । श्रद्धानपारवश्यात्-तद्नुकूला बैज्ञानिकी परिचर्ट्या ध्यानरूपा-बुद्धियोगः-तदुपासनम्''।

- ४—"ईश्वरोऽयमस्तीति विश्वासभाजां दृढप्रत्ययेन सूर्य्ये, गुरः, अवतारपुरुषे, घातुप्रतिमायां वा ईश्वरोचितकर्म्मकरसां-उपासनम्"।
- ५— "क्सिमश्चित् प्रत्येतव्येऽर्थे विज्ञानसमर्थानामिषकारिशां सौकर्य्येश प्रत्ययो-त्यत्यर्थं – त्राधिभौतिके क्सिमश्चित् संनिद्दितेऽर्थे – त्राहार्य्यारोपमृलकं, प्रतिरूपमृलकं, प्रतीकमृलकं, वा प्रत्ययालम्बनं (ऐन्द्रियकप्रत्यच्ज्ञानालम्बनं) तत्प्रत्यच्च – (परोचाधिदैविकप्रत्यय) – प्रवाहोत्पादनम् – उपासनम्"।
- ६—''उपासनं नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणाम्'' ( शां० भा० ४।१।७। )।
- ७--- ''त्रन्यसिद्धवर्धमन्यत्र स्थिति:-'उपासना'।
- ८—"श्रद्धानस्त्रेश मनो–बुद्धचर्पसम्–'उपासना'।
- "श्रद्धास्त्रद्वारा परत्रात्मिन स्व मनो-बुद्धचात्मांशमर्पयन्तः परमात्मभक्ता
  भवन्ति । भक्तिर्नाम भागोंऽशः । भक्तिकरगं कर्म्माप्युपचारात्-भक्तिः ।
  सैषा भक्तिः-'उपासना' ।
- १०-- ''तद्वृत्यनुकूलवृत्तिं धारयमासस्य तदिच्छानुसारेण चरसमुपासनम्''।
- ११—''श्रद्धानस्त्रार्षितमनोव्यत्यनुक्लदृष्टिस्त्रार्षितायाः श्रद्धे यपरिस्थित्यनुरोधवद्— पेचाबुद्धिसहकृताया भावनाबुद्धे स्तदनुरोधापेचितवृत्तिस्थिरच्चम् उपासनम्''। (इत्यादीनि लच्चणानि)।
- १—प्रत्यस्त्रान को मध्यस्य बना कर इसके द्वारा परोस्त्विषय को प्राप्त करना ही उपासना का प्रथम लच्चण है। स्वर्गादि फल परोस्च हैं। श्राहवनीय—गाईपत्य—दिस्णाग्नि—पुरोडाश—जुहू-उपभृत् ध्रुवा—दर्भ—वेदि, मन्त्र—श्रादि यज्ञकर्मास्वरूपसम्पादक सामग्री—सम्भार प्रत्यस्त्रज्ञानसिद्ध विषय हैं। एकमात्र श्रद्धास्त्र के श्राधार पर यज्ञकर्ता यज्ञमान इन प्रत्यस्तिद्ध पदार्थों की मध्यस्थता के श्राधार पर उस परोस्च स्वर्गफला- वाप्ति की उपासना कर रहा है।
- २—हमारे ( यजमान के ) बौद्धिक धरातल में 'ऋगिनष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इन विधि श्रद्धान से परोच्च स्वर्गफल प्रतिष्ठित हैं । इस बुद्धिसंनिकृष्ट वासनात्मक फल के ऋाधार पर हम यजकम्मंद्वारा उस विदूरस्थ (दिव्यलोकस्थ ) फलात्मक नाचिकेत—स्वर्गप्रत्यय के ऋधिकारी बन जाने हैं । यही उपासना का प्रथम लच्चण से मिलता बुलता दूसरा लच्चण है ।
- ३—जिस इन्द्रियातीत परोच्नमाव को हम जानना चाहते हैं, निटानलच्चए मंकेत के आधार पर उसका एक काल्पनिकरूप बना लिया जाता है। उस कल्पित रूप में 'स एवायम्' इसप्रकार का जो सत्यत्त्व धारण है, वही श्रद्धा है। इस श्रद्धा से आकर्षित होकर उस कल्पितरूप की जो परिचर्या की जाती है, वही उपासना है। ब्रह्म स्वस्वरूप से निर्णुण है, निराकार है, परोच्च है, इन्द्रियातीत है।

## "श्रचिन्त्यस्याप्रमेयस्य निगु<sup>६</sup>णस्य गुणात्मनः । उपासकानां सिद्धचर्धां ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ "

इस अभियुक्तोक्ति के अनुसार उसकी किल्पत प्रतिमा बना ली जाती हैं । साथ ही इसे मान्नान् वहीं समभते हुए उसकी परिचर्या की जाती हैं। ठीक यही स्थिति यज्ञकर्म्म में समिकिए । यज्ञकर्म्सम्पादक आहवनीय-गाईपत्य-दिन्त्णाग्निकुगड कमशः स्वर्ग-अन्तरिन्न-पृथिवीलोक से समतुलित है । तज्ञस्थ अग्नित्रयी आदित्य-वायु-अग्नि से समतुलित हैं। तज्ञस्थ ही इनकी परिचर्या की जाती है। एवं इस दृष्टि से भी कम्म में उपासना का समन्वय हो रहा है।

४— ईश्वर पर विश्वास रखने वाले श्रद्धालु ईश्वराँशभूत सूर्य, गुरु, त्रवतार, पाषाराप्रितमा, त्रादि में वैसी ही भावना रखते हुए इनकी त्राराधना करते हैं। तथैव स्वर्गरत्त पर विश्वास करने वाले याजिक तत्वाप्त्र्यायभून कुरडाग्नि—पुरोडाश—सोम—त्राज्यादि की श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं। वे गाईपत्य को माज्ञानु पृथिवी समभते हैं, त्राहवनीय को सूर्य्य मानते हैं, सोमरस को तृतीय द्युलोक की वस्तु मानते हैं।

५-जिस तत्व को हम जानना चाहते हैं, किंवा प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए वह विजिज्ञास्य-प्राप्तव्य तत्त्व आधिदैविक-सूद्म-जगत् की वस्तु होने से परोच्च है। उसके परिज्ञान, तथा उपलब्धि के लिए वैज्ञानिक अधिकारियों के बोधनौकर्य्य को लच्य में रखते हुए आधिभौतिक पदार्थ को मध्यस्थ बना कर इसमें उस परोच्च तत्त्व का आहार्य्यारोपविधि से, किंवा प्रतिरूपविधि से, किंवा प्रतीकविधि से आरोप कर इसके द्वारा उस परोच्च तत्त्व के साथ जो अपने ज्ञानच्चेत्र से सम्बन्ध करा देना है, वही उपासना है। तात्पर्य्य यही है कि, आधिभौतिक पदार्थ में प्रत्ययालम्बनता तीन प्रकार से सम्भव है। आधिदैविक तत्त्व की प्राप्ति के सम्बन्ध में मध्यस्य आधिमौतिक पदार्थों में दृष्टि-स्थिर करने के ये ही तीन आलम्बन है।

'श्रन्य को श्रन्य समक्ता' ही श्रारोपविधि है। यह श्रारोप प्रातिमासिक, व्यावहारिक, मेद से दो श्रेशियों में विमक्त है। रज्जु में धर्ष का, स्थाणु में पुरुष का, श्रुक्ति में रजत का, मृगमरीचिका में जल का, श्रु में श्रुक्त का, वन्ध्या में पुत्रप्रस्ति का श्रारोप करना प्रातिमासिक श्रारोप है। श्रतप्रव ये श्रारोप मिध्या-कोटि में श्रन्तम् ते हैं। व्यावहारिक श्रारोप परमार्थहिष्ट से श्रस्त रहता हुआ भी व्यवहारजात् की दृष्टि में परमोपवोगी है। प्रातिमासिक श्रारोप जहां दाशैनिक परिमाधा में 'श्रध्यास' कहलाता है, वहां व्यावहारिक श्रारोप को प्रातिमासिक श्रारोप से पृथक बतलाने के लिए 'श्राहार्ट्यारोप' नाम मे व्यवहृत किया गया है। जिस सीतिक वस्तु में श्राहार्थ्यारोप किया जाता है, उसके कुछ एक धम्मों का, तथा जिस परोच्चतत्त्व की प्राप्ति के लिए श्राहार्य्यारोप किया जाता है, उसके कुछ एक धम्मों का, तथा जिस परोच्चतत्त्व की प्राप्ति के श्रिमेत्र धम्मों का श्रहण कर लिया जाता है, मिन्न धम्मों का परित्याग कर दिया जाता है। समस्त संसारिक व्यवहार इसी श्राहार्य्यारोप पर प्रतिष्ठित हैं। यही इसकी उपादेयता है। एक श्राता दूसरे श्राता में कम्मीसाहाह्य-हिष्टाम्य से दिच्या मुजा का श्रारोप करता है। पट्टिका पर लिखित वर्णमात्रिका में नित्य वाकतत्त्व का श्रारोप होता है। इसीप्रकार यश्चिय कर्मकारड में श्राज्य में वज्र का, विराट्छन्द में यज्ञ का, मृगचर्मा में वेदत्रयी का श्रारोप है।

श्राहार्थ्यारोपिविधि के अनन्तर प्रतिरूपविधि हमारे सामने आती है। शालग्रामशिला आमूपजापित (स्वयम् ) का,प्रतिरूप (प्रतिकृति-प्रतिमा-नकल) है। अश्वत्थवृद्ध षोडशीप्रजापित का प्रतिरूप है। कच्छपप्राणी कृम्मप्रजापित का प्रतिरूप है। यक्तम्मप्रधान वेद के विधि माग में चिति-यज्ञ की इतिकर्तव्यस बतलाते हुए प्रतिकृतिलद्धणा-प्रत्ययालम्बनात्मिका इसी प्रतिरूपोपासना का आश्रय लिया गया है। रुक्म-कृम्मप्रज्ञपशुशीर्घ-आदि चित्य पदार्थों के द्वारा प्रतिरूपविधि से सूर्य-कश्यप-पञ्चपशु आदि ही अभिग्रेत हैं, जैसाकि चयनविज्ञानात्मक तत्-प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित हैं। तीसरी प्रतीकरूपा उपामना है, इसे ही 'अङ्गवती' उपासना भी माना गया है। सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी-आदि पर्व उस विराट्पुरुष के प्रतीक हैं, अववय हैं। अङ्गुलिग्रहण से जैसे मनुष्य पर ध्यान चला जाता है, चरणमेवा से जैसे गुरुमेवा गतार्थ है, वस्त्रकदेश के दृश्य हो जाने पर जैसे 'पटो दग्धः' व्यवहार लोकसम्मत है, एवमेव पुष्करपर्ण (कमलपत्र) ग्रहण से पृथिवी का ग्रहण मानते हुए ब्राह्मराग्रंगन्थों में इस प्रतीकरूपोपासना का भी यत्र तत्र समावेश हुआ है।

६-स्रपने मानमज्ञान को बुद्धिपूर्वक उपास्य देवता के प्रति स्नान्यरूप में, ऋविच्छिन्नरूप से प्रवाहित करना ही उपासना है। यज्ञकर्मारम्भ से यज्ञसमाप्ति पर्य्यन्त ऋत्विजों में युक्त यज्ञमान ऋपने मानम जगन् मो स्नान्यरूप से यज्ञकर्म में प्रतिष्ठित रुवता हुआ इस लच्चण का भी ऋतुगामी बना हुआ है।

७-परोच्च प्राग्यदेवता का ऋष्यात्म संस्था में ऋषान करने के लिए तन्-प्राग्यदेवताप्रधान तद्भूत पर मन का संयम किया जाता है। यही उपासना है। परोच्च स्वर्गफलातिशय को ऋष्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित करने के लिए यजमान ऋषिमौतिक-प्रत्यच्च यत्र पर ऋपनी निष्ठा रखता हुआ इम ल्च्चण का भी ऋनुगामी बन रहा है।

८-मानस-श्रद्धासूत्र के द्वारा उपास्य में मनोबुद्धि-समर्पित कर देना ही उपासना है। यज्ञकर्ता यज्ञमान इसी श्रद्धा के त्राशार पर त्रपने मन, तथा बुद्धि को त्रानुष्टेय कर्म्म में संलग्न रखना हुत्रा इन जच्चगा का भी त्रानुगामी बन रहा है।

६-श्रद्धास्त्र के प्रभाव से उपासक श्रपने श्रातमा को व्यापक परमातमा के माथ युक्त करता हुश्रा उमका भाग बन जाता है। भिन्त ही भाग है, माग ही श्रंश है। इस श्रंशस्वरूपात्मका भिक्त-सम्पत् प्राप्ति के लिए जो कम्मीविशेष किया जाता है, वह भी लच्चगया 'भिक्त' कहलाने लगा है। यही भिक्त ( भक्त्युपाय ) उपासना है। श्रद्धास्त्र के द्वारा यज्ञकर्ता यज्ञमान श्रपने भौतिक मानुषात्मा को त्रिणाचिकेतस्वर्ग- ( यान सम्वत्सरयज्ञात्मक दैवात्मा के सात्र युक्त करता हुश्रा उसका भाग बन जाता है। इसी भागात्मिका ( श्रंशा-तिमका ) भिक्त के श्राकर्षण से ( दैवात्माकर्षण से ) यज्ञमान का मानुषात्मा श्रायुभौगानन्तर स्थूलशरीर छोड़ता हुश्रा स्वर्गफलमोक्ता बनता है। इस भिक्तलच्चगा श्राविशयसम्पत् के लिए श्रनुष्टेय यज्ञक्मी भी उपचारिविध से भिक्त ही है।

१०-उपासक पुरुष उपास्य देवता के स्वरूप, वृत्ति के अनुसार चलता हुआ, उसकी इच्छा के अनुसार अनुगमन करता हुआ ही स्वोपासना में समर्थ होता है। यज्ञकर्ता यवमान भी प्राप्तव्य प्राग्तदेवता की पृत्ति के अनुसार ही अनुगमन करता है। 'न वे देवा: सर्वेण सम्बद्नते' (शत० ३।१।१।१०) के अनुसार

द्विजातिबीर्य्यप्रवर्त्तक यिज्ञय देवता श्रुद्धादि से सम्बन्ध नहीं रखते। श्रतएव तत्संग्राहक दीन्त्रित यजमान भी यज्ञसमाप्तिपर्य्यन्त श्रुद्ध से भाषण नहीं करता। होता ऋष्वर्यु के प्रेष (ऋनुज्ञा) के ऋनुसार चलता हुऋा इस लज्ञ्गण का ऋनुगमन करता हुऋा उपासक बन रहा है, जैसाकि—'ऋष्वर्यु मुपास्ते' रूप से स्पष्ट किया जा चुका है। ११-ग्यारहवाँ लज्ञ्ण भी इन्हीं उक्त लज्ञ्गार्थों से गतार्थ है।

इसप्रकार विधिमागोक्त यज्ञकम्म में प्रतिपादित सभी उपासना-लच्च्यों का समन्वय हो रहा है। उपनिषत् तत्त्व से जैसे विधिमाग नित्य अन्वित है, एवमेत्र उपासनात्त्व से भी विधिमाग नित्य सम्बद्ध है। बिना उपनिषत्—उपासना-तत्त्व परिज्ञान के विधिमागोक्त कम्म का रहस्य जान लेना असम्भव है। कम्म अधान विधिमाग, उपासनाप्रधान आरएयकमाग, तथा ज्ञानप्रधान—उपनिषद्भाग के बिना अकृत्स्न है, असर्व है, अतएव अपूर्ण है।

यही अवस्था उपासनाप्रतिपादक आरएयकमाग की है। उपासनातस्व तो यहाँ प्रधान है ही। इसके अतिरिक्त बाह्यकम्म, तथा ज्ञानाधारस्व भी यहाँ अनिवार्य्य है। ज्ञानप्रतिष्ठ कम्म ही इन्द्रियधारस्य लच्चणा तच्चोपासना का मूलप्रवर्शक माना गया है। शेष उपनिषत् भाग की भी यही परिस्थित है। उपनिषदों में तीनों योगों का प्रत्यच्ह्प से स्पष्टीकरस्य हुआ है, जैसाकि—'उपनिषत् हमें क्या सिखाती है ?' प्रकर्स में सोदाहरस्य कतलाया जा चुका है।

उक्त सन्दर्भ से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, विधि, श्रारण्यक, उपनिषत्, तीनों में परस्पर उपकार्य्योपकारक सम्बन्ध है। तीनों में तीनों विषयों का दृष्टिमेद से विश्लेषण हुश्रा है। स्वाध्यायप्रे मी हमारे इस कथन का सर्वात्मना समर्थन करेंगे कि, विधि मागोक्त कम्म काण्ड से सम्बन्ध रखनें वाले कुछ एक तत्त्व ऐसे हैं, जिनका श्रारण्यक उपनिषत् माग का श्राश्रय लिए बिना कथमपि समन्वय नहीं किया जा सकता। एवमेव श्रारण्यक में प्रतिपादित विषय भी श्रपनी पूर्णता के लिए विधि—उपनिषत्—भागों की श्रपेच्चा रखते हैं। एवमेव उपनिषत्—माग के कतिपय विषयों का स्पष्टीकरण विधि—श्रारण्यक मागानुगमन पर ही श्रवलम्बित हैं। उदाहरण के लिए विधि माग के यज्ञविष्टिसंघानकम्म को ही लीजिए। जबतक छान्दोग्योपनिषदुपवर्णित् इस विषय के विज्ञान को श्रात्मसत् नहीं कर लिया जाता, तबतक विधि माग का वह विषय श्रपूर्ण बना रहता है। एवमेव कठोपनिषत् के निचकेता—यम संवाद का विधि—मागोक्त चयनयज्ञस्वरूप का परिचय प्राप्त किए विना कथमपि समन्वय नहीं किया जा सकता। विधि माग कम्म के साथ साथ उपासना, एवं ज्ञान पर, श्रारण्यकमाग उपासना के साथ साथ कम्म तथा उपासना पर प्रकाश डालते हुए परस्परानुशाह्यानुग्राहक बनते हुए श्रपनी श्रमिन मैत्री का समर्थन कर रहे हैं।

प्रधान प्रतिपाद्यों की दृष्टि से जहाँ 'विधि-न्नारस्यक-उपनिषत्' तीनों तीन शास्त्र हैं, वहाँ गौराविषयों की दृष्टि से तीनों की स्मष्टि एक शास्त्र हैं। यही क्यों, तीनों तीन शास्त्र नहीं, ऋषित एक शास्त्र के तीन तन्त्र हैं। विस प्रकार वैशेषिक-प्राधानिक-शारीरिक-तीनों एक ही दर्शनशास्त्र के तीन तन्त्र हैं, दर्शनशास्त्र एक है। एवमेव ये तीनों कारड एक शास्त्र हैं। कारड का ऋथें हैं 'पर्व'। पर्व स्वतन्त्र नहीं होता। एक गन्ने में ऋमेक पर्व होते हैं, सब पर्व एक गन्ने की दृष्टि से ऋमिन्न हैं। एवमेव कर्त्तव्यात्मक वेदशास्त्र के ये तीन पर्व

हैं। तीनों परस्पर श्रमिन्न हैं। दूसरे शब्दों में तीनों का परस्पर श्रमेद-सम्बन्ध है। एकमात्र इसी श्राधार पर प्राचीन वैज्ञानिकों नें तीनों कारहों के लिए 'ब्राह्मसा' शब्द का प्रयोग किया है। ''मन्त्रब्राह्मसायोर्वेदनाम-धेयम्'' में 'मन्त्र' शब्द वहाँ श्रनेकशास्त्राविमक्त मन्त्रसंहिता का संप्राहक है, वहाँ 'ब्राह्मसाय' शब्द 'विधि— श्रारस्यक—उपनिषत्' तीनों का संप्राहक कन रहा है।

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित होता है। यदि ब्राह्मण शब्द तीनों का संग्राहक है, तो केवल विधिमाग को ही 'शतपथब्राह्मण-ऐतरेयब्राह्मण' इत्यादि रूप से 'ब्राह्मण' नाम से क्यों व्यवहृत किया गया शे जो 'विधि' शब्द विधिमाग के लिए नियत है, उस विधि शब्द से तो यह विधिमाग व्यवहृत होता नहीं, श्रिपतु जो 'ब्राह्मण' शब्द तीनों के लिए समान है, उस ब्राह्मण शब्द से ही यह विधिमाग व्यवहृत होता है, जब कि श्रारण्यक, तथा उपनिषत्, दोनों भी इस नाम के समानाधिकारी बनते हुए इस नाम से विश्वत—से टेम्बे जाते हैं। प्रश्न का समाधान मन्त्रमाग से सम्बन्ध रखता है। वेद का मन्त्रमाग 'ब्रह्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, शेष कारहत्रयी के लिए 'ब्राह्मण' शब्द नियत है। ज्ञातव्य माग ब्रह्मवेद है, कर्तव्य माग ब्राह्मणवेद है। यद्यपि कर्तव्यात्मिका कारहत्रयी में ब्रह्मविज्ञानसम्बन्धी ज्ञातव्य विषयों का भी पर्याप्त स्पष्टीकरण हुआ है, तथापि इनका प्रधान लद्य कर्तव्यशिद्मा हो माना गया है। कर्म्म—मिक्त—ज्ञान—योगत्रयी मानव का श्रिधकार—मेटमिल करोव्य है। इस कर्तव्य का 'कर्म्म' से सम्बन्ध है। ज्ञातव्य का ज्ञान से सम्बन्ध है। क्र्म्म ही ज्ञान की व्याख्या है। इस वर्तव्य का 'कर्म्म' से सम्बन्ध है। ज्ञातव्य का ज्ञान से सम्बन्ध है। क्राह्मण' शब्द कर्तव्यलक्षण कर्म का स्वक है। योगत्रयी के प्रतिपादक तीनों काखड इसी कर्म्म मर्यादा से 'ब्राह्मण' उपाधि के श्रिधकारी वन रहे हैं। श्रतएव ब्राह्मण शब्द से (कर्तव्यक्रम्म हष्ट्या) तीनों का संग्रह हो ज्ञाना मी स्वतः प्राप्त है।

यद्यपि तीनों हीं योग कर्त्तव्यशिद्धण के सम्बन्ध से सामान्यतः 'ब्राह्मग्य' नाम के अधिकारी हैं, तथापि विधिमाग में क्योंकि कम्म शिद्धा का प्राधान्य है, उधर ब्राह्मग्य शब्द का विशेषतः कम्म से सम्बन्ध है, अत- एव विधिमाग ही में आगे जाकर ब्राह्मण शब्द प्रधान गया है। एकमात्र इसी आधार पर हमनें प्रकृत प्रकरण के नामकरण में विधिभाग के लिए 'ब्राह्मण' शब्द को प्रधानती दी है।

'ब्रह्म-ब्राह्मण्' की उक्त स्वरूपमीमांसा से हमें इस निश्चय पर भी पहुँचना पड़ता है कि, कर्तव्यभाग - त्रयों का ज्ञातव्यभाग से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस प्रकार ब्राह्मण-ब्रारस्यक-उपनिषत्, तीनों म्वस्वरूपनोध के लिए एक दूसरे के ब्राब्रित हैं, एवमेव मन्त्रभागात्मक ब्रह्मभाग भी तीनों को लच्य बना कर ही अपने सम्बग्बोध का परिचायक बन रहा है। श्रतएव यह कहा जासकता है कि, वेदशास्त्र एक है, मन्त्र-ब्राह्मण्, थे उमके दो तन्त्र हैं। मन्त्रभाग अनेक अवान्तर तन्त्रों (शास्त्राओं) में विभक्त है, ब्राह्मण्यतन्त्र अवान्तर तीन-तन्त्रों में विभक्त है। यही वेदशास्त्र का 'पटधम्मं' है। पटधम्मं से तात्पर्य हमारे कहने का यह है कि, जिस प्रकार पट (वस्त्र) के एक तन्तु के हाथ में लोने से सम्पूर्ण पट दृष्टि के सामने उपस्थित हो जाता है, एवमेव ब्रह्म-ब्रह्मण्यात्मक वेद के किसी भी एक तन्त्र को लच्य बनाने से शेष सम्पूर्ण तन्त्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। श्रतएव व्यापक दृष्टि रक्ते विना वेदशास्त्र का सम्यग्वोध असम्मव है। यही वेदस्वाध्याय की एक ऐसी जटिल समस्या है, जो अपने उपक्रमकाल में ही अध्येताओं को विचित्तत कर देती है। एवं उस समय तो हमारी यह समस्या और मी अधिक विषम बन जाती है, जबिक हम-ब्रह्म-ब्रह्मण्या की, ब्रह्म के स्थक्-यज्ञः

साम-अधर्व-तन्त्रों को, ब्राह्मण के विधि-आरएयक-उपनिषत्—तन्त्रों को पृथक् पृथक् तन्त्रायी मानते हुए वेदशास्त्र का समन्वय करने के लिए त्रागे बढ़ते हैं। इसी एकमात्र दोष से आज भारतीय समाज वेदार्थ के समन्वय में अपने आपको असमर्थ सिद्ध कर रहा है। इस असमर्थता का विशेष श्रेय उन व्याख्याताओं को ही अर्पण किया जायगा, जिन्होंनें इन वेदतन्त्रों को स्वतन्त्र शास्त्र मानते हुए इनका पार्थक्य कर डाला है।

दूसरा च्रेत्र वर्तमान वेदान्यासियों का है, जिनके प्राच्य-प्रतीच्य मेद से दो श्रेशिविभाण है। श्रतीत प्राच्य व्याख्याताश्रों नें पार्थक्य के साथ मन्त-ब्राह्मणात्मक वेद को एक वेदशास्त्र मानते हुए जहाँ श्रांशिक रूप से वेदतत्त्व की रच्चा करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है, वहाँ वर्त्तमानयुग के प्राच्य (भारतीय) वेदाभिमानियों नें तो ब्राह्मणमाग का वेदकोटि से बहिष्कार ही कर डाला है। जिन प्रतीच्य (बिदेशी) विद्वानों नें दबे मुँह इनका वेदत्व स्वीकार किया है, उनके इस सम्बन्ध में ये उद्गार हैं कि, "श्रारम्भ में भारतीय ब्राह्मण निरे कर्म्मठ थे, विधिभागपरायण थे। श्रनत्तर उन्हें उपासनाकारड (श्रारप्यक) का बोध हुश्रा। बहुत श्रागे जाकर एकेश्वरवादमूलक उपनिषदों का श्राविभांव हुश्रा"। यही प्रवृत्ति वर्त्तमानयुग के उन भारतीय विद्वानों की है, जो भातानुगतिको लोको न लोक: पारमार्थिकः' को सर्वात्मना चिरतार्थं कर रहे हैं।

मन्त्रभाग अप्रस्तुत है। शेष विधि-आरएवक-उपनिषत्, भागों के सम्बन्ध में सर्वान्त में यही कह देना पर्य्याप्त होगा कि, जिस प्रकार 'अन्तःकरणाविच्छन्न चैतन्य, अन्तःकरणावृत्यविच्छन्न चैतन्य, एवं विषया-विच्छन्न चैतन्य' नीनों के समन्वय से उत्पन्न 'प्रत्यय' त्रिपुटीभाव से नित्य आक्रान्त है, एवमेव विधि-आरएयक—उपनिषत्, तीनों एक दूसरे के उपकारक—उपकार्य्य बनते हुए त्रिपुटीभाव से आक्रान्त हैं। एक के बिना दूसरे का तत्त्वज्ञान असम्भव है। 'कौषीतिकिन्नाह्मणोपनिषत्"—'जैमिनीयोपनिषद्त्राह्मण'—'गृहद्रार्ण्यकोपनिषत्' इत्यादि वृद्धव्यवहार भी तीनों के इसी अभिन्न सम्बन्ध का समर्थन कर रहे हैं। एवं—'न्नाह्मण्—आरण्यक—उपनिषत्, तीनों का परस्पर क्या सम्बन्ध है।" इस प्रश्न का यही संद्धिप्त समाधान है, जिसके सम्बन्ध में अभी कुछ ओर जानना शेष रह बाता है।

# ४-कृत्स्नात्मक वेदशास्त्र, और तन्त्रों की अकृत्स्नता-

वेदशास्त्र की अङ्ग-भङ्गता का मुख्य कारण जहाँ 'सर्व' शब्द बन रहा है, वहाँ इसकी पूर्णता का मूलाधार 'कृत्सन' शब्द बना हुआ है। अनेक तन्त्रों को अपने गर्भ में रखने वाला वेदशास्त्र कृत्सन है, न कि सर्व। 'एकस्याशेषत्त्वं कात्सन्यम्' के अनुसार एक वस्तु की सर्वाङ्गीयाता का प्रतिपादन करने के लिए 'कृत्सन' शब्द नियत है। एवं 'अनेकेषामशेषत्त्वं सार्व्यम्' के अनुसार अनेक वस्तुओं की सम्धि का प्रतिपादन करने के लिए 'सर्व' शब्द नियत है। एक मनुष्यशरीर हस्त-पाद-उर:-वन्त-मस्तक-आदि सम्पूर्ण अवयवों से युक्त रहता हुआ 'कृत्सन' है। अनेक मनुष्यों की समृष्टि 'सर्व' है। कृत्सन शब्द सत्तैक्य से सम्बद्ध है, सर्व शब्द सत्तीक्य से सम्बद्ध है। एकसत्तात्मक एक पदार्घ की सर्वता नहीं है, अपितु कृत्सनता है। मिन्न मिन्न सत्तात्मक अनेक पदार्थों की कृत्सनता नहीं है, अपितु सर्वता है। व्याख्याताओं की जिस सर्वता—आन्ति ने कृत्सन—दर्शनशास्त्र का अङ्ग-मङ्ग किया है, उसी सर्वता—आन्ति ने कृत्सन वेदशास्त्र का

श्रङ्ग-भङ्ग किया है। जैसा कि पूर्व पिर-छेट में टिग्टर्शन कराया गया है, वैशेषिक-प्राधिनक-शारीरक, तीनों तन्त्र व्याख्याताओं की दृष्टि में स्वतन्त्र मत्ता रावने वाले पृथक्-पृथक् तीन दर्शनशास्त्र हैं। तीनो की समृष्टि उक्त लच्न्ए के श्रनुमार सर्वशास्त्र हैं। यही मेदमूला सर्वता दर्शनतन्त्रों के विरोध का मूलकारण है। यहि वैश्वानिक दृष्टि से यह सम्म लिया जाता है कि, तीन शास्त्र नहीं है, श्रिष्टि एक ही दर्शनशास्त्र के तीन तन्त्र हैं, तीन श्रवयय हैं, फलतः तीनों की समृष्टिलच्च्ए दर्शनशास्त्र उक्त लच्च्ए के श्रनुसार 'कुल्नशास्त्र' है, तो तीनों का निर्विरोध समन्वय हो जाता है। श्रमेदमूला यही कुल्नता दर्शनतन्त्रों के श्रविरोध की मूलप्रतिष्ठा है।

टीक यही परिस्थिति वेदशास्त्र के सम्बन्ध में घटित हुई है। सर्वतापद्ध में ऋक्-यञ्च:-साम-अथर्व-मेदिमञा "मन्त्रसंहिता, ब्राह्मण, आरएयक, उपनिषत्" चार्रो पृथक्-पृथक् शास्त्र हैं। चार्रो की समष्टि सर्व-लद्धणानुसार 'सर्वशास्त्र' है। टीक इसके विपरीत तन्त्र पद्ध में चार्रो एक वेदशास्त्र के चार अवयव हैं। मलत: कुत्त्नलद्धणानुसार चार्रो की समष्टि 'कुत्त्नशास्त्र' है। बहुत सम्भव है, हमार्रा इस कुत्त्न-सर्वव्याख्या को एक काल्पनिक वस्तु मानते हुए पाटक वेदकुत्त्नता की उपेद्धा करने लगे। अतः इस सम्बन्ध में हम एक ऐसी महत्त्वपूर्ण सम्मित उनके सम्मुख रख देना चाहिते हैं कि, जिसमे वे इस कुत्नता के अनुगामी बन सकेंगे।

वेदशास्त्र की कृत्तनता जिन चार तन्त्रों में विभक्त बतलाई गई है, उन विभागों को क्रमशः 'वेदकाएड, विधिन्नतकाएड, तपःकाएड, रह्रस्यकाएड' इन नामों से भी व्यवहृत किया जा सकता है। वेदकाएड मन्त्रसंहिता है, विधिन्नतकाएड ब्राह्मए है, तपःकाएड त्रारएयक है, एवं रह्स्यकाएड उपनिष्ठत् है। चारों के परिज्ञान पर ही कृत्स्नवेद की कृत्स्नता त्रवलम्बित है। "पृथिवीमपि चैवेमां कृत्स्नामकोऽपि सोऽईति" (मनुः १।१०५)—"नित्यमुद्यतद्एडस्य कृत्स्नमुद्धिजने जगत्" (मनुः १।१०३)— "कृत्स्नमेव लमेतांशमन्येनैव च कारयेत्" (मनुः ८।२०७) इत्यादि स्थलो में नर्वत्र 'एक्स्याशेपत्त्वं कृत्स्नसेव लमेतांशमन्येनैव च कारयेत्" (मनुः ८।२०७) इत्यादि स्थलो में नर्वत्र 'एक्स्याशेपत्त्वं कृत्सन्तस्वम्' के त्रनुसार कृत्स्न शब्द का प्रयोग करने व'ले भगवान मनुने विस्पष्ट शब्दो में चतुः—पर्वात्मक वेदशास्त्र की कृत्स्नता का ही समर्थन किया है। देखिए!

## ''तपोविशेषैविंविधैर्वतैश्च निधिचोदितैः । वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ " (मन्तः २।१६४)।

कारडचतुष्ट्यात्मक, अतएव कृत्स्न वेदशास्त्र का मुख्य तन्त्र मन्त्रमाग है, जिसके लिए मनुने 'वेद' शब्द का प्रयोग किया है । वेदज्ञानमाधक नियमादिलकाण तपोऽनुष्ठान, स्वग्रह्मविहित व्रतानुगमन, तथा रहस्यज्ञानानुगमन से ही कृत्स्न वेदाधिगम सम्भव है। इस साधनत्रयी के साथ साथ मनु ने सकेतविधि में तपःकम्मोपलिक्त उपासनाकारडात्मक आररण्यक का, व्रतोपलिक्त कम्मोपलिक्त उपासनाकारडात्मक आररण्यक का, व्रतोपलिक्त कम्मोपलिक्त उपासनाकारडात्मक आररण्यक का, व्रतोपलिक्त कम्मोपलिक्त आहरण का, रहम्योपलिक्त ज्ञानकारडात्मक उपनिषत्भाग का संग्रह करने हुए कृत्स्नवेद के चारो पर्वो की आर भी ध्यान आकर्षित कराया है। इस कृत्स्नवेद की कृत्स्नता ''विज्ञान, स्तुति, इतिहास, कम्मे, उपासना, ज्ञान,'' इन ६ भागों में विभक्त है। विज्ञान-स्तुति-इतिहास, तीनो प्रधानतः मन्त्रसंहिताभाग के प्रतिपाद्य विषय है।

शेष तीनों क्रमशः विधि—त्रारएयक —उपनिषत् भागों से सम्बन्ध रखते हैं। ६ त्रों प्रतिपाद्य विषय परस्पर सम्बद्ध हैं, एवं इसी सम्बन्धदृष्टि से कृत्सन वेदशास्त्र ज्ञातन्य माना गया है। वेदशास्त्र की इस कृत्सनता से वतलाना यही है कि, एक एक तन्त्र स्वतन्त्ररूप से ऋपने ऋपने प्रधान प्रतिपाद्य की दृष्टि से ऋकृत्स्न है, ऋपूर्ण है। चारों तन्त्र समष्टिरूप से ही कृत्सनता के प्रवर्त्तक हैं।

### ५-कृत्स्नात्मक वेदशास्त्र, श्रौर तन्त्रों की सर्वाता-

प्रस्तुत परिच्छेद का नामकरण प्रत्यत्त में वदतो ज्याघात का जनक बनता हुन्ना भी तत्त्वतः व्यवस्थित है। "न्नाने के बामशेषत्वं सार्व्यम्" लच्चण ने वल एक तन्त्र की सर्वता का समर्थक कैसे बन सकता है १, यही वदतो ज्याघात है । परन्तु जब प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से हम विचार करते हैं, तो यह ज्याघात दोष हट जाता है। 'न्नाने के बामशेषत्वं सार्व्यम्' ही सर्वता है। शास्त्रे कता की दृष्टि से जहाँ चारों तन्त्र एक ही शास्त्र के चार पर्व बनते हुए समष्टि रूप से क्रस्तनता के समर्थक बन रहे हैं, वहाँ प्रतिपाद्य न्नाने किषयों की दृष्टि से प्रत्येक पर्व सर्व बन रहा है। यह ठीक है कि, प्रत्येक पर्व में प्रधानता स्व—स्व विषय-प्रतिपादन की ही है। परन्तु गौ सहिष्टि से प्रत्येक में विज्ञानादि उक्त ६ न्त्रों विषयों का भी समावेश हुन्ना है। विषय न्नाने (६) हैं, सबका न्नपना न्नपना स्वरूप पृथक है। इन न्नाने को का न्नाने प्रशेषत्व प्रत्येक तन्त्र मे सम्बद्ध है। न्नाने तन्त्रों की समष्टि जहाँ क्रस्त है, वहाँ प्रत्येक तन्त्र क्रास्त्र की दृष्टि मे न्नाने का चारों तन्त्र क्रस्त वेदशास्त्र की दृष्टि से जहाँ एक न्नोर न्नाने चारों तन्त्र क्रस्त वेदशास्त्र की दृष्टि से जहाँ एक न्नोर न्नाने वार्यों के न्नाने से प्रत्येक तन्त्र 'सर्व' न्नान्य वार्ये के न्नाने के न्नाने से प्रत्येक तन्त्र 'सर्व' न्नान्य वार्ये हैं।

शब्दाडम्बर से सम्बन्ध रखने वाली उक्त कृत्स्न-सर्व-मीमांसा इसलिए उपादेय मानी जायगी कि, इसके आघार पर इम वेदशास्त्र के तन्त्रों के पारस्परिक सम्बन्ध का मलीमाँति समन्वय कर सकते हैं। कृत्स्नमर्थ्यादा में वेदशास्त्र अवयवी है, मन्त्र-विधि-आरएयक-उपनिषत्, चारों तन्त्र इसके अवयव हैं। शरीरावयवों में जैसे एक दूसरे के कम्म में सहयोग रहता है, तथैव इन चारों के प्रतिपाद्य विषयों का एक दूसरे के स्वरूप-विश्लेषण में अन्यतम सहयोग है। सर्वमर्थ्यादा में चारों तन्त्र सर्वविषय के प्रतिपादक बनते हुए स्वतन्त्र अवयवी भी बन रहे हैं। साथ ही प्रधानविषयातिरिक्त प्रतिपाद्य गौण विषयों के अन्यत्र प्रधान बने रहने से एक दूसरे का उत्तरदायित्व भी दूसरे पर अवलिम्बत है। कृत्स्नता 'वेदशास्त्र एक है' इस एकत्व व्यवहार की प्रतिष्ठा है।

विज्ञान-स्तुति-इतिहास, ये तीन मन्त्रसंहिता के प्रधान विषय हैं। कर्म्म, उपासना, ज्ञान, ये तीन गौण विषय हैं। इन ६ त्रों के संग्रह से मन्त्रसंहिता का सर्वत्व सिद्ध हैं। विधिमाग में कर्म्मेतिकर्त्व्यता-लद्मण कर्म्म प्रधान है, शेष पाँचों गौण हैं। फलतः इसका भी सर्वत्व अद्भुष्ण हैं। आरण्यक भाग में तत्वाराधनात्मिका उपासना प्रधान है, शेष गौण हैं, अतएव इसका भी सर्वत्व निर्ज्ञाध है। उपनिषत्-माग में अव्यक्तात्मक ज्ञान का प्राधान्य है, शेष पाँचों गौण हैं, अतएव इसका सी सर्वत्व निर्ज्ञाध है। अपहिषत् है। अब इस सम्बन्ध में हमारा केवल यह कर्तव्य शेष रह जाता है कि, चारों तन्त्रों में गौण-प्रधानरूप से प्रतिपादित, सर्वताप्रवर्णक ६ त्रों विषयों के समर्थक कुछ एक वचन उद्धृत कर आन्त नवीन वेदास्यासियों को यह स्चित कर दिया जाय कि, कार्यडचतुष्ट्यात्मक वेदशास्त्र के साथ कालमेदकल्पना करना सर्वथा अप्रापतरमणीय है।

# ६-मन्त्रसंहिता की सर्वता -(१) (१)-विज्ञानसमर्धकवचन--१--- ''उचा समुद्रो अरुपः सुपर्गः पूर्वस्य योनिं पितुराविवेश । मध्ये दिवो निहितः पृश्निरश्मा विचक्रमे रजमस्पात्यन्तौ'' ॥ (ऋक्टसं• श्रष्ठशरा)। २--- "सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रचन्ति सद्मप्रमाद्म् । सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रमदौ च देवाँ।'।। (यजुः ३४।४४।)। ३—''इत एत उदारुहन दिवः पृष्ठान्यारुहन । प्रभृर्जयो यथापथो द्यामङ्गिरमो ययुः'। (साममंबराशवारः)। ४--- "त्र्यविवैं नाम देवता-ऋतेनास्ते परीवृता। तस्या रूपेणेमे वृत्ता हरिता हरितमृजः" ॥ (ऋथर्व १०।४।८।३१।)। (२)-स्तुतिसमर्थकवचन-१--- ''अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्" (ऋक्सं० शशश)। २--- ''नमस्ते स्द्र मन्यव उतात इषवे नमः। वाहभ्यामृत ते नमः" (यजुःसं० १६।१।)। ३—''नमस्ते अग्न त्रोजसे गृगन्ति देव कृष्टयः। अमेरमित्रमद्<sup>र्य''</sup> (सामसं० शराश)। ४--- "नमस्ते प्राम कन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे। नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते" ॥ ( अथर्व० ११।४।४। )। (३)-इतिहाससमर्शकवचन--१--- ''क्व त्यानि नौ सख्या बभृवुः सचावहे यद्वकं पुराचित्। वृहन्तं मानं वरुणः स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते" ॥

- २—"श्राशुः शिशानो वृषमो न भीमो वनाघनः चोभणश्चर्षणीनाम्। संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत् साकमिन्द्रः"।। (यज्ञः १७।३३।)
- ३—''इन्द्रो द्वीचो अस्थिभवृ त्राएयप्रतिष्कुतः । ज्ञान नवतीर्नव" (सामसं० ड० ३।१।=।)।
- ४— ''अनेनेन्द्रो मिणना वृत्रमहन्ननेनासुरान् पराभवयन् मनीषी । अनेनाजयद् द्यावाष्ट्रियवी उभे इमे अनेनाजयत् प्रादेशरचतस्रः'' ॥ —अथर्व॰ =।३।३। ।

(४)-कम्मसमर्थकवचन--

- १—''सं वां कर्म्मणा समिषा हिनोमीन्द्राविष्णू त्र्यपस्पारे त्र्यस्य । जुषेथां यज्ञं द्रविणं च धत्तमरिष्टिर्नः पथिभिः पारयन्ता" ॥ (ऋक्सं० ६।६६।१।)
- २—''क्वर्नन्नेवेह कम्मीणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कम्मी लिप्यते नरे''।। (यजुः४०।२।)
- ३—''निकष्टं कर्म्मणा नशद्यश्चकार सदावृधम् ॥ इन्द्रन यज्ञैर्विश्वगूर्चमृभ्वसमधृष्टं धृष्णुमोजसा''॥ (साम॰उ० ४।८।)।
- ४--'श्रनाप्ता ये वः प्रथमा यानि कम्मीणि चिकिरे। वीरान् नो अत्र मा दभन् तद् व एतत् पुरो दधे''॥ ( अथर्व०४।७।।)।

### (५)-उपासनासमर्थकवचन-

- १— "तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चन्नुराततम्" ॥ (ऋक्सं० शररारः।)।
- २---''य त्रात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम'' ॥ (यज्जः २४।१३।)।

- ३—''इन्द्राय महने सुनं पिरिष्टोमन्तु नो गिरः । अर्कमर्चन्तु कारवः'' (सामसंव्यूव राजाशा)।
- ४—"देव संस्कान सहस्रापोषस्येशिषे । तस्य नो रास्व तस्य नो घेहि तस्य ने भक्तिवांमः स्याम" ॥ ( श्रथर्वै० ६।७६।३। )।

### (६)-ज्ञानसमर्थकवचन-

- १—"ऋचो अद्धरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निपेदुः । यस्तन वेद किमृचा करिष्यति य इत्ति द्विस्त इमे समामते" ॥ (ऋक्मं० १।१६४।३६।)।
- २—''यस्मिन्त्सर्वाणि भृतान्यात्मैवाभृद्विजानतः। तत्र को मोहः कः शोक एकत्त्वमनुपश्यतः''॥ (यज्ञःसं० ४० ७।)।
- ३—''विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पत्तितो जगार । देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्याममार स हाः समान ॥ (साम० ३० ६।११७)।
- ४—''श्रकामो घीरो श्रमृतः स्वयम्भृ रसेन तृप्तो न कृतश्च नोनः।
  तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मानं घीरमजरं युवानम्''।।
  ( श्रथर्व० १०।=।४४। )

# ७-ब्राह्मण्वेद की सर्वता (२)--

(१)-विज्ञानसमर्थकवचन-

- १— "प्रजापितवों स्वां दुहितरमम्यघ्यायत्—दिविमित्यन्ये आहुः, उपसमित्यन्ये । तामृश्यो भृत्वा रोहितं भृतामभ्येत् । तं देवा अपश्यन्—अकृतं व प्रजापितः करोति—इति । ते तमैच्छत्—य एनमारिष्यिति । एतमन्योऽन्यस्मिन्नाविन्दन् । तेषां या एव घोरतमास्तन्व आसन्—ता एकघा समभरन् । ताः सम्भृता एप देवोऽभवत् । अस्यतद् भृतवन्नाम" ॥ (ऐ०न्ना०१३ अ०। ६ सं० ऋग्वाहाण् )।
- २--- "यदेतन्मगडलं तपति-तन्महदुक्यं, ता ऋचः, स ऋचांलोकः। अथ यदेत-

यदेतद्विद्धियते-तन्महात्रतं, तानि सामानि, स साम्नां लोकः । अथ य एष एतस्मिन् मग्डले पुरुषः—सोऽग्निः, तानि यजुंषि, स यजुषां लोकः । सैपा त्रय्येव विद्या तपितं" (शतव्त्राव १०।३।४।४,२, यजुर्लोह्मण् )

३—प्रजापितरकामयत-बहु स्यां, प्रजायेयेति । सोऽशोचत् । तस्य शोचत आदित्यो मृर्ध्नोऽसृज्यत । सोऽस्य मूर्द्धानमुदहन् । स द्रोणकलशोऽभवत् । तस्मिन् देवाः शुक्रमगृह्णत । तां वै स आयुषात्तिमत्यजीवत्" ।

( ताग्ड्य० त्रा० ६।४।१। सामत्राह्मग् )।

४—— "ब्रह्म वा इदमग्र त्रासीत् स्वयन्त्वेकमेव । तदैचत-महद्धे यचं—तदेकमेवास्मि, हन्ताहं मदेव मन्मात्रं द्वितीयं देवां निर्म्ममे-इति । तद्भ्यश्राम्यत् , अभ्य-तपत् , समतपत् । तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य ललाटे स्नेहो यदा-द्र्यम्जायत-तेनानन्दत् । तमब्रवीत्-महद्धे यचं सुवेदमविदामहे-इति । तस्मात् सुवेदोऽभवत् । तं वा एतं सुवेदं सन्तं स्वेद इत्याचवते परोत्तेण । परोच्चित्रया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यचिद्वषः" । (गो० ब्रा० पू० १।१।१।-अथर्वब्राह्मण् )

## (२)-स्तुतिसमर्थकवचन--

१-''इन्द्रस्य नु वीर्य्याणि प्रवोच'' मिति सक्तं शंसति । तद्वा एतत् प्रियमिन्द्रस्य सक्तं निष्केवल्यं हैरएयस्तूषम् । एतेन वै सक्तेन हिरएयस्तूष आङ्गिरस इन्द्रस्य प्रियं धामोपागच्छत् । स परमं लोकमजयत्'

( ऐ० ब्रा० १२।१३। ऋग्ब्राह्मण्)।

२-''ईडेन्यो नमस्य इति । तिरस्तमांसि दर्शत इति । समग्निरिध्यते वृषेति । वृषोऽग्निः समिध्यते-इति । अश्वो न देव वाहन इति । तं हविष्मन्त ईडत इति वृषणं त्वा वयं वृषन् वृषणः समिधीमहि । अग्ने दीद्यन्तं बृहत्"

( शत० त्रा० १।४।३।२६,३३,—यजुर्नाह्मण )।

३-''चात्वालमवेच्य बहिष्पवमानं स्तुवन्ति । अत्र वा असावादित्य आसीत् । तं देवा बहिष्पवमानेन स्वर्गं लोकमहरन् । यचात्वालमवेच्य बहिष्पवमानं स्तुवन्ति, यजमानमेव तत् स्वर्गं लोकं हरन्ति"

( ता० त्रा० ६।७।२४। सामबाह्यस् )।

### ४'तदप्येतद्योक्तम्—

चत्वारि शृङ्गाम्त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तामो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याः आविवेश'' इति । (गो० न्ना० पू० २।१६। अथर्वन्नाद्मण )

## (३)-इतिहाससमर्थाकवचन-

- १-"तस्य ह विश्वामित्रस्येकशतं पुत्रा आसः, पश्चाशदेव ज्यायांसो मधुच्छन्दसः, पश्चाशत् कनीयांसः । तद्य ज्यायांसो, न ते कुशलं मेनिरे । ताननुव्याज- हारान्-तान् वः प्रजा भच्चीष्टेति । त एतेऽन्ध्राः, पुराष्ट्राः, शवराः, पुलिन्दाः, मृतिवाः, इत्युदन्त्या बहवो वैश्वामित्रा दम्युनां भ्यिष्ठाः" ।

  ( ऐ० बा० ३३। । ऋगवाद्या ।
- २-''तच्च्यवनो वा भागवश्च्यवनो वाङ्गिरमस्तदेव जीिंगः कृत्यारूपो जहे।शर्ग्यातो ह वा इदं जीिंगं कृत्यारूपमनर्थ्यं मन्यमानः—लोष्टेविंगिनिष्ठः। स शर्ग्या-तेभ्यश्चकोघ। तेभ्योऽसंज्ञां चकार, पितैव पुत्रेख युयुवे, आता आता। शर्ग्यातो ह ईचाञ्चके-यत् किमकरं, तस्मादिदमापदीति। स गोपालांथा-विपलांश्च सं ह्वयित्वाऽउवाच'' (शत० ब्रा० ४।१,४। -यजुर्बाह्मण्)।
- ३-'केशिने वा एतद्दाल्भ्याय सामाऽऽविरभवन्" ( तां० त्रा० १३।१०।६ )-"उशना चै काच्योऽकामयत-यावानितरेषां काच्यानां लोकस्तावन्तं स्पृणुयां-इति" ( तां० त्रा० १४।१२।४। )-'स्वर्भानुर्व्वा आसुर आदित्यन्तमसाविष्यन् । तं देवा न च्यजानन् । तेऽत्रिम्रुपाघानन् । तस्यात्रिर्भासेन तमोपाइन्यत्" ( तां० त्रा० ६।६।६। -सामत्राह्मण् ) ।
- ४-"एतद्ध स्मैतद् विद्वांसमेकादशाचम्मौद्गल्यं ग्लावो मैत्रेयोऽभ्याजगाम । न तिस्मन् ब्रह्मचर्य्यं वसतो विज्ञायोवाच-कि स्विन्मर्थ्या अयं तं मौद्गल्योऽ ध्येति, यदास्मिन् ब्रह्मचर्य्यं वसतीति । तिद्ध मौद्गल्यस्यान्तेवासी शुश्रात्र" । (गो० ब्रा० पू० १।३१ -अथर्वब्राह्मण्)

## (४-)कम्मेंसमर्थकवाचन-

- १-'देवा वै यज्ञेन श्रमेण तपसाऽऽहुतिभिः स्वर्गं लोकमजयन् । तेषां वपाया-मेव हुतायां स्वर्गो लोकः प्राख्यायत । ते वपामेव हुत्वाऽनाहत्येतराणि कम्मार्ग्यूर्घ्वाः स्वर्गं लोकमायन् । ततो वे मनुष्याश्च ऋषयश्च देवानां यज्ञवास्त्वभ्यायन्" ( ऐ० त्रा० ७।४। ऋग्बाह्मण् ) ।
- २-''श्रेष्ठतमाय कर्म्मणे-इति । यज्ञो नै श्रेष्ठतमं कर्म्म । तस्मादाह-श्रेष्ठतमाय कर्म्मणे' इति''

( शत० ब्रा० १।६।५।४। यजुर्बोह्मगा ) ।

३-'श्रात्मा वा एष सम्बत्सरस्य-यद्विषुवान् । पन्नावेताविभतो भवतः, येन चेतोऽ भीवर्चेन यन्ति, यश्च परस्तात् श्रगाथो भवति, ताबुभौ विषुवित कार्यों। पन्नावेव तद्यज्ञस्यात्मन् प्रतिद्धिति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै"।

( तां० त्रा० ४।७।१। सामत्राह्मण् )।

४-''अथातो यज्ञक्रमाः । अग्न्याधेयम् । अग्न्याधेयात् पूर्णाहृतिः । पूर्णाहृतेरिन-होत्रम् । अग्निहोत्रादर्शपूर्णमासो । दर्शपूर्णमासाभ्यामाप्रयणम् । आग्रयणा-चातुर्मास्यानि । चातुर्मास्यभ्यः पशुबन्धः । अग्निष्टोमः, राजस्यः, वाज-पेयः, अश्वमेधः, पुरुषमेधः, सर्वोमेधः'' (गो० ब्रा० पू० ४।७। अथर्वब्राह्मण् )।

## (५)-उपासनासमर्थकवचन-

१-''अथीनमुवाच (नारदो) वरुणं राजांनानमुपधाव-'पुत्रो मे जायताम्,' तेन त्वा यजा' इति । तथेति, स वरुणं राजानमुपससार, तेन त्वा यजा, इति । तथेति । तस्य पुत्रो जज्ञे रोहितो नाम'' ।

( ऐ० ब्रा० ३३।२) ऋगुब्राह्मग् )।

- २-''तद्ये ऽम्रुष्मिल्लोके रुद्रास्तेभ्य एतन्नमस्करोति । तद्ये ऽस्मिल्लोके रुद्रास्तेभ्य एतन्नमस्करोति । तऽएवास्मै मृडन्ति'' (शत॰ धाशश यजुत्राह्मण् )।
- ३-''नमो गन्धर्वाय विष्वग्वादिने वर्चोधा त्र्रासि, वर्चो मिय धे हि''। ( तां॰ ब्रा० १।३।१॰ )-''नमः समुद्राय, नमः समुद्रस्य चन्नुषे''।

( तां० त्रा॰ ६।४।७ –सामत्राह्मगा )।

४-"यो ह वा एवंवित्, स ब्रह्मवित्। पुरस्यां च कीत्तिं च लमते, सुरर्भीश्र गन्धान् । सोऽपहतपाप्मानन्त्यश्रियमश्तुते-य एवं वेद, यश्चैवं विद्वानेवा-मेतां वेदानां मातरं सावित्रीसम्पदम्रपनिषदम्रपास्ते"।

(गो॰ त्रा० १।३८। ऋथर्वत्राह्मरा )।

## (६)-ज्ञानसमर्थकवचन-

- १-''तेषां चित्तः स्नृगासीत् , चित्तमाज्यमासीत् , वाग्वेदिरासीत् , बर्हिरासीत् , केंत्रो ऋग्निरासीत् , विज्ञातमग्नीदासीत् , प्राणो हविरासीत् , सामाध्वयु रासीत्, वाचस्पतिर्होतासीन्, मन उपवक्तासीत् । ने वा एतं प्रहमगृह्णत" । ( ऐ० त्रा० २४।६। ऋग्वाह्मण )।
- २-"स एष नेति नेत्यात्मा । अगृह्यो न हि गृह्यते, अशीर्य्यो न हि शीय्यते, अम-ङ्गोऽसितो न सज्जते न व्यथते । अभयं नै जनक प्राप्तोऽसीति होवाच याञ्ज-वल्क्यः" ( शत० १४।४।८।६। यजुर्नाह्मण् )।

## प्रचारगयक वेद की सर्वता (३)—

### (१)-विज्ञानसमर्थकवचन---

१-"अथातो रेतसः सृष्टिः । प्रजापते रेतो देवाः, देवानां रेतो वर्षम्, वर्षस्य रेत त्रोषधयः, त्रोषधीनां रेतोऽन्नं, त्रज्ञस्य रेतो रेतः, रेतसो रेतः प्रजाः, प्रजानां रेतो हृद्यं, हृद्यस्य रेतो मनः, मनसो रेतो वाक्, वाचो रेतः कर्म्म । तदिदं कर्म्म कृतमयं पुरुषो ब्रह्मणो लोकः" (ऐ० आ०२। ११३।)।

# (२)-स्तुतिसमर्थकवचन-

१- 'यो मंहिष्ठो मघोनां चिकिचो श्रभि नो नय। इन्द्रो विदे तम्र स्तुषे वशी हि शकः ।। (ऐ०त्रा०४।१।१।) । (३)-इतिहाससमर्थकवचन-

१-''विश्वामित्रं ह्ये तदहः शंसिष्यन्तमिन्द्र उपनिषसाद । स हान्नमित्यभिन्याहृत्य बृहतीसहस्रं शशंस । तेनेन्द्रस्य प्रियं धामोपेयाय । तमिन्द्र उवाच-ऋषे ! प्रियं नै धामोपागाः । वरं ते ददामि-इति'' (ऐ० आ०२।२।३।)।

(४)-कर्म्मसमर्थकवचन—

१-"पश्चकृत्वः प्रस्तौति, पञ्चकृत्व उद्गायति, पञ्चकृत्वः प्रतिहरति, पञ्चकृत्व उपद्रवति, पञ्चकृत्वो निधनम्रुपयन्ति । तत् स्तोभसहस्रं भवति" (ऐ॰त्र्या॰२।३।४)।

(५)-उपासनासमर्थकवचन-

१-- "कोयमात्मेति वयम्रपास्महे, कतरः स त्रात्मा १ इति । येन वा पश्यति, शृग्गोति, गन्धानाजिन्नति, वाचं व्याकरोति, स्वादु-चास्वादु च विजानाति० ××। सर्वीग्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति" (ऐ०त्रा०२।६।१।)।

(६)–ज्ञानसमर्थकवाचन—

१-''एतद्ध स्म नै तिद्वद्धांस आहुऋ षयः कानषेयाः किमर्था नयमध्येष्यामहे, किमर्था नयं यच्यामहे । नाचि हि प्राणं जुहुमः, प्राणे ना नाचम् । यो ह्ये न प्रभनः, स एनाप्ययः'' (ऐ॰आ॰३।२।६।)।

E-उप नेषत् वेद की सर्वता (४)---

(१)-विज्ञानसमर्थकवचन-

१-"श्रन्नमशितं त्रेघाविधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत् पुरीषं भवति, यो मध्यमस्तन्मांसं, योऽगिष्ठस्तन्मनः । श्रापः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते । तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मृत्रं भवति, यो मध्यमस्तन्लोहितं, योऽगिष्ठः स प्रागः ।

तेजो ऽशितं त्रेघा विधीयते । तस्य यः स्थिविष्ठो घातुम्तद्ग्यि भवित, यो मध्यमः स मजा, योऽगिष्ठः सा वाक् । अन्नमयं हि सोम्य !मन आपोमयः प्राग्यस्तेजोमयी वाक्'' (छां०डप०६।४।)।

----

### (२)-स्तुतिसमर्थकवचन-

१-''विश्वतश्रद्धरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्यात् । सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्द्यानाभूमी जनयन् देव एकः''॥ (श्वेताश्व०३।३।)।

(३)-इतिहाससमर्थकवचन--

१—मटचीहतेषु कुरुष्टाटक्या सह जाययोषस्तिर्ह चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उद्याम । स हेभ्यं कुल्माषान् खादन्तं विभिन्ने । तं होवाच-नेतोऽन्ये विद्यन्ते, यच य म इम उपनिहिता-इति । मे देहीति होवाच । तानस्मे प्रददी''(ब्रां॰ उपव्हा१वा)।

--%---

- (४)-क्ष्कम्मसमर्थकवाचन
- (५)-उपासनासमर्थकगचन
- (६)--ज्ञानसमर्थकञचन

#### **\* प्रकरणोपसंहार**

संहितामाग को अपनी मूलप्रतिष्ठा बनाने वाली विधि-आरएयक-उपनिष्ठत्-मेदिमिन्ना काग्डनयां व्यं परस्पर क्या सम्बन्ध है ?, इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर तो काग्डनयी के सम्यक् स्वाध्याय पर ही निर्मंद है। इस सम्बन्ध में हमाग अपना तो यही स्पष्टीकरण है कि, जिस प्रकार शिर:-हृदय-पाद, वे तीनों शर्मारपर्व एक ही शरीर के स्वरूपनिम्माता हैं, तीनों का जैसे परस्पर उपकार्य्य-उपकारक सम्बन्ध है, एवमेव शिर:स्थानीय उपनिष्ठत्, हृदयस्थानीय आरएयक, तथा पादस्थानीय बाह्मण (विधि), तीनों शरीरम्थानीय कर्राव्यात्मक एक ही वेदशास्त्र के स्वरूपनिम्माता हैं, एवं तीनों का परस्पर उपकार्य्य-उपकारक सम्बन्ध है। प्रत्येक पर्व के नम्पन्त्र अवबोध के लिए इतर दोनों पर्वों का सम्यक्-ज्ञान नितान्त अपेव्हित है।

<sup>\*</sup> पूर्व के द्वितीय परिच्छेद में तीनों के उदाहरण उद्धृत किए जा चुके हैं।

उक्त पारस्परिक सम्बन्ध के द्वारा प्रकृत में बतलाना यही है कि, पटस्थानीय वेदशास्त्र के तन्तुस्थानीय संहिता-त्रादि चारों का स्वाध्याय सर्वता-तथा कृत्स्नता-भाविनव्यन निखिल वेदशास्त्र—स्वाध्याय पर ही ऋवलिम्बत है। केवल एक भाग को लच्च बनाते हुए उस भाग के प्रतिपाद्य विषय की उसी भाग पर विश्रान्ति मानते हुए सन्तोष कर लोना प्रौदिवादमात्र ही माना जायगा। ऋङ्गभङ्गात्मक ऋाज का स्वाध्यायकम्म इसी हेतु से वेदशास्त्रबोध का परिपन्थी बना हुत्रा है। वेदस्वाध्याय—प्रोमियों से इस सम्बन्ध में सानुनय निवेदन किया जायगा कि, यदि वे वेदतात्पर्य्य—जिज्ञासु हैं, तो उन्हें मन्त्रबाह्मणात्मक कृत्स्न वेदशास्त्र को लच्य बना कर ही स्वाध्यायकम्म में प्रवृत्त होना चाहिए।

# उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका—तृतीयखण्डान्तर्गत 'ब्राह्मणारगयकोपनिषत्—सम्बन्धस्वरूपदिग्दर्शन' नामक

पञ्चमस्तम्भ-उपरत

X

औ:

पञ्चम—स्तम्भ उ**प**रत

उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखग्रहान्तर्गत

'ब्राह्मगारिगयकोपानिषत्-सम्बन्धस्वरूपदिग्दर्शन' नामक

उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखराडान्तर्गत-'श्रुतिशब्दमीमांसा, एवं एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि' नामक षष्ट—स्तम्भ



# श्रु तिशब्दमीमांसा, एवं एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि षष्ठ स्तम्भ

\_\_\_\_\_\$<del>\_\_\_\_</del>

#### १-भारतीय शास्त्र-

अनुशासन करने वाला वाङ्मय संग्रह ही 'शास्त्र' है। विशुद्ध लोकतन्त्र को लच्य में रख कर जिन लौकिक मनुष्यों ने लौकिक मनुष्यों के लोकतन्त्र को सुरिवृत रखने के लिए लौकिक भाषा में जो आदेशोपदेश दिए हैं, उनका संग्रह 'लौकिकशास्त्र' है, जिसके गर्म में मारतीयातिरिक विश्व के यचयावत् शास्त्रों का समावेश है। लोकतन्त्र के साथ साथ अध्यातममूलक आधिदैविक तन्त्र को लच्य में रख कर जिन अलौकिक महर्षियों नें लौकिक मनुष्यों के उमय तन्त्र को सुरिवृत रखने के लिए अलौकिक भाषा में जो आदेशोपदेश दिए हैं, उनका संग्रह 'भारतीय शास्त्र' है। दूसरे शब्दों में केवल भूतोत्रित-जिसका चरम फल 'उन्-नित' निर्वचन के अनु-सार पतन है—को लच्य में रखने वाला अनुशासनग्रन्थ इतरशास्त्र है। एवं पतन माविवर हिन भूना भुदय, तथा प्राया-निःश्रेयम्, दोनों से सम्बन्ध रखने वाला अनुशासनग्रन्थ भारतीय शास्त्र है, और यही भारतीय शास्त्र का इतर लौकिक-उन्नितसधक-शास्त्रों की अपेद्या वैशिष्टय है, जिम वैशिष्टय को आज के लोकिक-शिका आवरण ने आवृत कर लिया है।

टूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए। पुरुष ( मनुष्य ) को लच्च में रख कर ही सम्पूर्ण शब्दोपदेश प्रवृत हुए हैं, यह तो निर्विवाद है। क्योंकि-चतुर्दशविध भ्तर्सर्ग में से एकमात्र मनुष्यसर्ग ही- मनुष्या एनके-त्र्यतिक्रामन्ति<sup>र</sup> (शत॰ २।४।२।६। ) के त्र्यनुसार प्रज्ञापराध से प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता हुआ उत्पथ का आनुगमन करता है। आवश्यक है कि, पाकृतिक नियमोल्लंघन से होने वालीं हानियाँ, तथा प्रकृत्यनुगमन से प्राप्त होने वाले लाभ इसके सम्मुख रक्खे बाँग, एवं दोनों का समतुलन करते हुए इसे लाभपद प्राकृतिक नियमों की त्र्योर त्राकर्षित किया जाय। जो शब्दशास्त्रोपदेश पुरुष का एवंविध त्रानुशासन कर सकेगा, वही त्रपने 'शास्त्र' शब्द को त्रान्वर्थ बनाता हुत्रा 'शास्त्र' शब्द का ऋधिकारी माना जायगा। 'पुरुष की प्रकृति को यथावस्थित बनाए रखने वाला ऋनुशासन ग्रन्थ ही शास्त्र है,' शास्त्र की इस परिमाषा के गर्भ में वह प्रकृति-विज्ञान अन्तर्निहित है, जिसका लौकिक मनुष्य अपनी लौकिक दृष्टि से समन्वय नहीं कर सकते । लौकिक मनुष्य ऐन्द्रियक ज्ञान के अनुगामी होते हैं। इन्द्रियों का प्रवाह बाह्य भौतिक जगत् की ओर है, जिसे कि हम 'वैकारिक जगत्' कहा करते हैं। जिनका एकमात्र लच्च वैकारिक जगत् है, स्रातएव इन्द्रियातीन, त्रप्रतएव सर्वथा परोत्त प्रकृतितन्त्र का जिन्हें त्राभास तक नहीं है, उन लौकिक मनुष्यों के इन्द्रियाराममूनक त्रादेशोपदेश पुरुष के वास्तविक पुरुषार्थ-साधन में नितान्त असमर्थ हैं। वे ही श्रादेशोपदेश पुरुषार्थ माने बायँगे, बो वैकारिक बगत् के साथ साथ प्राकृतिक अन्तर्बंगत् के विकास को भी अपना लच्य बनाए रहेंगे । त्रपने इस लच्य में क्योंकि एकमात्र भारतीय शास्त्र ही सफल हुआ है, त्रातएव 'शास्त्र' परिभाषा में एकमात्र इसी को प्रतिष्ठित माना जा सकता है। 'पश्यन्त्यार्भेगा चच्चषा' लच्चण भारतीय शास्त्र ऋन्तर्जगन् को लच्च में रख कर ही प्रष्टत्त हुन्ना है। यदि कोई कर्तव्य लौकिक-सामयिक-ऐन्द्रियक दृष्टि से लामप्रद प्रतीत हो रहा है, तब भी उसका उस दृशा में सर्वथा परित्याग कर दिया जायगा, जबिक, वह लाम शास्त्रद्वारा ब्रालाभ योषित कर दिया जायगा। क्योंकि लौकिक दृष्टि जहाँ भ्रान्त है, वैकारिक है, वहाँ शास्त्रीय दृष्टि निभ्नान्त है, प्राकृतिक है, जिसका साद्यात्कार अरमदादि लौकिक जन्तु नहीं कर सकते। तात्पर्थ्य यह निकला कि-"वैकारिक जगत् से सम्बद्ध आदेशोपदेशसंग्रह शास्त्राभासलच्च्या शास्त्र है, एवं अन्तदृष्टि से सम्बन्ध रखने वाला आदेशोपदेशसंग्रह वस्तु-गत्या 'शास्त्र' है, और वही हमारा भारतीय शास्त्र है, जिसके सम्बन्ध में अवतारपुरुषों के द्वारा हमें यह आदेश मिला है कि—"तस्माच्छास्त्रं प्रमाणुन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितो" (गीता)।

केवल पुरोऽवस्थित पदार्थों के आधार पर ऐन्द्रियक ज्ञान के अनुसार विधि-निषेध की व्यवस्था करने वाले पुरुष लौकिक पुरुष हैं, एवं इन्हें हीं शास्त्रीय परिभाषा में 'यथाजात' कहा गया है। पुरोऽवस्थित वस्तु को माध्यम बना कर उसके अवारपारीण-भूत-भविष्यत् परिणामों के आधार पर विधिनिषेध करने वाले पुरुष अलौकिक पुरुष हैं। एवं इन्हें हीं 'ऋषि' कहा गया है। ऋषिदृष्टि योगजदृष्टि है, ऋतम्भरा प्रज्ञा से सम्बन्ध रखने वाली आर्षदृष्टि है, दिव्यदृष्टि है । इस दृष्टि से दृष्ट अर्थ सर्वथा निर्भान्त है, एवं प्रत्येकदशा में अम्युद्यकर है। अतएव इस ऋषिदृष्टि से दृष्ट अर्थ का स्पष्टीकरण करने वाला शब्दशास्त्र किसी भी अन्य प्रमाण की अपेद्या न रखता हुआ स्वतःश्रमाण है। ऋषियों का दृष्टिल्प अर्थ शब्दावव्छेदेन हमारे लिए 'श्रुति' है। यही 'श्रुति' हमारे लिए पत्यच्हिष्टिश्यानीया बनती हुई स्वतःश्रमाणभृता है, जैसा कि अगले पिच्छेदों में स्पष्ट होने वाला है। अभी इस सम्बन्ध में यही वक्तव्यांश है कि, अतीतानागतज्ञ, पारोवर्यिवद, महामहर्षियों के सहज (श्राकृतिक) ज्ञान- जोकि ईश्वरीयज्ञान है—से सम्बद्ध शब्दाशि हो मारतीय शास्त्र है। यही भारतीय शास्त्र पुरुष का परमपुरुषार्थ है। पुरुष के परम पुरुषार्थ से सम्बन्ध रखने वाला मारतीय शास्त्र भारतीय शास्त्र के आधार पर हुआ है, जिसे श्रुतिशास्त्र ने नित्यशब्द से व्यवहृत किया है। पुरुष-ऋषि भारतीय शास्त्र के द्रष्टा के आधार पर हुआ है, जिसे श्रुतिशास्त्र ने नित्यशब्द से व्यवहृत किया है। पुरुष-ऋषि भारतीय शास्त्र के द्रष्टा है, कर्ता नहीं। कर्ता है—वह पुरुष, जिसने अपने आपको चार संस्थाओं में विमक्त कर रक्ता है। एवं जिसके चार विवर्षों का दिगुद्र्यन कराना प्रसङ्गतः आवश्यक हो रहा है।

### २-चतुःसंस्थ ऋषौरुषेय शास्त्र—

'क्लेशकर्मिविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषिवशेष ईश्वरः' (पातज्जलयोगस्त्र ) के त्रानुसार प्रकृति से नित्य संयुक्त, महामायी, विश्वेश्वर ही 'पुरुष' है। 'मयाऽऽध्यत्तेण प्रकृतिः सूयते स चराचरम्' इस स्मार्त सिद्धान्तानुसार वह पुरुष इस प्रकृति के द्वारा ही विश्व, तथा विश्वधममों का प्रस्तोता (वितानकर्ता) कता हुन्ना है। उस पुरुष का प्राकृतिकरूप ही विश्व का मृल है, जिसका 'श्रव्यकाद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति' से भी समर्थन हुन्ना है। प्रकृत्यवच्छित्र वही पुरुष महामाया, एवं तद्गमीसूत योगमायात्रों के तारतम्य से चार विवर्तमावों में परिणत हो रहा है। पुरुष के वे ही चारों विवर्त-क्रमशः इन नामों से प्रसिद्ध हैं— "१—महापुरुषः, २—वेदपुरुषः, ३—छन्दःपुरुषः, ४—शरीरपुरुषः"।

पुरुषविज्ञानवेत्ता महर्षि 'बाध्व' ने सम्वत्सरविज्ञान के द्याधार पर उक्त पुरुषचतुष्टयी का समन्वय करते हुए क्तलाया है कि, ज्योतिष्वकाविन्छन्न, सवनत्रयात्मक सम्वत्सर ही (पार्थिवदृष्टि की ऋषेत्वा से ) महापुरुष है। इस सम्वत्सरपुरुष की सवनत्रयाध्यद्मभूता देवतात्रयी से सम्बद्ध यजप्रवर्त्तक त्रयीवेद (मौलिक यज्ञमात्रिकवेद, बिसका भूमिका द्वितीयसर्ग्ड में विस्तार से निरूपण किया वा चुका है) वेटपुरुष है। वेटवाग्लद्मणा नित्यावाक् का विवर्त्तभूत नित्य अद्धरसमाम्नाय छन्दःपुरुष है। एवं महा, वेद, छन्दःपुरुषत्रयी के आदित्य, ब्रह्मा, एवं 'अ' काररस से समुत्पन्न वैश्वानर—तैबस—प्राज्ञलद्मण देही शरीरपुरुष है। प्रज्ञानात्मा ही इसका रस है। इस प्राज्ञरसाविच्छन्न शरीरपुरुष (देही) का ही नाम मुग्डकपरिमाषानुसार मोक्तामुपर्ण है। एवं देही के दुआकाश में अन्तर्य्यामीरूप से प्रतिष्ठित छन्दः, वेद, महापुरुषात्मक तत्त्व सादीमुपर्ण है। फलतः शरीरपुरुष का चतुःपुरुषत्व सिद्ध हो रहा है। शरीरपुरुष बीवन का हेतु है, छन्दःपुरुष आयतन का संस्कृत है, वेदपुरुष आध्यात्मिक अहरहर्यन्न का सञ्चालक है, एवं आदित्यरसात्मक महापुरुष मन -प्राण-वाङ्मय आयुःसूत्र का प्रदाता है। यही आध्यात्मिक—पुरुषचनुष्टयी का संद्धित्व इतिवृत्त है—(देखिए—ऐत॰ आ॰ २।३।६।)।

१--शरीरपुरुष:-योगमायाविष्ठिन्नो वैश्वानरतैबसपाजमूर्तिर्ज्ञावनहेतुर्देही-तस्य प्रज्ञानातमा रसः

**अध्यात्मम् २--** छुन्दः पुरुषः-योगमायाविच्छन्नः-ग्राकाररूपप्रदाता साममयः स्वरः-तस्य कारो रमः

३-वेदपुरुषः-योगमायावच्छिन्नः-यज्ञप्रवर्त्तकः प्रजापितः-तस्य ब्रह्मा रसः

४--- महापुरुषः -- महामायाविच्छन्नः - ऋण्युः प्रवर्शकः -- सम्वत्मरः -- तस्य ऋादित्यो रसः

इसं प्रकार 'यदेवेह, तद्मुत्र' न्याय से अधिभृत, तथा अधिदेवत मंत्या में भी उक्त पुरुषचतुष्ट्यों का भीग हो रहा है। उदाहर एर से बेद शास्त्र को ही अपना लच्य बनाइए। वेद पुस्तक, विसके आधार पर हम वेदतत्त्व का मनन करते हैं, आधिमौतिक पदार्थ हैं। पत्र (कागव)—मसी (श्याही)—लिप—आदि समी आधिमौतिक पदार्थ हैं। अतएव तद्रृप वेद पुस्तक को अवश्य ही 'आधिमौतिक संस्या' कहा वा सकता है। यही वेद पुस्तक 'शरीर पुरुष' है, जिसके आधार पर वेदअन्य प्रतिष्ठित है। स्मरण रिलए—अपनेद अन्य एक है, परन्तु पुस्तकें हजारों हैं। अपनेद की पुस्तक हमारी है। किन्तु अपनेद अन्य हमारा नहीं है। अवस्य मामनायात्मक शब्द प्रयक्ष अन्य है, जिसका आधार पुस्तक है। पुस्तक रूप शरीर पुरुष पर प्रतिष्ठित अन्य मिन्न वस्तुतत्त्व है। अपनेद पुस्तक का अधिकार स्व को है, किन्तु—अपनेद अन्य का अधिकार केवल दिजाति को ही है। जिसे अवस्य बोध है, वह सामान्य यथाजात मी पुस्तक बाँच सकता है। परन्तु अद्धा-च्या बिद्ध-वीर्यातिरिक्त सामान्य लौकिक मनुष्य अन्य नहीं समक्त सकता। अन्य-अग्रेर पुस्तक का यही अहोराजवद् महान् विमेद है। वाङ्मय प्रपञ्चलप इसी अन्य को हम 'छन्दः पुरुष' कहेंगे। वाङ्मय प्रपञ्चलप्त छन्दः पुरुष के गर्म में प्राणात्मक नित्यविज्ञान प्रतिष्ठित है। वह नित्यविज्ञान अनेक धाराओं में विमक्त है। उन अनन्त विज्ञानों की समष्टि ही 'वेद पुरुष' है। अनन्तविज्ञानात्मक सर्वसमष्टिलच्चण महामायी वेद केवेच तत्व ही 'महापुरुष' है। इसप्रकार हमारे इस आधिमौतिक उदाहरण में भी चारों पुरुषविवन्तों का भोग हो रहा है।

महापुरुष स्वयं ऋकृतक है, नित्यकृटस्य है, ऋतएव ऋपौरुषेय है । उनय-स्थानीय ऋपौरुषेय महापुरुष के ऋर्क (निःश्वास) स्थानीय विज्ञानात्मक ऋनन्त वेद मी तत्सम (ऋपौरुषेय) ही हैं। वेदाभिन्न वाह मय प्रपञ्च मी ऋपौरुषेयमर्थ्यादा से बहिर्म्त नहीं हैं। वाकृतत्त्व के ये तीनों पद गुहानिहित हैं। महापुरुषाधार पर प्रतिष्ठित वेदपुरुषाविच्छिन्न छुन्दःपुरुषपर्थ्यन्त ऋपनी व्याप्ति रखने वाला शास्त्र एकान्ततः ऋपौरुषेय है। एवं चौथा वैखरीवाङ्मय विवर्त्त यद्यपि पुरुषप्रयत्नसाध्य होने से पौरुषेय है, तथापि ऋपौरुषेय-वेदतत्त्व से

समतुलित इस वेद शब्द को भी लोकिक-पौरुषेय भाषा के समान घरातल पर नहीं रक्खा जा सकता। यही कारण है कि, पौरुषेय भी यह शरीरपुरुषात्मक वेदशास्त्र ग्रास्तिक सम्प्रदाय में श्रपौरुषेय नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, जो प्रसिद्धि इस तत्वदिष्ट से सर्वथा समीचीन है।

तात्पर्य-परिच्छेदान्तर का यही हुआ कि, भारतीय शास्त्रों में स्वतःप्रमाणभूत शास्त्र वेदशास्त्र है। एवं यह उक्त दृष्टि से चतुःसंस्थ है। चतुःसंस्थ अपीरुषेय यह वेदशास्त्र प्राकृतिक शास्त्र है, विज्ञानशास्त्र है, आर्षदृष्टि से दृष्ट अतिशास्त्र है, अत्राव् निर्भान्त सनातनशास्त्र है। इस सनातनशास्त्र के प्रति अप्रामाणय बुद्धि स्वना, इसे लौकिक-पौरुषेय-सामयिक-शास्त्राभासों की माँति बुद्धिवाद की शून्य-निक्षा पर कसना भ्रान्ति है। अप्रामाणयगन्धलेशतोऽपि शून्य स्वतःप्रमाणसिद्ध चतुःसंस्थ अपीरुषेय वेदशास्त्र क्योंकि पुरुष के अन्तर्जगत् का विकासक बनता हुआ अपने बाह्यस्वरूपोपलिह्नत यज्ञविधान से इसके बिहुर्जगत् की भी स्वरूप रहा कर रहा है, अत्राप्त इसे 'सर्वशास्त्र' कहना अन्वर्थ बनता है \*।

#### ३-आगमनिगमरहस्य-

अनन्त वेदशास्त्र की अनन्तता को अपने सान्त-सादि जीवन के सम्बन्ध में एक जटिल समस्या समभते हुए हमें उस शास्त्रद्यों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है, जिसका हम अपने स्वल्पजीवन में अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। हमारी उत्पत्ति, हम सुनते आ रहे हैं, माता-पिता के दाम्पत्यमाव से होती आ रही है। शोणिताधिष्ठात्री माता के प्रवर्णमृत शोणित भाग से, तथा शुक्राधिष्ठाता पिता के प्रवश्कामण से—दोनों के अन्तर्यामसम्बन्धात्मक चिति—सम्बन्ध से—देही-शरीर का आविर्माव हुआ है। तत्त्वहृष्टा महर्षि कहते हैं कि, वस्तुतः हमारे माता—पिता द्यावापृथिवी हैं। बीस्पृष्टि में माता पृथिवी के प्राण की प्रधानता है, पुरुषसृष्टि में पिता द्यु के प्राण का प्रधान्य है। इसी परम्परा से शुक्राहृतिप्रदाता पिता, एवं शोणितान्न में शुक्राहृति को गर्मरूप से प्रतिष्ठित कस्ने वाली माता नाम से व्यवहृत हुई है। द्युलोकोपलित्त सूर्य हमारे पिता हैं, एवं पृथिव्युपलित्ता उता हमारी माता है, जैसाकि- द्योष्टिपतः पृथिवि मातरभुगग्ने- भातवंसवो मृडता नः' ( ऋक् ६।५११५। ) इत्यादि मन्त्रवर्णन से प्रमाणित है। द्यावापृथिवी की समष्टिक्ष सम्बत्सरपुरुष-जिसका अहःकालोपलित्त-अर्ध –हश्य-लगोल अग्नितत्त्वप्रधान बनता हुआ द्युतत्वप्रधान है-प्राकृतिक 'पति' है। एवं रात्रिकालोपलित्ति अद्ध –अहश्य-लगोल सोमतत्वप्रधान बनता हुआ द्युवि— तत्त्वप्रधान है, यही 'जाया' माव है। इसप्रकार द्यावापृथिव्यात्मक सम्वत्सरपुरुष ही पार्थिवप्रजा का प्रधान उपादान है।

'प्रकृति के गर्भ में प्रकृति के त्रांश से हमारी उत्पत्ति हुई है', इस सिद्धान्त का तात्पर्य्य यही है कि, द्यानापृथिव्यात्मक त्राधिदैनिक सम्वत्सरचक्र से हमारी उत्पत्ति हुई है, जिसके धर्म्म सर्वथा नियत हैं। इन नियत धर्मों के कारण ही इसे 'नियति' कहा गया है, जो कि नियति यु-पृथिवी भेद से दो भागों में विभक्त

<sup>#-</sup>खरडचतुष्टयात्मक-'भारतीय हिन्दू मानव, श्रीर उसकी भावुकता' नामक निबन्ध के द्विशीय खरड में-'किमिदं शास्त्रम् ?, केयं वा शास्त्रनिष्ठा ?' नामक परिच्छेद में विस्तार से भारतीयशास्त्र-स्वरूप का उपनृंदर्ग हुश्रा है।

है। हमारा अभ्युदय तमी सम्भव है, जबिक हम अपनी प्रभवभूता इस नियतिद्वयी के नियत चम्नों का यथानुरूप अनुगमन करते रहें। दूसरे शब्दों में प्रकृत्यनुसार जीवनयात्रा का निर्वाह करने में ही हमारा अभ्युदय हो सकता है, एवं तभी निःश्रेयस्माव की प्राप्ति सम्भव है। अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि, युलोकोपलांद्यता नियति का स्थ्येपर्व तो किन घम्मों का अनुयायी है!, एवं पृथिवीपर्व किन घम्मों का अनुगमन कर रहा है!। इन्हीं दोनों प्रश्नों के समाधान के लिए परोद्धार्थदृष्टा महर्षियों की ओर से निगमागमशास्त्रद्वयी का आविर्माव हुआ है।

स्र्यंविद्या प्रकृतिविद्या का प्रथम, तथा मुख्य पर्व है। पारमेष्ठय समुद्रगर्म में यह विद्यापर्व स्वयं विनिर्गत है। स्वयं निर्गतः' निर्वचन मे ही स्र्यंविद्या 'निगम' नाम मे च्यवहृत हुई है। अर्थ्यवर्गिमता अप्टग्-यज्ञः-सामात्मिका अयीविद्या ही स्र्य्यंविद्या है, जिसका 'सेषा अयीविद्या तपित' (रात० १०।५।२।२। ) रूप से स्पष्टीकरण हुआ है। एवं जिसका कि 'भूमिका द्वितीयखरड' में तात्त्विक वेटनिरुक्तिप्रकरण में 'गायत्रो-मात्रिक वेदनिरुक्ति' रूप से विश्लेषण हुआ है। इस प्राकृतिक वेदविद्या-जिमे कि स्वयं निर्गत होने से निगम विद्या कहा जायगा-का स्पष्टीकरण शन्दात्मक-अन्यात्मक-जिस वेदपुस्तक से हुआ है, वह भी ताच्छक्यन्याय से 'निगमविद्या' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। द्युशास्त, वेदशास्त, पितृशास्त, निगमशास्त्र, त्रयोशास्त्र, इत्यादि शब्द अंशतः समानार्थक हैं।

पृथिवीविद्या प्रकृतिविद्या का दूसरा पर्व है। प्रहोपप्रहविज्ञानानुसार पृथिवी स्र्यं का उपप्रह माना गया है। पृथिवीविवर्त्त का मूलाधार स्र्य्यविवर्त्त है। अत्तएन यह कहा जा सकता है कि, स्वयंनिगंत स्र्यं में पृथिवी विवर्त्त आगत है। अयीविद्याधन स्र्यं निगम है। इस निगम से आगत होने के कारण ही पृथिवीविद्या 'निगमादागतः' निर्वचन से 'आगम' है। इस प्राकृतिक आगमविद्या का स्पष्टीकरण शब्दात्मक जिस प्रन्य में हुआ है, वह भी उक्त न्याय से 'आगमविद्या' नाम से ही प्रसिद्ध हो गया है। पृथिवीशास्त्र, मातृशास्त्र, आगमशास्त्र, हत्यादि शब्द अंशतः समानार्थक हैं।

निगमशास अपीरुषेय श्रुतिशास है, श्रागमशास पौरुषेय स्मृतिशास है। श्रुति-स्मृतिलच्या शासद्यों ही 'भारतीय शास्त्र' है, बिसे हम प्राकृतिक शास कह सकते हैं। इन अग्राम-निगम निर्वचनों से सम्मवतः यह मान लेने में कोई आपित न होगी कि, भारतीय श्रुतिस्मृतिशास मानवीय कस्पना नहीं है। अपित सर्व-जगदाधार स्वयं ईरवरप्रवापित का श्रादेश है। श्रुषि इसके निमित्तमात्र हैं। वे स्वयं इनके अनुगामी रहे हैं, इस अनुगमन से उन्होंनें अम्युद्य-निःश्रेयस् प्राप्त किया है। अत्यत्व उन्होंने लोकाम्युद्य निश्चेयस् के लिए अपने शब्दों में अपनी सन्तित के सम्मुख उन आदेशोपदेशों को रक्ता है, जिनके अनुगमन से आर्धप्रवा का उमयिष संस्व्या संशवरहित है। हमारा मुख्य लह्य 'श्रुति' शब्द है। परन्तु जिना निगमागमपरिमाषाओं के लह्य-पूर्ति अपूर्ण रह जाती है। अत्यत्व उस परिमाषा का दिग्दर्शन कराना आवश्यक समस्त्रा गया। अब इस सम्बन्ध में प्रसङ्गोपात्त निगमागमपरन्यों के सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना अनुचित न होगा।

क्रमप्राप्त पहिले निगमविस्तार पर ही दृष्टि डालिए। 'चतुष्ट्रयं वा इदं सर्वम्' इस निगम प्रमाश से निगमशास्त्र भी चार भागों में विभक्त माना वा सकता है। १-संहिता, २-ब्राह्मश, ३-कल्प, ४-ब्रङ्ग, थे ही निगमशास्त्र के चार विवर्ष हैं। ऋक्-सजुः-साम-श्रक्षवं, भेद से संहिता के चार मुख्य पर्व हैं। विश्वि, स्थार एयक, उपनिषत् , मेद से ब्राह्मण विभाग के तीन पर्व हैं । श्रोतसूत्र, गृह्मसूत्र, सामयाचारिकसूत्र, मेद से कल्प तीन विभागों में विभक्त है । शित्ता. छन्द, ज्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये ६ स्रङ्गिनिमागों के स्रवान्तर पर्व हैं । इनमें से संहिता, ब्राह्मण, इन दोनों का सविभाग विशद वैक्रानिक निरूपण भूमिका द्वितीय खरड से गतार्थ है । वितानयज्ञेतिकर्ता ज्यताप्रतिपादक श्रोतसूत्र, पाकयज्ञेतिकर्ता ज्यताप्रतिपादक एह्मसूत्र, एगं सामयिकाचारसूत्र, त्रिधा विभक्त इस कल्प के सम्बन्ध में भी विशेष वक्तव्य नहीं है । वक्तव्य है-षडङ्ग के सम्बन्ध में ।

#### ४-षडङ्गस्वरूपपरिचय-

शिचादि षडङ्ग 'वेदाङ्ग' नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए ?, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नित्यसिद्ध विज्ञान ही वेद पदार्थ है, यह बहुआ प्रपिश्चत है। किसी भी नित्यसिद्ध विज्ञान की सर्वाङ्गीणता के सम्बन्ध में छन्द, निरुक्त, व्याकरण, गणित, शिचा, कल्प, ये ६ विषा आवश्यकरूप से अपेद्यित हैं। इन्ही का क्रमशः दिग्-दर्शन कराया जा रहा है—

#### (१)-छन्दः--

श्रमुक श्रङ्की वस्तु में कितनें पदार्थ किस रूप से श्रन्तर्भ्त हैं ?, इस प्रश्नोत्तर से सम्बन्ध रखने वाला, श्रङ्कभृत पदार्थों का रीतिवन्धरूप से प्रतिपादन करने वाला वाक्परिमाणात्मक भावविशेष ही 'छन्द' है। जिन श्रङ्कशित्यों के संघटन से श्रङ्की का स्वरूपनिम्मीण होता है, वे श्रङ्कशित्याँ मृत्यस्थानीया हैं, एवं स्वयं श्रङ्की स्वामी—स्थानीय हैं। स्वामिशक्ति क्योंकि मृत्यशक्तियों के संघटन से सम्बन्ध रखती है, दूसरे शब्दों में श्रङ्कशित्याँ श्रङ्कीशिक्ति के प्रति श्रात्मसमर्पण किए रहतीं हैं, श्रतएव श्रङ्क से सम्बन्ध रखने वाले वाक्परिमाणात्मक, रीतिबन्धनात्मक छन्द 'परच्छन्द' कहलाते हैं, एवं श्रङ्की—छन्द 'स्वच्छन्द' कहलाता है। इस प्रकार गीण—मुख्य—न्याय से छन्दस्तत्त्व के दो विवर्त्त हो जाते हैं। यदि श्रङ्कीशिक्ति की श्रविवन्ह्या कर श्रङ्क-शिक्त का स्वातन्त्र्येण प्रहण किया जाता है, तो उस समय ये श्रङ्कच्छन्द भी स्वच्छन्दस्क बन जाते है। छन्दस्तत्त्व की इस परिभाषा के श्राधार पर कहा जा सकता है कि, "स्वरूपसित्रवेश छन्द है, श्रवस्वसित्वेश छन्द है, श्रवस्तक्तपद्मिय छन्द है, रीतिबन्ध छन्द है"।

वस्तुतत्त्व विज्ञानमाषा में 'वय' नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक वय (वस्तु) का कोई न कोई नियत आयतन होता है, जिसमें कि वय प्रतिष्ठित रहता है। यह आयतन आधार-आवपन मेद से दो मागों में विमक्त माना गया है। एकतः आयतन को आधार कहा जाता है, सर्वतः आयतन को आवपन कहा जाता है। उदाहरण के लिए मृपृष्ठ, और आकाश को लच्च बनाइए। मृपृष्ठ, आकाश, दोनों हमारे आयतन हैं। परन्तु भृपृष्ठ हमारा एकतः आयतन है, आकाश सर्वायतन है। आकाश ने हमें सर्वतः व्याप्त कर रक्खा है। भृपृष्ठ केवल एकतोऽनुरूपा प्रतिष्ठा है। वय को चारों ओर से सीमित बनाने वाला, सीमित बना कर उसे अपने गर्भ में प्रतिष्ठित रखने वाला वागाकाशरूप परिणाह ही 'वयोनाध' नाम से प्रसिद्ध है। आकाशायतन से समतुलित, अतएव सर्वाघारलच्ण यह वयोनाध आवपन है, यही छन्दः पदार्थ है। छन्दोमेद ही वस्तुमेद का मूलकारण है, जैसाकि शतपथमाण्यादि में विस्तार से प्रतिपादित है।

नित्यिखद्भ विज्ञान एक प्रकार का वय है। विज्ञानात्मक प्रत्येक वय छुन्दोरूप वयोनाघ से बद्ध है। बिना वयोनाध—परिज्ञान के वयज्ञान असम्भव है। अतएव वैज्ञानिकों नें वयात्मक वेदमन्त्रविज्ञान के लिए

छुन्दोविज्ञान आवश्यक माना है। छुन्दोमेद ही विज्ञानमेद की मूलप्रतिष्ठा है। विज्ञानपन प्राणतत्त्व, बिमे कि याजिक परिभाषा में 'देवता' कहा गया है, छुन्द पर ही प्रतिष्ठित है। छुन्द से छुन्दित प्राणदेवता के संग्रह के लिए उसकी छुन्दोमिक्त का नमाश्रय आवश्यक रूप से अपेब्रित है। एवं यही छुन्दोरूप अञ्च का दिग्दर्शन है।

### (२)-निरुक्तम्--

विज्ञानात्मक वेदतत्व यद्यपि नित्य हैं। तथापि आविर्माव-तिरोमाव की दृष्टि से इसे इम उत्पत्ति-स्थिति-संदृति-धर्मों से युक्त मान सकते हैं। उत्ति। (प्रमव), स्थित (प्रतिष्ठा), मंद्रति (परावण) लक्षणा भावत्रयी विज्ञानात्मक वेद की दूसरी मिक्त है। निश्चयेन प्रत्येक प्रदार्थ सम्पत्ति, प्रतिपत्ति, विपत्ति—मार्गों से नित्य आकान्त है। अर्थप्रतिपति ही अर्थस्थिति है। उपचय, अपचय, साम्य, नेद मे प्रत्येक अर्थों यित को तीन मार्गों में विभक्त माना जा सकता है। वस्तु का प्रातिस्विक स्वरूप वर्यों का त्या है, इनका स्वरूपचर्म किसी आगन्तुक अतिशय के कारण उत्कृष्ट हो गया है, यह स्वरूपदृद्धि ही इस अर्थ का उपचय है, यही उपचय-सद्युणा अर्थप्रतिपत्ति, किंवा अर्थस्थिति है। यही वन्तु की समृद्धि है, सौमाग्य है, लच्मीमाव है। वस्तुम्बरूप का अपनापन तो सुरद्धित है, परन्तु किसी आगन्तुक परधर्म्य के समावेश से स्वरूपधर्म विकास से दब गया है। स्वरूपहानि नहीं हुई है, स्वरूप विकृत हो गया है, बही इस वस्तु का अपचय है, नहीं अपचयलक्षणा अर्थप्रतिपत्ति (स्थिति) है। वही वस्तु की व्यृद्धि है, दुर्माग्य है, निर्द्धितमाव है। न उपचय है, न अपचय है। अपितु वस्तुस्वरूप यवानुरूप प्रतिष्ठित है। यही वस्तु का 'बोगदोमलद्धि' साम्य है। तात्यर्थ इब स्थिति-विशेषों से वही है कि, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक तत्त्व उत्पत्ति, दृद्धि, स्थिति, द्धार, विपरिकाम, इन ६ परिस्थितियों में से अवश्य ही किसी न किसी परिस्थिति से आकान्त रहता है। इन ६ औं मावविकारों का निरूपण करने वाला शास्त्र ही किसी न किसी परिस्थिति से आकान्त रहता है। इन ६ औं मावविकारों का निरूपण करने वाला शास्त्र ही किसी न किसी परिस्थित से आकान्त रहता है। इन ६ औं मावविकारों का निरूपण करने वाला शास्त्र ही किसी न किसी परिस्थित से आकान्त रहता है। इन ६ औं मावविकारों का निरूपण करने वाला शास्त्र ही किसी न किसी परिस्थित से आकान्त रहता है। इन ६ औं मावविकारों का निरूपण करने वाला शास्त्र ही किसी न किसी परिस्थित से आकान्त रहता है।

(३) - गकरणम् —

निक्तराबिसिद्धा निर्वचनप्रक्रिया के आधार पर परिज्ञात षड्भाविकारों के अनन्तर तत्तत् नत्तन्तिशोषों में समान्य, विशेष बुद्धि का उदय हो जाता है। इन समान्य-विशेष मावों के आधार पर एक ही तत्त्व का अनेकधा प्रतिपादन होने लगता है। समान्यलच्चरण एकत्व के आधार पर विशेषलच्चर अनेकत्व विकिस्त हो जाता है। एक ही वस्तुतत्त्व के आधार से निर्वचनानुप्रह से एक तत्त्व अनेक मावों में परिस्त हो जाता है। एक का यह अनेकत्त्व ही 'एकस्य विविधाकारस्त्वं' निर्वचन से व्याकरण नत्त्व है। यही वेदशास्त्र की तीसरी भिन्त है। इस व्याकरणभित्त का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ही 'व्याकरस्वागन्त्र' है। घट अनेक प्रकार के हैं, पट अनेक प्रकार के हैं, प्राणी अनेक प्रकार के हैं, इसप्रकार प्रत्येक जाति में अनेकत्त्व सर्वानुभूत है। परन्तु साथ ही यचयावत् वटों, पटों, प्राणियों का मूलाधार मृत्-तन्तु-प्राण समान है, यह मी स्वतः सिद्ध है। मानाविध मावों के रहने पर भी तत्त्वामेद सुरियर है। अवश्य ही इन स्व विभिन्न आकार-प्रकारों में एक कोई अभिन्न तस्त्व मूलाधार है, जिसकी यह व्याकृति है। नाम-रूप ही इस व्याकृति के मुख्य प्रवर्त्तक हैं। आख्यात, उपसर्ग, निपात, प्रकृति, प्रत्यय, प्रयत्न, स्वर, वर्णादि, सम्पूर्ण व्याकृतियों का नाम-रूप-व्याकृति वें श्राख्यात, उपसर्ग, निपात, प्रकृति, प्रत्यय, प्रयत्न, स्वर, वर्णादि, सम्पूर्ण व्याकृतियों का नाम-रूप-व्याकृति वें श्राख्यात, उपसर्ग, निपात, प्रकृति, प्रत्यय, प्रयत्न, स्वर, वर्णादि, सम्पूर्ण व्याकृतियों का नाम-रूप-व्याकृति वें श्री अन्तर्माव है।

प्रत्येक पदार्थ में आत्मधर्म, अनात्मधर्म, मेद से द्विविध धर्मों का समावेश रहता है। आत्मधर्महानि से वस्तुस्वरूप का उच्छेद हो जाता है, अतएव इसे 'स्वधर्म' कहा जाता है, एवं इसका छुन्दोधर्म में अन्तर्भाव है। दूसरे अनात्मधर्म के समावेश से एक ही वस्तुतत्त्व अनेक नाम-रूपों में परिणत होता रहता है। इस नानाविध्य-रहस्य का, व्याकृतितत्त्व का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ही 'व्याकरणशास्त्र' है। उदाहरण के लिए निरुक्तसिद्ध 'घट' धातु को ही लीजिए। 'घट' के घटा-घटनं-घटः-घटते, इत्यादि विविध माव व्याकरण पर अवलम्बित हैं। एवमेव निरुक्तसिद्ध 'घट' शब्द के—'घटः-घटो-घटाः' ये अनेक व्याकृतियाँ व्याकरणसिद्धा हैं। इस शब्दव्याकरणवत् अर्थाव्याकरण का समन्त्रय अपेद्धित है। जो नियमोपनियम शब्दव्याकरण के हैं, वे ही तद्वाच्य अर्थाव्याकरण के हैं। निष्कर्षतः समस्त का व्यास ही व्याकरण है, संचिप्त का विवरण ही व्याकरण है, एक का विविधाकारसमर्थन ही व्याकरण है। एवं इस व्याकरणतत्त्व का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ही व्याकरणशास्त्र है।

### (४)-गणितम्--

व्याकरणशास्त्र के द्वारा श्रनेकधा ग्रहीत त्र्यर्थ का विज्ञान सौकर्य्य के लिए संकलन करना ही गणन है। वित्यतिपादक शास्त्र ही गणितशास्त्र है, यही वेदशास्त्र की चौथी वेदमित है। व्याकरणशास्त्र से ठीक उलटा गणितशास्त्र है। व्यवकलन व्याकरण है, तो संकलन गणित है। विकास व्याकरण का प्रयत्न है, तो संकोच गणन का प्रयत्न है। विद्वत्ति व्याकरण पर श्रवलम्बित है, तो संद्वति गणन से सम्बन्ध रखती है। एकाकार का विविधाकारत्व समर्थन यदि व्याकरण से होता है, तो विविधाकार को एकाकारत्व प्रदान करना गणित पर निर्मर है। व्याकरण यदि विस्तार का श्रवनामी है, तो गणन प्रस्तार का पद्मपति है। समस्त का व्यास यदि व्याकरण पर श्रवलम्बित है, तो व्यस्त का समास गणन पर श्रवलम्बित है।

गिणतशास्त्र की गुणनप्रिक्षया के आधार पर पूर्वपच्च किया जा सकता है कि, जिस प्रकार एक को अनेक अनेकरूप प्रदान करना व्याकरण का काम है, एवमेव गिणतशास्त्र की गुणनप्रिक्षया से भी एक को अनेक भाव में ही परिणत किया जाता है। ऐसी स्थिति में इसे संकोच-शास्त्र कैसे माना जा सकता है?। पूर्वपच्च के समाधान के सम्बन्ध में प्रकृत में यही कह देना पर्थ्याप्त होगा कि, षडङ्कों के पारस्परिक सम्बन्ध के कारण गिणितशास्त्र में गौणरूप से संग्रहीत गुणनकम्मात्मक व्याकरणधर्म के सिन्नविष्ट रहने पर भी गणित के संकोचप्रधान मुख्य प्रतिपाद्य का अपलाप नहीं किया जा सकता, जैसा कि-'वेदस्य सर्वविद्यानिधानत्त्वम्' नामक संस्कृत निबन्ध के 'घडङ्किनरुक्ति' प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित हैं। प्रकृत में इस सम्बन्ध में यही कहना है कि, तत्त्वसंकोचप्रकिया के विविध-प्रकारों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्रविशेष ही 'गणितशास्त्र' है, जिसके बिना जाने वेदशास्त्र में प्रतिपादित वेदव्यूह का स्वरूप कथमिप गतार्थ नहीं बन सकता।

#### (५)-शिचा---

म्वरूपघर्म्मप्रतिपादक छुन्दःशास्त्र, सत्ताधर्म्मप्रतिपादक निरुक्तशास्त्र, विशेषधर्म्मप्रतिपादक व्याक-रखशास्त्र, एवं सामान्यधर्म्मप्रतिपादक गर्णितशास्त्र, इन चारों शास्त्रों से क्रमशः स्वरूपमुखेन, सत्तामुखेन, विशेषमुखेन, सामान्यमुखेन, परिग्रहीत वस्तुतत्त्व के सम्बन्ध में ब्रापेचिक बहिरङ्ग-गुर्णधर्म्म उपस्थित होते हैं। इन्हीं ब्रापेचिक बहिरङ्ग धर्मों को 'उपकरण' कहा गया है। इन उपकरणों का १ इस्योद्घाटन करने वाला शास्त्र ही 'शिच्।शास्त्र' है । यही वेदशास्त्र की पाँचवीं मिनत है । यह निश्चित सिद्धान्त है कि, प्रत्येक वम्नु—
तत्त्व स्वरूप-सत्ता—विशेष-सामान्य मेदिमिल अन्तरङ्ग धम्मों के विकास के लिए अनुकृल कुछ एक बहिरङ्ग धम्मों का आश्रय लेकर स्व-स्वरूपा वर्माव में समर्थ बनता है । इस आश्रयमाव का विशेषतः नाम-प्रपञ्च के साथ ही सम्बन्ध माना गया है । नित्यसिद्ध विज्ञानप्रतिपादक शरीरपुरुषस्थानीय शब्द की अनुरूपता, उच्चारणविशेषता ही विज्ञानप्रहण का अन्यतम द्वार है । श्रीतकम्मींपयुक्त-शब्दोचारणवैशिष्ट्यलच्चण उपकरणरूप बहिरङ्ग धम्म की विशेषताओं का प्रतिपादन करने वाला शास्त्रविशेष ही शिच्।शास्त्र है, जिनका 'स्थृलादन्वर'—
न्याय' से सर्वप्राथम्य माना गया है । बिना शिच्हा के शब्दप्रपञ्च सर्वथः अविज्ञात ही बना रहना है ।

#### (६)-कल्पः---

स्वरूप, कारण (सता), विशेष, सामान्य, बहिरक्ष, पूर्वोक्त पाँच शास्त्रों के द्वाग भिद्ध इन पाँच धम्मों से सर्वात्मना संसिद्ध वस्तुतत्व का उपयोग कहाँ, कैमे, कब करना है, उस उपयोग से क्या क्या फलिर्मिद्ध तम्मव है है, इन प्रश्नों का समाधान करने वाला शास्त्र ही 'कल्पशास्त्र' है । यही ६ टी वेटमिनत है । इसी वेटमिनत को सफल बनाने के लिए पूर्वाङ्मशास्त्रों के द्वारा वेद का त्रानुगमन किया जाता है । उन पाँचो वेटमिनतयों के सम्यक परिज्ञान के विना उपयोगिताज्ञानप्रवर्ष क कल्पशास्त्रानुगमन सर्वया निर्वत्त रह जाता है । यह मानी हुई बात है कि, प्रत्येक वस्तुतत्त्व को उपयोग में लाने में पहिले यदि उमके स्वरूप-कारणादि पञ्च धम्मों का सम्यक्-ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है, तो वह विशेष प्रतिपत्तिकर वन जाता है, जैनाकि—यदेव विद्या करोति, श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्य्यत्तरारं भवति' इत्यदि उपनिषच्छू ति से मी प्रमाणित है । त्रमुक ऋषं से क्या त्रतिशय उत्पन्त किया जा सकता है है, किस कर्माकौशल से ऋमुक ऋषं प्राप्त किया जा सकता है है, त्रमुक ऋषीनुष्ठान से क्या फलिसिद्ध सम्भव है है, इन सब विषयों की उपपत्ति जान लेने से विकाता पुरुष ऋगुआव से कर्मोतिकर्तव्यता में प्रवृत्त होता हुत्रा इष्टसाधक पुरुषार्थसाधन में प्रवृत्त हो जाता है, सफल बन जाता है । इसी उपयोगिताज्ञानसाधक तत्कर्तव्यतासमर्थक शास्त्रविशेष का नाम 'कल्पशास्त्र' है ।

उपर्यु क्त षडक्कों से संसिद्ध अर्थों से अक्कीभृत वेदशास्त्र सर्वातमना उपकृत हो जाता है। इसी सम्बन्ध से इसे 'वेदाक्क' कहना अन्वर्थ बनता है। अक्कीभृत वेदशास्त्र जिस कर्ज ब्यक्कम्म की हमें शिव्हा देता है, वह ओत—यज्ञकम्म है। श्रीत यज्ञकम्म के द्वारा हम अपनी अध्यात्मसंस्था में दिव्यप्राणातिशय उत्पन्न करते हैं। इस दिव्यसंस्कारग्रहण की योग्यता के लिए ही प्रथम षडक्क—अध्ययन आवश्यक माना गया है। संस्कार्य आतमा मन:-प्राण—वाङम्य है। षडक्क—द्वारा प्रथम इसी त्रिकल आत्मा को तीनों कलाओं का दोषमार्जन होता है। शिव्हा, छन्ट, व्याकरण, निरुक्त, ये चारों अक्कशास्त्र वाग्माग का संस्कार करते हैं। कत्य प्राणमाग को सुसंस्कृत बनाता है। एवं ज्यौतिष मानस विवर्ष का परिशोधन करता है। कहना न होगा कि, आज हमनें अपनी शिक्षापद्धित को दूषित कर किस प्रकार वेदतत्व से अपने आपको पराङ्मुख बना लिया है। अक्कशास्त्रसे विज्ञत निगमशास्त्र आज सर्वातमना निर्गत है, यह जान कर किस निगमशं मी का अन्तर्जगत् शान्त रहेगा!

५-आगमविवर्चपरिचय-

चतुर्विध जिस पुरुषसंस्था का पूर्व में दिग्दर्शन कराया गया है, उम पुरुषसंस्था के ब्रादि पर्व को 'महापुरुष' नाम से व्यवहृत करते हुए उसे सम्बत्सरात्मक क्तलाया गया है। इस सम्बत्सरात्मक महापुरुष के यज्ञ, काल, भेद से दो विवर्त हैं, जिनका विष्णुपुराण में विस्तार से प्रतिपादन हुन्ना है। त्राग्न्यात्मक सम्ब-त्सर सोमाहृति के सम्बन्ध से 'यज्ञपुरुष' बन रहा है, चकात्मक सम्बत्सर त्रावपनरूप से 'कालपुरुष' बन रहा है। यज्ञपुरुष द्युलोक का त्राधिष्ठाता है, यही निगमशास्त्र का प्रवर्त क है। कालपुरुष भूलोक का त्राधिष्ठाता है, यही त्रागमशास्त्र का प्रवर्तक है। पुराग्णभाषा में इसी स्थिति का यों स्पष्टीकरण किया जा सकता है कि, वैष्णवशास्त्र निगमशास्त्र है, शैवशास्त्र त्रागमशास्त्र है।

शिवशक्तिप्रधान, कालनियामक, इस आगमशास्त्र के कल्प, सिद्धान्त, संहिना, डामर, यामल, तन्त्र, मेद से ६ विवर्ग हैं। कल्प ६ हैं, सिद्धान्त १४ हैं, सिह्धा १८ हैं, डामर ८ हैं, यामल १० हैं, तन्त्र ६४ हैं। सम्भूय आगमशास्त्रविवर्ग १२० ग्रन्थों में विमक्त हैं। चतुर्द्गशिविध सिद्धान्त विवर्ग में ही 'षडाम्नाय' का अन्तर्माव है। भूपृष्ठ पर प्रतिष्ठित मानव सिद्धिकामना से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिश्चाण, उर्ध्व, अधः, इन ६ दिक्प्राणों में से किसी भी एक का अनुगमन कर सकता है। तदनुसार ही ये आम्नाय क्रमशः पूर्वाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय, दिश्चिणाम्नाय, उर्ध्वाम्नाय, आधराम्नाय, नामों से प्रसिद्ध हैं।

वैदिक मन्त्रानुगत सिद्धिमार्ग पूर्वाम्नाय है। समस्त भाषाद्धरमन्त्रानुगत सिद्धिमार्ग पश्चिमाम्नाय है। पञ्चमकारानुगत सिद्धिमार्ग सर्वोत्कृष्ट, किन्तु सर्वथा जिटल, श्रतएव 'वाम' नाम से प्रसिद्ध 'उत्तराम्नाय' है। पञ्चदकारानुगत सिद्धिमार्ग पञ्चदेवतोपासनात्मक, सर्वथा ऋजुभावापन्न मार्ग दिख्णाम्नाय है। सुषुम्नानाड़ी से सम्बद्ध ब्रह्मरन्द्रानुगत योगसिद्धिमार्ग ऊर्ध्वाम्नाय है। मूलग्रन्थ्यनुगत गणपितसंयुक्त अधीरमार्ग (अघीराम्नाय) अधराम्नाय है। ६ त्रों में यही शीघ्र फलप्रद मार्ग है। मारतवर्ष का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि, जहाँ उसने निगममार्ग की उपेद्धा कर रक्खी है, वहाँ श्रागमशास्त्र भी एकान्ततः उसके हाथ से निकल चुका है। आगमशास्त्रोक्त सिद्धियों का हमारा पिडतसमाअ बड़े गर्व से अभिमान तो श्रवश्य करता है, परन्तु खेद हैं कि, उसका यह श्रमिमान केवल शब्दों पर ही विश्रान्त है। सम्पूर्ण विश्वविभूतियों पर श्रपना नियन्त्रण रखने वाले श्रागमशास्त्र के मक्त पिडत स्वयं श्रपनी बुभुद्धा भी शान्त नहीं कर सकते, इससे बढ़ कर हमारा नैतिक पतन श्रीर क्या होगा। श्राज हम शास्त्र,तत्सिद्ध धर्म की रद्धा के लिए उस सत्ता की कृपा भिद्धा माँग रहे हैं, जिसे इनका श्रमुमात्र भी बोध नहीं है। श्राज हमने हमारे इष्टदेव का श्राश्रय छोड़ दिया है, श्रीर यही हमारी पराश्रयता का बीज है, जिसे उमामाहेश्वरी के बल से समूल उन्ताड देनें में ही विश्व का शाश्रत श्रम्यदय है

### ६-श्रुतिशब्द के आधुनिक व्याख्याता-

'श्रुति' शन्दमीमांसा के सम्बन्ध में भारतीय शास्त्रविवर्तों का दिग्दर्शन कराना प्रासङ्गिक समनी गया। श्रव प्रकृत विषय की श्रोर पाठकों का ध्यान श्राकित किया जाता है। नितान्त गुप्त, एकमात्र गुरु-परम्परा में ही परम्पराया सुरिव्हत, परम्परोच्छेद से वर्तमान में विलुप्तपाय वैदिक परिभाषाश्रों को न जानने के कारसा वर्तमानसुग के पश्चिमी व्याख्याताश्रों नें, तथा तदनुगामी उच्छिष्टभोगी कतिपय भारतीय वेदाभिमानियों नें निगमशास्त्र के लिए निरूद 'श्रुति' शब्द का यह ताप्तर्य समक्त रक्खा है कि, वेदकाल में 'लेखन' कला का सर्वथा श्रमाव था। परम्परया सुन—सुना कर ही निगमशास्त्र की रज्ञा होती थी। श्रतएव तत्कालीन भाषामयी यह साहित्यराधा 'श्रुति' नाम से व्यवहृत हुई है। यदि वेदकाल में लेखन कला होती, तो श्रवश्य

ही उपलब्ध वाङ्मय में लेखिनी, मसीपात्र, ऋादि तत साधनों का नामोल्लेख भी उपलब्ध होता। इसी प्रकार कुछ एक ऋोर भी तर्कांभासों के द्वारा हमारे ये मान्य 'रिसर्चस्कॉलर' इस तथ्य पर पहुँचे हैं कि, ''लेखनकला के ऋभाव को स्चित करने के लिए ही निगमशास्त्र के लिए 'श्रुति' शब्द व्यवहार में ऋाया है"।

उक्त कल्पना का हमनें तो यही अर्थ लगाया है कि, यदि किसी वर्ष मान युग के शिष्टपुरुष को रचना में 'शयन—भोजन—गमन—उद्यानादि शब्द न होंगे, तो कुछ एक शता-दियों के अनन्तर प्रकट होने वाले तत्—सम रिसर्चिं कॉ मनुष्य न सेते थे, न भोजन करते हुए इस तथ्य पर पहुँचेंगे कि, आज से कुछ शता-दियों पहिले मनुष्य न सेते थे, न भोजन करते थे, न चलते फिरते थे। न उम युग में बाग बगांचे ही थे। उस युग की सन्तान जब इनसे प्रमाण माँगेगी, तो बिना किसी संकोच के उत्तर दे दिया बायगा कि, अमुक युग की अमुक साहित्यक रचना में शयन—भोजन—गमनादि शब्द नहीं आए। कैसी विडम्बना है ! साहित्यचेत्र का कैसा नग्न प्रदर्शन है !

वर्ण-पद-वाक्य-श्लोक-प्रन्थादि का संकलन विना लेखनकला के केवल सुन सुना कर सम्पन्न हो गया, 'बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे' स्त्रसिद्धा वेदरचना यों हीं निकल पड़ी, इसे कौन बुद्धिमान् स्वीकार करेगा। 'उत त्वः पश्यन्न द्दर्श वाचम्' (ऋक्मं० १०।७१।४।) का क्या तत्पर्य्य है ?, ले विनी के लिए प्रयुक्त वेदभाषा का 'जुरभ्राज' (लोहमयी लेखिनी) शब्द किस अर्थ का द्योतक है ?, यह उन्हीं श्रुति-रहस्य-वेताओं से पूँछना चाहिए। कल्पनारसिक विद्वान् कहने हैं—विश्वविजयी, मगवेश्वर देवानांप्रियदर्शा स्माट् अशोक से पहिले लिपि न थी। अशोकसाम्राज्यकाल लगमग २२४० वर्षा पर ठहरता है। मगवान् यमचन्द्र का अवतारकाल आधुनिकों की हिष्ट से भी अशोक से कई सहस्य पूर्व विश्वाम करता है। सममद के अनन्योपासक श्रीमारुति अशोकवादिका में वैठी हुई जगन्माता के कोड़ में जिस मुद्रिका के द्वारा-सन्देश पहुँचाते है, वह मुद्रिका 'रामनामाङ्किता' है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से प्रमाणित है—

## वानरोऽहं महाभागे ! दृतो रामस्य घीमतः । रामनामाङ्कितं चेदं पश्य देव्यङ्गु लीयकम् ॥ ( वा० सु० कां- ३६।२। ) ।

लिपि के अभाव में मुद्रिका का रामनाम से संयुक्त होना कैसे सम्भव था?, यह उन्हीं लिपिविशारदों से प्रष्टव्य है। स्वयं ऋग्वेद में कई स्थलों में पत्रादि-प्रेषण कम्मों के समर्थनद्वारा लिपि की सता प्रतिष्वनित हुई है। विज्ञानभवनापरपर्व्यायक स्र्य्यंस्दन, सोमरसदोग्ध्री गौ, सोमवल्ली, तीनों देवक्लों के विनाशक अमुरों का जब भारतीय सुदास आदि राजाओं से दमन न हुआ, तो यह समाचारपत्र-द्वारा स्वर्गाधिपति इन्द्र के समीप पहुँचाए गए। इन्द्र ने पत्रवाहक के द्वारा सन्देश भिजवा कर स्वयं उपस्थित हो उन्हें सान्त्वना दी, एवं अमुरक्ल का विष्वंस किया। अस्तु, भारतीय दृष्टिकोण के धरातल से ऐसे रिसर्च का कोई महत्त्व नहीं है। भारतीय शास अपनी कुछ एक परिभाषाएँ रखता है, जिनका परिशान प्राप्त किए बिना बुद्धिवलसाहस्त्री से भी भारतीयकोश के सङ्कोत शब्दों का समन्वय नहीं किया जा सकता।

### ७-श्रुति-स्मृति-संज्ञामीमांसा-

वस्तुतस्व का तथाभृत स्वरूप 'सत्य' है, त्रातथाभृत स्वरूप 'मिथ्या' है। याथातथ्य ही स्त्य की मौलिक परिभाषा है। जो जैसा है, उसे वैसा ही समभना सत्यज्ञान है, यही स्त्यज्ञान दर्शनपरिभाषा में 'प्रमा' नाम से व्यवहृत हुआ है। जिस साधन से यह प्रमात्मक सत्यज्ञान उत्पन्न होता है, 'प्रमाजनकम्' निर्वचन से वही प्रमासाधन 'प्रमाण' नाम से व्यवहृत हुआ है। याथातध्यात्मक सत्यस्वरूप प्रमाज्ञान प्रत्यच्च, अनुमान, शब्द, मेद से तीन साधनों के द्वारा सम्भव है। अतएव उक्त निर्वचनातुमार तीनों प्रमामाधकों को 'प्रमाण' कहा जा सकता है। इन तीनों प्रमाणों में अनुमान, और शब्द, दोनों प्रमाण प्रत्यच्चमूलक हैं। प्रत्यच्च के आधार पर दोनों को प्रामाणिकता अवस्थित है। अतएव इन दोनों को प्रत्यच्च प्रामाण्यसापेच्च होने से 'परतः प्रमाण' कहा जायगा। प्रत्यच्च प्रमाण अपने प्रमाण्य के लिए किसी अन्य प्रमाण की अपेचा न रखता हुआ अपना स्वय अपन ही प्रमाण है, अतएव 'प्रमाणानां प्रमाणंभूत' इस प्रत्यच्च प्रमाण को 'स्वतः प्रमाण' कहा जायगा।

प्रत्यच्च का चच्चिरिन्द्रय से सम्बन्ध है। एवं सम्पूर्ण इन्द्रियों में चच्चिरिन्द्रय ही एकमात्र सत्य का अनुगामी है। कारण यही है कि-'तदात्-तत्-सत्यमसो स आदित्यः' (शत०) इत्यादि निगमानुसार सत्यात्मक आदित्य हीन्चच्चिरिन्द्रय का प्रमव है। सचमुच प्रजापित ने चच्च में ही सत्य का निधान किया है। यही कारण है कि, "मेंने देखा है–इसलिए मेरा कथन सत्य है, मैंने सुना है–इसलिए मेरा कथन सत्य हैं" इमप्रकार परस्पर विविद्मान दो व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित होने पर हम उसी के कथन पर विश्वास प्रकट कर देते हैं, जो कि-'मैंने देता हैं" यह कहता है। इसी चान्चुप्र सत्य का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं—

''नानृतं वदेत् विचवणवतीं वाचं वदेत् । चत्तुर्वे विचवणम् । यतद्वे मनुष्येषु सत्यं निहितं, यञ्चत्तुः । यत्र द्वौ विवदमानावेयातां- अहमदर्शं, अहमश्रौषम्' इति । य एवं ब्रृ्यात् 'अहमदर्शम्' इति, तस्मा एवा श्रद्दध्यामः ',

(शत० १।३।१।२७।)

प्रत्यच्च का अर्थ है—'दृष्टि', जो कि दृष्टि अन्य किसी प्रमाण की अपेन्ना न रखती हुई स्वतःप्रमाणभूता है। इस सम्बन्ध में यह विवेक अवश्य कर लेना चाहिये कि—लौकिक—मौतिक विषयों से सम्बन्ध रखने वाली दृष्टि ऐन्द्रियक दृष्टि है, एवं लौकिक अर्थों की संत्यता के सम्बन्ध में यह ऐन्द्रियक लौकिक दृष्टिरूप प्रत्यन्न ही प्रमाण है। अलौकिक—आधिदैविक, आध्यात्मिक सुस्न्म विषयों से सम्बन्ध रखने वाली दृष्टि—योगजदृष्टि है, आर्थदृष्टि है, पवित्र—शुद्ध—व्यवसायधम्मीनुगता नित्यविज्ञानदृष्टि है। एवं दृन्द्रियातीत अलौकिक अर्थों की सत्यता के सम्बन्ध में यह अलौकिक दृष्टिरूप प्रत्यन्न ही प्रमाण है। लौकिक सत्य में लौकिक चन्नु (दृन्द्रियसत्य) प्रमाण है, अलौकिक सत्य में अलौकिक चन्नु (वृज्ञानदृष्टि की प्रमाण है। अवग्य-दर्शन की प्रतिस्पर्द्धां में दर्शन को प्रामाएय है। एवं दर्शनदृष्टि, विज्ञानदृष्टि की प्रामाएय है।

त्रादित्य में हैं। चत्तुरिन्द्रिय का सम्बन्ध है, ब्रादित्य से ही विज्ञानचत्तु का सम्बन्ध है। दोनों के स्वरूप में मेद यही है कि, ब्रादित्यपाणात्मक (इन्द्रात्मक) देवभाव चत्तुरिन्द्रिय का स्वरूपसमर्पक है। ब्रादित्यगत चिदात्मतत्त्व विज्ञानचत्तु का प्रवर्त के है। 'बोऽसावादित्ये पुरुष: सोऽहम्' वाला ब्राःत्मसत्य ही विज्ञानसत्य है, जिनका 'चान्तुपपुरुष' रूप से, एवं 'दिन्त्यणान्तिपुरुष' रूप से उपनिषदों में विश्लेषण हुत्रा है। यही ब्रान्तर्य्यामी है। इनके लिए मूत-भविष्यत्-सब कुछ वर्तमानवत् प्रत्यन्त है। चिरकालिक तपोयोग से विश्रुद्ध-सन्विष्ठ बने हुए ऋषियों के ऋतम्मरात्मकप्रज्ञाधरातल पर प्रतिबिभिवत इस ब्रान्तर्य्यामी का अनुग्रह हों जाता है।

फलतः ऋषिद्दष्टि अन्तर्यामी की दृष्टि से अभिन्न बन बाती है। इनकी दृष्टि उससे योग कर तद्रूपा बन बाती है, अतएव इसे 'योग बहर्ष्टि' कहा गया है। इन्द्रियातील तत्वों के सम्बन्ध में यही दृष्टि सफल होती है। अतएव प्राम।एयवाद के सम्बन्ध में निर्द्षिट 'प्रत्यव्द' प्रमाण से यह अलौकिक-ऋषिदृष्टि ही अभिपेत है, जो कि अनुपद में ही 'अुति' रूप से पाठकों के सम्मुख उपियत होने वाली है।

त्रतीतानागतरा, त्रतएव विदिववेदितव्य, महामहर्षियों नें त्रालौिक त्रार्षहिष्ट के प्रभाव से इन्द्रियातील तत्त्वों का साद्धात्कार किया। इन्होंनें जिस तत्त्वसमिष्ट का साद्धात्कार किया, वह माद्धात्कता तत्त्वसमिष्ट इनकी 'प्रत्यद्धहिष्ट' कहलाई। प्रत्यद्धहिष्टरूप इस दृष्ट त्रायं का ऋषियों नें परोद्धहिष्टरूप त्रारमदादि लौकिक पुरुषें को शब्दद्धारा उपदेश दिया। ऋषियों के द्वारा सुना गया वही उपदेश 'श्रुति' कहलाया। दृष्टि से दृष्ट अर्थ का श्रामनय करने वाला शब्द दृष्टि से अभिन्न है। अत्तएव इस शब्द को हम ऋषिदृष्टि ही कहेगे। अष्टिष्टि हम शब्द क्योंकि हमारे अवरा का विषय बनता है, एकमात्र इसी हेत से इसे 'श्रुति' कहना न्यायसङ्गत मान लिया गया है। इसी दृष्टि हमा श्रुति का रहस्यार्थ स्वित करते हुए श्रुमियुकों नें कहा है—

''साचात्कृतधम्मीण ऋषयो वभूवः । तेऽमाचात्कृतधम्मभ्योऽवरेम्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्बादुः-दैवीं वाच्रमुपासमिवि''

ऋषियों के द्वारा उपदिष्ट शब्द, जिसे कि हम हमारी अपेदा से श्रुति कहते हैं, क्या-क्खुतत्व है !, इस प्रश्न की मीमांसा करने पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँ चना पहता है कि, ऋषियों की आर्क्टिष्ट से दृष्ट अर्थ सादान 'दृष्टि' ( प्रत्यच्चतान ) है। उपदिष्ट शब्द इस दृष्टि का ही विषय बन रहा है। दूसरे शब्दों में ऋषि शब्दों के द्वारा दृष्टार्थरूपा दृष्टि का ही अभिनय कर रहे हैं। दृष्ट अर्थ, तद्वाचक शब्द, दोनों शब्दार्थतादात्म्य्न्याव से, किंवा शब्दार्थ के औत्पिचकसम्बन्ध से-जिसका कि खरडारम्भ में विस्तार से प्रतिपादन किया जा चुका है—अभिन्न हैं। अर्थ आत्मा है, शब्द शरीर है। आत्मशरीरसमष्टि जैमे एक देवदत्त है, एवमेव दृष्टार्थरूपा दृष्टि, एवं तद्वाचक शब्द, दोनों मिल कर एक तत्त्व है। फलतः ऋषिशब्द ही ऋषिदृष्टि है, ऋषिदृष्टि ही ऋषिशब्द है। अत्राप्त च दृष्टि ही शुति ( शब्द ) है, श्रुति ही दृष्टि है।

दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए। 'हमारा सुना हुआ शब्द दृष्टा का शब्द है' बब हमें यह बोध हो जाता है, तो ऐसे शब्दप्रामायय के लिए हमें फिर अन्य प्रमाण की अपेदा नहीं रह बाती। यही नहीं, अपित दृष्टि का अभिनय करने वाले इसी शब्द से तदिमित्र दृष्टिक्ष अर्थ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो बाता है। क्योंकि यह शब्द अपने से अभिन्न दृष्टिक्ष अर्थ का ही तो स्पष्टीकरण कर रहा है। क्योंकि दृष्टा महर्षि के दृष्ट अर्थ को हम उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं, इसलिए भी इस अर्थिशब्द को 'अृति' कहना अन्वर्थ बनता है। अर्थिशब्द-त्रृष्टि के लिए शब्दार्थतादात्म्यन्याय से 'दृष्टि' है। परन्तु हम क्योंकि उसे सुनते मात्र हैं, सुन कर उस पर प्रत्यत्त्वत् विश्वास करते हैं, इसलिए भी उस अर्थि शब्द को 'अर्ति' कहा बाता है। साथ ही अर्थि दृष्ट अर्थ को हम अर्थिशब्द से ही सुनते हैं, इसलिए भी वह शब्द श्रुति कहलाने योग्य है। इस प्रकार हो विभिन्न दृष्टियों से 'अर्ति' शब्द के अर्थ का समन्वय किया वा सकता है।

द्रष्टा का शब्द उमयथा 'श्रु ति' है, यही तात्पर्ध्य है। क्योंकि दृष्टा का शब्द उसकी स्वतः प्रमास् भूता प्रत्यच्हिष्ट की माँति स्वतः प्रमास है। स्वप्रामास्य के लिए यह भी दृष्टिवत् अन्य किसी रविवशेष (शब्दिवशेष) की अपेचा नहीं रखता। अतएव आप्तपुरुषों नें श्रु ति का लच्चस किया है—''निर्पचो रवः श्रुतिः''। सम्पूर्ण मीमांमा से बतलाना हमें यही है कि, द्रष्टा की दृष्टिरूप प्रत्यच्जान का अभिनय करने वाला दृष्टा का शब्द श्रु ति है। यह श्रु ति उस दृष्टा की दृष्टि है, अतएव दृष्टिरूप श्रु ति को हम अवश्य ही स्वतः प्रमासलच्चर प्रत्यच्यमास कह सकते हैं।

मेथावी श्रोता ने द्रष्टा के दृष्ट ऋर्य का दृष्टिरूप श्रुतिद्वारा श्रवण किया । द्रष्टा के शब्द से इसने जो कुछ सुना, उसे संस्काररूप से मानसजगत् में प्रतिष्ठित किया । मानस जगत् में संस्काररूप से प्रतिष्ठित इस श्रुत ऋर्य का इस श्रोता ने ऋपने शब्दों में दूसरों को उपदेश दिया । इसका यही शब्दोपदेश 'स्मृति' कहलाया । संस्कार ही स्मृति का जनक माना गया है । संस्कारज्ञान के ऋाधार पर जो भी शब्द हमारे मुख से निकलता है, वह 'स्मृति' कहलाता है । क्योंकि श्रोता संस्काराविक्ष्य ज्ञान के ऋाधार पर द्रष्टा के द्वारा श्रुत ऋर्य का ऋमिनय करता है, ऋतएव इसे ऋवश्य ही 'स्मृति' कहा जा सकता है ।

श्रीता श्रपने शब्दों से अर्थश्रुति सुनाता है, अर्थद्दष्टि नहीं । अर्थद्दष्टि तो स्वयं इसका संस्कार है । इस संस्कार के आधार पर अर्थश्रुति ही यह स्वराब्दों में प्रकट कर सकता है । श्रोता की अर्थश्रुति से स्मृतिशब्द-श्रोता व्यवहित अर्थद्दष्टि का अनुमान अवश्य लगा लेता है । अतएव इस स्मृतिशब्द को हम 'अनुमानप्रमाण' कह सकते हैं, जो कि प्रत्यक्तर श्रुतिप्रमाण के आधार पर प्रतिष्ठित है । यही स्मृति का परतः प्रामाण्य है । स्वप्रामाण्य के लिए अन्य प्रमाण की अपेद्धा रखने वाला प्रमाण ही परतः प्रमाण है । तात्पर्य्य कहने का यही हुआ कि, दृष्टि (प्रत्यच्च ) द्वारा प्राप्त होने. वाला ज्ञान प्राथमिक ज्ञान है, अन्यज्ञानानपेच स्वतन्त्र ज्ञान है । श्रोता इसे सुन कर जो कुछ कहता है, वह दृष्टिरूप श्रुति के आधार पर कहता है । अतएव इसका शब्द श्रुतन्त्र अर्थ को आधार बनाता हुआ परतः प्रमाण है । अतएव 'दृष्टुर्वाक्यं श्रुतिः' श्रुति का जहाँ यह लच्चण किया जाता है, वहाँ स्मृति का 'समर्त्तु वाक्यं स्मृतिः' यह लच्चण होता है । मन्वादि धम्मिचाय्यों ने श्रीत अर्थ को सुना मात्र है, देखा नहीं । साचात्कार नहीं किया । जैसा सुना, तदनुसार अपने शब्दों में व्यक्त किया । यहाँ वक्ता स्वयं आप्त (पहुँ चवान—विषयप्राप्त—विषयसाचात्कर्ता) नहीं है, अपितु आपतों से श्रुत अर्थ का समर्तामात्र है । अन्यपुरुषज्ञानाधार पर इसका ज्ञान प्रकट हुआ है । इसका ज्ञान उसके ज्ञान पर प्रतिष्ठित है । अतएव स्मृतिशास्त्र को परतः प्रमाण कहना समीचीन बनता है । जब तक स्मृतिकार अपने वाक्यार्थ के सम्बन्ध में श्रीतप्रमाण का आश्रय नहीं तो लेतो, तब तक उनके वाक्य में प्रामाण्य बुद्धि नहीं होती। इसी आधार पर स्मृति कहती है—

या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ (मनुः १२।६४)।

याज्ञवल्क्य, विस्ति, पाराशर, शङ्क, लिखितादि इतर स्मृतियों की ऋपेचा मनुस्मृति वेदप्रामाएय से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। श्रतएव "मनुर्वे यत् किञ्चावदत्, तद्भेषजं भेषजतायाः" के ऋनुसार स्मार्त्त ग्रन्थों में मानवधर्मशास्त्र का विशेष समादर है। अन्य स्मृतिकार मी मानवधर्मशास्त्र के इस वैशिष्टक का निम्न लिखित शब्दों में अभिनय कर रहे हैं—

> ''वेदार्थोपनिबन्धचात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम् ॥ मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते ॥१॥ तावच्छास्त्राणि शोभन्ते तर्क-व्याकरणानि च ॥ धर्म्मार्थमोन्तोपदेष्टा मनुर्यावन्न भाषते ॥१॥'' (बृहम्पतिः ) ''पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेदाश्विकित्सितम् ॥ आज्ञासिद्धानि चच्चारि न हन्तव्यानि हेतुमिः ॥" (ब्यासः )

स्मार्च प्रमाण को हमनें 'अनुमान' प्रमाण बतलाया है। यह अनुमान प्रमाण आगे बाकर स्मृतं, निवन्ध, मेद से दो विभानों में परिणत हो बाता है। परतःप्रमाणभूत स्मृतिशास्त्र में वक्ता के भेद से यदि खिद्धान्तों में परस्पर विरोध प्रतीत होनें लगता है, तो अनुमान के द्वारा उन विरुद्ध प्रतीत स्मार्च आदेशों को यथावत् सङ्गित लगा दी जाती है। उस सङ्गितशास्त्र का ही नाम 'निवन्धशास्त्र' है, जिनके कि निर्णयसिन्धु, धर्म्मिसिन्धु, चतुर्वर्गचिन्तामणि, अतराज, तीर्थराज, आद्धकल्प, आदि अनेक अवस्तर विभाग सुप्रसिद्ध हैं। इसप्रकार श्रुति, स्मृति, निवन्ध, भेद से आमाएयवाद तीन मार्गों में विभक्त है। श्रुति प्रत्यचप्रमाण है, स्मृति शन्दप्रमाण है, निवन्ध अनुमानप्रमाण है। निक्चों का प्रामाण्य स्मृति पर, स्मृतिप्रामास्य श्रुतिशास्त्र पर अवलम्बित है। तीन से अतिरिक्त बो शब्दप्रपञ्च है, वह सब वाग्विग्लापनमात्र है, अप्रमाण है, सत्त्रलाप है।

परिच्छेदारम्भ में हमनें स्मृति को अनुमान प्रमाण कहा था। परन्तु अनुपद में ही इसे तो शब्द-प्रमाण कहा, एवं निबन्ध को अनुप्रमाण कहा। इस विरोध का भी समन्वय कर लेना चाहिए। यदि श्रुति प्रत्यच्च प्रमाण है, तो स्मृति अवश्य ही शब्दप्रमाण, तथा निबन्ध अनुप्रमाण है। यदि निबन्ध का स्मृतिप्रमाण में ही अनुमानप्रमाण है। प्रमाणत्रयी का इस हिंध से श्रुति- द्वै विध्य के आधार पर समन्वय किया जायमा। श्रुति के 'हिष्ट-श्रुति' मेद से दो पर्व क्तलाए गए हैं। अमृषिहिष्ट जहाँ प्रत्यच्प्रमाण है, वहाँ हष्टार्थ का अभिनय करने वाला अमृषिशन्द आप्तोपदेशलच्या शब्दप्रमाण है। निबन्धगर्मित स्मृतिप्रध्य इस शब्दानुमान के द्वारा अपनी प्रामाणिकना सुरचित रखता हुआ अनुमानप्रमाण है।

विभिन्न दृष्टि से विषय का समन्वय कीजिए। प्रत्यच्च, अनुमान, राज्द, इन तीन प्रमाणों में से जो राज्दप्रमाण है, वही स्वयं प्रत्यच्च अनुमान, मेद से दो भागों में विभक्त है। अति भी राज्दप्रमाण है, स्मृति भी राज्दप्रमाण है। मेद दोनों में यही है कि, अतिलच्चण राज्दप्रमाण दृष्टिमृतक (प्रत्यच्चमृतक) बनता हुआ स्वतःप्रमाण है। एवं स्मृतिलच्चण राज्द अतिमृत्वक बनता हुआ परतःप्रमाण है। अतिकष राज्दप्रमाण प्रत्यच्चदृष्टिलप बनता हुआ प्रत्यच्चदृष्टिलच्चण अति राज्द को आधार बनाता हुआ अनुमानात्मक राज्दप्रमाण है। इसप्रकार तीन प्रमाणों के अन्ततोष्त्य प्रत्यच्च

श्रानुमान, ये दो ही विवर्त शेष रह जाते हैं। प्रत्यच्न भी शब्दप्रमाण ही है, श्रानुमान भी शब्दप्रमाण ही है! द्रष्टा का शब्दप्रमाण-प्रत्यच्प्रमाण है, श्रोता का शब्दप्रमाण श्रानुमान प्रमाण है। प्रत्यच्प्रमाणात्मक शब्दप्रमाण श्रुतिशास्त्र है, श्रानुमानप्रमाणात्मक शब्दप्रमाण स्मृतिप्रमाण है। इसप्रकार 'श्रापि संराधने प्रत्यच्चानुमानाभ्याम्" (ब्रह्मसूत्र २।२।२४) के श्रानुभार प्रत्यच्च श्रुति, श्रानुमेया स्मृति, इन दो प्रामाणों पर ही भारतीय प्रामाण्यवाद विश्रान्त है। इससे निष्कर्ष यह निकला कि, शंब्दप्रमाण का प्रत्यच्च-श्रानुमान के साथ समद्वलन करने से शब्दह्वैविध्य (श्रुतिसमृतिशब्दह्वैविध्य) ही प्रत्यच्चानुमानप्रमाणह्मयी बन जाता है।

यदि शब्द को प्रत्यवानुमान से पृथक करके देखा जाता है, तो उस समय प्रत्यच्च, अनुमान का स्वरूप भिन्नवत् प्रतीत होने लगता है। उस समय द्रष्टा की दृष्टि प्र॰ प्र॰ है, द्रष्टा का वाक्य शब्दप्रमाण है, एवं श्रोता का शब्द अनुमानप्रमाण है। अथवा तो द्रष्टा का वाक्य प्रत्यच्चप्रमाण है, श्रोता का वाक्य शब्दप्रमाण है, एवं निवन्धशब्द अनुमान प्रमाण है, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है।

प्रत्यस्, अनुमान, इन दो प्रधान प्रमाणों को ही राद्धान्तपस्च मानते हुए एक तीसरे ही दृष्टिकोण में विषय का समन्वय कीजिए । दृष्टि, युक्ति, श्रुति, स्मृति, मेद से दो के चार विवर्त हो जाते हे । आर्षदृष्टि से दृष्ट ज्ञान ऋषि की 'अशाब्दी' दृष्टि है । इस अशाब्दी दृष्टि (प्रत्यस्त्रान)का अभिनय करने वाली श्रुति (वेदशब्द) शाब्दीदृष्टि है । अशाब्दी दृष्टि भी प्रत्यस्त्रमाण है, शाब्दीदृष्टि भी प्रत्यस्त्रमाण है, दोनो स्वतःप्रमाण है । स्मृतिशब्द शाब्दतर्क ( युक्ति ) है, युक्ति अशाब्दतर्क है । इसप्रकार अनुमान प्रमाण भी युक्ति, म्मृति मेद से दो भागों में विभक्त हो जाता है । फलतः चार प्रमाण सिद्ध हो जात है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है—

मन्त्रमागवत् विधि-त्रारएयक-उपनिषत् की समष्टिरूप ब्राह्मणमाग भी वेदशास्त्र है, श्रुतिशास्त्र है, यह 'क्या उपनिषत् वेद हैं ?' प्रकरण में महासमारम्भ से प्रमाणित किया जा जुका है। एवं 'श्रुति' शब्द का श्रवण-परक ऋषे लगाने वाले सम्भवतः यह स्वीकार करते होंगे कि, ब्राह्मणकाल में 'लिपि' अवश्य थी। यदि ऐसा है, तो उनके उस रिसर्च का क्या मृत्य रहा ?, जिसके आधार पर उन्होंनें श्रुति शब्द की प्रागुक्त मीमांसा की हैं। अपिच थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि, मन्त्रमाग ही 'श्रुति' है। और यह भी तुष्यद् जैन-न्याय से स्वीकार कर लेते हैं कि, लिपि के अभाव से मन्त्रमाग 'श्रुति' कहलाया है। परन्तु उस दशा में हम उनसे यह प्रश्न करेंगे कि-'स्मृति' शब्द का उन्होंनें ऋपनी परिभाषा में क्या अर्थ किया है ?। तब तो श्रुति को 'स्मृति' कहना विशेष सुविधा का द्योतक होगा। क्योंकि, सुनी-सुनाई बातों में स्मृति की विशेष अपने पहली है। इसीलिए तो हमें विवश होकर कहना पड़ता है कि, आज का यह रिसर्चकाएड भारतीय पारिभाषिक तत्ववाद से सर्वथैव बहिष्कृत है। इन्द्रियातीता आर्थहिष्ट के द्वारा प्रत्यन्तीकृत ज्ञान को प्रत्यन्तकर्ता के

शब्दों के द्वारा हम सुनते भर हैं, देख नहीं सकते, एकमात्र इसी रहस्यस्चन के लिए प्रयुक्त 'श्रुति' शब्द बुद्धि-मानों में ऐसा व्यामोह उत्पन्न कर देगा , एवं जिसके निराकरण के लिए हमें श्रुतिशब्दमीमांसाप्रकरण में ऐसे अप्रिय सत्य का आश्रय लेना पड़ेगा, यह सब कुछ श्रुतिपरायण आर्ष देश के लिए विडम्बना ही तो मानी जायगी।

#### 

जो आधुनिक विद्वान्- 'अग्निर्वे देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेश सर्वा अन्या-देवताः' (ऐ॰ ब्रा॰ १११।) का यह तात्पर्य लगाने की भूल कर सकते हैं कि, किसी समय विष्णुपूजा प्रधान बन गई थी,—जो काल्पनिक साङ्केतिक 'श्रुति' राज्द के आधार पर वेदकाल में लिपि का अमाव मानने का दुस्साहस कर सकते हैं,—जो इतिवृत्तज्ञ भारतीय सम्यता के इतिवृत्त को अपनी विशुद्ध कल्पना के आधार पर पाषाण्युग, लौहयुग, ताम्रयुग, आदि काल्पनिक युगों की प्रतिच्छाया से आवत कर सकते हैं,—जो राजनैतिक भारतीय स्वत्वापहरणवृत्ति को दृदमूल बनाने के लिए प्राग्मेरु (पामीर) को भारतीयों का मुलनिवास मानने की वृष्टता कर सकते हैं,—वे यदि यह सिद्धान्त स्थापित कर दें कि, मारतीयों का एकेश्वरवाद केवल उपनिषदों की देन है, तो हमें कोई आश्वर्य नहीं करना चाहिए। ''मन्त्रकाल में भारतीय अनेक देवताओं के ही उपामक रहे हैं। क्योंकि तब तक इन्हें सर्वव्यापक अखराड आत्मतत्त्व का बोध नहीं था। अनेक रातां व्याप्त के चंछु उपनिषद्धां के पित्र अभिन्न ईश्वरात्मा का बोध हुआ?' सिद्धान्त एक भारतीय की दृष्ट में इसिलए सर्वथा उपेच्यािय है कि, इस सिद्धान्त के समर्थन में जो युक्ति—तर्क-प्रमाण उद्धृत हुए हैं, वे सर्वथा आपात-रमसीब हैं।

वस्तुस्थित तो कुछ ऐसी है कि, विगत कितपथ शताब्दियों से भारतीय आर्षण्या की स्व-निष्ठा अनेक कारणों से विकिम्पत हो पड़ी है, जिसके दुष्परिणामस्वरूप भारतीय मानव अपनी आत्मिनिष्ठा मे मर्वथा पराङ्मुख बन गया है। अतएव च इसकी आत्मिक-बौद्धिक-मानिष्ठक-तथा शारीरिक यचयावत्—प्रवृत्तियाँ 'स्व' की उपेसा कर 'पर' माव को ही प्रमुखता प्रदान करने लग पड़ी है। यह अपने स्वरूप से न कुछ मोचता, न करता, अपितु इसका प्रत्येक विचार, प्रत्येक कम्मी निष्ठाभिभवमूला प्ररप्रत्ययनेयतानुगता 'भावुकता' के अनुग्रह में 'पर' को अवलम्ब बना कर ही प्रवृत्त हो रहा है। 'एकेश्वरवाद' लच्चणा विप्रतिपत्ति मी इसी मावुकता को लच्य बना कर प्रवृत्त हो पड़ी है, जिसका आर्षनिष्ठा के स्वेत्र में कुछ मी तो महत्त्व इसलिए नहीं है कि, वेदशास्त्रिद्ध अभिन्नब्रह्मस्तावाद, बहुदेवतावाद, खण्डात्मवाद, विभिन्न कर्म्ममेदवाद, उपास्यदेवतामेदवाद, उपनाप्रकार-मेदवाद, सब कुछ विभिन्न तत्त्ववादों के आघार पर प्रतिष्ठित सुव्यवस्थित वैसे ज्ञान-विज्ञान-सम्मत दृदनम सिद्धान्त हैं, जिनमें मावुकता का प्रवेश भी निषद्ध है। "अमुक सम्प्रदायविशेष एक ही ईश्वर मानता है, जबिक हमारे यहाँ बहुदेवतावाद है। अवश्य ही इस दिशा में हम उनसे निम्न कोटि में आ गए हैं" इस प्रकार की भावुकतामूला मानस—कल्पना के व्यामोह में आसक्त-व्यासक हो पड़ने वाले आतुर मानवों ने ही 'एकेश्वर-

<sup>\*-</sup>गीताविश्वानभाष्यभूमिका-'बहिरङ्गपरीचा' नामक प्रथमखण्ड में इन त्र्रापातग्मणीय क्लियन पाषाणादि युगों के कल्पित इतिहास का स्पष्टीकरण हुन्ना है।

वाद' मूला विप्रतिपत्ति को जन्म दे डाला है। श्रौर इस विप्रतिनित्ति के निराकरण के द्वारा श्रपने श्रापको उन नम्प्रदायविशेषों के ममकत्त् ला खड़ा कर देने के व्यामोहन से ही उन्हें यह कल्पित मार्ग निकालना पड़ा है कि, ''उपनिपत्काल में भारतीय भी एकेश्वरवाद के ही समर्थक बन गए थे''। श्रव्रह्मण्यम् ! श्रव्रह्मण्यम् !! महती विडम्बना !!! भ्रान्त भारतीयों को इसी परदर्शनमूला महती भ्रान्ति के उपलालन के लिए ही हमें भी लोकसंग्रह-बुद्धया 'श्रु तिशब्द्मोमांसा, तथा एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि' जैसे भावुकतापूर्ण परिच्छेद का यहाँ सिन्नवेश करना पड़ रहा है, जिसका तत्वेतिष्ठत निम्न-लिखितरूपेण भावुकप्रजा के सम्मुख उपस्थित हो रहा है।

हमारे ये विचारशोत्त बन्यु अपने कल्पना-प्रस्नों को उपित्यित करते हुए सम्भवतः यह भूल जाते हैं कि, आज के हम हीनयुग में भी, जिसमें कि उन्हीं के अनुग्रहिविशेष से भारतीयों ने अपने मौलिक वेदशास्त्र का स्वाध्याय छोड़ दिया है, यत्रतत्र वेदम्यासी प्रकट हो ही जाते हैं। और तब उनकी आँखों में इसप्रकार घू लिप्रचेप करना सर्वथा असम्भव बन जाता है। धीरक्कों का यह कहना कि, "ऋग्वेद सब से प्राचीन प्रन्थ है। उपनिषदों का निम्मीण बहुत आगे जाकर हुआ है। विकासवाद-सिद्धान्त के अनुसार भारतीयों ने अपने ज नचेत्र में क्रिमक उन्नति की है। पहिलो पाषाणपूजा आरम्भ की, इन्हीं के शस्त्रास्त्र बनाए। अनन्तर अगिन-वायु-सूर्य्य के मामने घुटने टेकने लगे। इनकी शिक्तयों से प्रभावित हो कर इन जड़ पदार्थों की उपासना होने लगी। इस कमविकास के अनुग्रह से अनन्तकाल के अनन्तर इन्हें एकेश्वर का बोध प्राप्त हुआ। ऋग्वेद केवल देवताग्रन्थ है। उसमें 'देवता' नामक अगिन-वायु-सूर्य-वर्ष-आदि जड़ पदार्थों का ही प्राधान्य है। मिद्ध है कि, ऋग्वेदकाल में आर्थ्य अभिन्नात्मतत्त्व से सर्वथा अपरिचित थे। इस परिचय का सौमाग्य प्राप्त हुआ इन्हें 'उपनिषद्काल' में'' कहाँ तक चम्य है?, इस प्रश्न का उत्तर देने में अतीत परतन्त्र भारतवत् आज का सर्वतन्त्रस्वतन्त्र भारत भी दुर्भाग्यवश इसलिए असमर्थ है कि, इसको सञ्चालिका सत्ता देश की मौलिक-संस्कृति, एउ तदाधारभूत आर्ववेदशास्त्र को अपनी परप्रत्ययनेयता से सर्वथेव विस्मृत किए हुए है।

वेदशास्त्र भारतवर्ष की प्रातिस्विक सम्पत्ति है। हमारे पिता-पितामह-प्रपितामहों की स्वोपार्जिता ऋच्य-निधि हैं। सहक्षों कोस दूर बैठे हुए वेदशास्त्रपरिभाषानभिज्ञ उन्होंनें तो वेदरहस्य समक्त लिया, किन्तु भारतीय उसके इतिवृत्त से भी ऋपरिचित हैं १, कैसा प्रलाप ! कैसी वृष्टता !! कैसी विडम्बना !!! 'कालाय तस्में नमः' ?।

छोड़िए इस अप्रिय प्रसङ्ग को । हमें उस तथ्य पर थोड़ा विचार अवश्य कर लोना है, जो सङ्गदोष से आस्तिकवर्ग में भी भ्रान्ति का कारण बन जाया करता है । जिस ऋग्वेद में अद्वेतमूलक एकेश्वरवाद का अभाव बतलाया जा रहा है, वही ऋग्वेद एकेश्वरवर्णन से अय से इतिपर्य्यन्त श्रोतभोत है । तुष्टि के लिए कुछ एक मन्त्रों के उद्धरण ही पर्याप्त होंगे । अग्नि, वायु, स्र्य्य, चन्द्रमा, इन्द्र, वरुण, यम, मातिरश्वा, इत्यादि सम्पूर्ण देवता उस एक ही के अनेकरूप हैं । उसी व्यापक तत्त्व का स्मरण कराते हुए निम्न लिखित मन्त्र जड़वादियों का उद्वोधन करा रहे हैं—

१ — ''एक एवाग्निर्वहुधा समिद्धः, एकः स्र्य्यो विश्वमनुप्रभूतः । एकेवोषाः सर्विमिदं विभाति ''एकं वा इदं वि वभूव सर्वम्" ॥ (ऋक्सं०न।४न।२।)।

- २---''अचिकित्वाञ्चिकतुपश्चिद्त्र कवीन् पृच्छामि विद्यने न विद्वान् । वि यस्तस्तम्भ पडिमा रजांसि-''अजस्य रूपे विमपि रिव-'देकम''। (ऋक्सं० १।१६२।६)।
- ३— "नासदासीन्नो सदात्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्। किमावरीहः कुह कस्य शम्भेन्-अम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्।। न मृत्युरासीदमृतं न तिह न रात्र्या अह्व आसीत् प्रकेतः। आनीदवातं स्वधया 'तदेकं' तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास।। तम आसीत्तमसा मूलमग्रेऽप्रकेतं सिललं सर्वमा इदम्। तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्मिहना जाय-'तेकम्''।। (ऋक्मं०००।४०६।४,२,३)।
- ४—''तिस्रो मातृ स्त्रीन् पितृ न् विश्र-'देकं' ऊर्ध्वग्तम्थौ नेमव ग्लापयन्ति । मन्त्रयन्ते दिवो अग्रुप्य एष्टे विश्वभिदं वाचमविश्वभिन्वाम्''।। (ऋव्मं० १।१६४।१०।)।
- ६— ''एक: सुपर्णः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवनं विचध्टे । तं पाकेन मनसा पश्यमन्तितस्तं माता रेन्हि स उ रेन्हि मातरम् ॥ सुपर्णं विप्राः कवयो वचोभि—'रेकं सन्तं' बहुधा कल्पयन्ति । छन्दांसि च द्धतो अध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादश" ॥ (ऋक्सं०१०।११४।४,४,)।
- ७—''ब्रात्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं चरति देव एषः । घोषा इदस्य शृधिवरे न रूपं तस्मै वाताय हविषा विधेम''॥ (ऋक्सं०१०।१६८।।।।
- प्य ज्ञात्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । यस्य च्छायामृतं यम्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विश्वेम ॥ यश्चिदापो महिना पर्य्यपश्यद्दं द्धाना जनयन्तीर्यज्ञम् । यो देवेष्वधिदेव 'एक' ज्ञासीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

प्रजापते ! न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव । यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो त्र्यस्तु वयं स्थाम पतयो रयीणाम्" ॥ (ऋक्सं०१०।१२१।२,८,१०,)।

- ६—''यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भ्रवनानि विश्वा।
  यो देवानां नामधा 'एक' एव तं सम्प्रश्नं भ्रवना यन्त्यन्या।।
  (ऋक्सं०१०। प्रशः)।
- १०—''विश्वतश्च जुरुत बिश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् । सं बाहुभ्यां धमित सं पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन् देव 'एकः''।। (ऋक्सं०१०। ६१।३।)।
- ११—''इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् । 'एकं' सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यगिन यमं मातिरिश्वानमाहुः'' ॥ (ऋक्सं० १।१६४।४६।) ।

उत मुग्वेदीय वचन यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि, उपनिषदों का एकेश्वरवाद स्वयं मन्त्र—मंहिता में हीं पूर्णरूप से पुष्पित पल्लिवित है । एकेश्वरवाद के श्राधार पर मन्त्र—ब्राह्मणात्मक वेदशास्त्र का वितान हुआ है । अन्यदेशीय विद्वान् हमारी निधि से श्रपरिचित रहने के कारण अनर्गल कहनें लगे, यह अपराध किसी सीमा तक चम्य माना जा सकता है। परन्तु आश्चर्य्य हमें तब होता है, जब इसी देश के कितिपय वेदमक मी संहिता में अद्वैतिसिद्धान्तप्रवर्णक अखण्डात्मवाद पर नच नुच करते दिखलाई देने लगते हैं। मगवान् शङ्कराचार्य्य के श्रुतिसिद्ध अद्वैतवाद की समालोचना करते हुए ऐसे ही एक वेदमक ने अपने निम्न लिखित उद्गार प्रकट किये हैं—

"तथा उपसंहार (शलय) के होने पर भी ब्रह्म-कारणात्मक जड़-श्रीर जीव बराबर बने रहते हैं। इसलिए उपक्रम श्रीर उपसंहार भी इन वेदान्तियों की भूँठी कल्पना है। ऐसी श्रन्य बहुत सी बाते हैं, जो शास्त्र प्रस्यन्न प्रमाणों से विरुद्ध है" (सत्यार्थपकाश ११ समुख्जास)।

मारतवर्ष में, तत्रापि ब्रह्मकुल में जन्म लेने वाले. अपने आपको वेदोद्धारक कहने—कहलाने—वाले, एक भारतीय विद्वान् के मुख से विनिःस्त उपर्युक्त अन्तर सुन कर किस भारतीय को दुःख न होगा। सम्पूर्ण वेदशास्त्र नहाँ एकस्वर से सिद्धान्ततः अखरडात्मवादमूलक ऐकात्म्यवाद का समर्थन कर रहा है, वहाँ उक्त कल्पना के मिध्यात्त्व में क्या सन्देह रह न्नात है। इन्हीं सन परिस्थितियों को देखते हुए कहना पड़ता है कि, मताभिनिवेश ही मानव के सत्यज्ञान—प्राप्ति—मार्ग का महा प्रतिन्धक है। वेतदत्तत्विज्ञासुस्रों से सानुनय निवेदन किया जायगा कि, यदि वे वस्तुतत्व पर पहुँचना चाहते हैं, तो उन्हें वेद की परिभाषात्रों के आधार पर विशुद्ध आर्षप्रणाली को ही अपना उपास्य नाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण को विश्राम देते हुए निम्न लिखित उन स्कियों की ओर उपनिषत्—प्रोमयों का ध्यान आकर्षित किया न्नाता है, न्नो सर्वतोभावेन एकेश्वर-वादमूलक अभिन्न—आत्मतत्व का समर्थन करते हुए मृत्युप्रवर्णक नानात्त्व का आमूलचूड़ खरडन कर रहे हैं—

- ?--"यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताद्दमेव भवति । एवं मुनेविंजानत त्रात्मा भवति गौतम !" ॥ -कठोपनिषत् शाश्रा २---''यदेवेह तद्मुत्र यद्मुत्र तद्निवह । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" ॥ --कठोपनिषत् ४।१०। ३ — "यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरित्रमोतं मनः सह प्रासैश्च सर्वैः। तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विम्रञ्चथ अमृतस्यैव सेतुः'।। —मुख्डकोपनिषत् शश्रा ४— गताः कलाः पश्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । कम्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीमवन्तिं ॥ —मुख्डकोपनिषत् ३।२।७। ५- यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे ऽस्तं गच्छन्ति नामस्ये विहाय । तथा विद्वानामरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुर्पैति दिंव्यम् ।। — सुण्डकोपनिषत् ३।२।८। ६— स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति"। —मुख्डकोपनिषत् ३।२।६। ७— एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म'' —छान्दोग्बोपनिषत् ६।२।१। यों पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्दच्यते । पूर्श्य पूर्शमादाय पूर्शमेवावशिष्यते" ॥ -ईशोपनिषत् १। उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखग्डान्तर्गत 'श्रुतिशब्दमीमांसा, एवं एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि' नामक
  - षष्ठ **स्तम्भ**—उपरत **६** ——————

औ:

# उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखराडान्तर्गत 'श्रुतिशब्दमीमांसा, एवं एकेश्वरवाद पर एक दृष्टि' नामक षष्ट—स्तम्भ-उपस्त



उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका-तृतीयखराडान्तर्गत-

ओ:

'द्योपनिषद्-ज्ञानप्रवर्त्तकेतिरुत्तदिग्दर्शन' नामक

9

सप्तम-स्तम्भ

## श्रोपनिषद-ज्ञानप्रवर्त्तकेतिवृत्तदिगृदर्शन

### १-त्रौपनिषद् ज्ञान का स्वरूप---

यदि श्रौपनिषद ज्ञान से निरस्तिष्ठमस्तोपाधि-सर्वप्रपञ्चोपशम-तुरीयशब्दवाच्य-श्रव्याकृत-विशुद्ध बहाजान श्रमिप्र ते हैं, जैसािक व्याख्याताश्रों का मन्तव्य हैं, तब तो हमारे प्रकृत-प्रकरण का कोई तात्पर्व्य शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि-तंत्र ब्रह्म श्रवह्म भवित् दें इत्यादि श्रुतियों के श्रनुसार उस स्थिति में पहुँचने वाले ब्रह्मवेचा वर्णमर्थ्यादा से श्रतीत हैं, श्रतएव उनके लिए वर्णव्यवहार करना सर्वथा श्रमञ्चत है। यदि कारख्त्रयी में संग्रहीत निवृत्तिकर्म्यमृलक ज्ञानयोग-जिसे हम गीतापरिमापा में 'ज्ञानबुद्धियोग' कहेंगे-श्रीपनिषद ज्ञान से श्रमिप्र ते हैं,तो निश्चयेन कहना पड़ेगा कि,श्रीपनिषद ज्ञान के प्रथम प्रवर्ष सिद्धजाति में उत्पन्न, श्रतएव 'सिद्ध' उपाधि से प्रसिद्ध महार्षि किएल थ । एवं ऐसे श्रीपनिषद ज्ञान की श्रपेद्धा प्रकृत प्रशन के सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि, -'श्राह्मण ही श्रीपनिषद ज्ञान के प्रवर्णक थे'।

परन्तु जैसाकि पूर्वपरिच्छेदों में यत्रतत्र स्पष्ट किया जा जुका है, विज्ञान, स्तुति, इतिहास, ज्ञान, मिक्का, कर्म्म, इन ६ श्रों प्रतिपाद्य विषयों के श्रतिरिक्त उपनिषदों का प्रधान लच्य योगात्मिका वह ब्रह्मविद्या है, जिसे हम गीता-परिभाषा के श्रनुसार 'श्रव्ययात्मविद्यानुगता राजर्षिविद्या' नाम से व्यवहृत कर सकते हैं। श्रव्ययाज्ञान उपनिषदों का ज्ञान है, वैराग्यबुद्धियोग उपनिषदों का योग है, ऐसे ब्रह्मज्ञानात्मक वैराग्यबुद्धियोग का ही उपनिषदों में प्रधान्य है, जैसाकि-'उपनिषदों में क्या है ?-उपनिषत्-हमें क्या स्थिताती है ?, इन प्रकरणों में विस्तार से बतलाया जा जुका है। यदापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि, ब्रह्मखं ही इस विद्या, तथा इस योग का स्त्ररूप से प्रवर्तक रहा है, श्रीर इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि, ब्रह्मखं ही श्रोपनिषद—ज्ञान के निश्चयेन प्रथम प्रवर्तक हैं, तथापि एकविशेष दृष्टिकोण के माध्यम से इस बुद्धियोगात्मक श्रीपनिषद—ज्ञान की सम्प्रदायप्रवृत्ति का श्रेय श्रमुक सीमापर्य्यन्त राजर्षिवर्ग को भी प्रदान किया जा सकता है। इसी दृष्टिकोण की श्रपेक्षा से लोकभावुकता—संरक्षणात्मक विम्न लिखित मानस—मन्तव्य पाठकों के सम्मुल उप-रिथत हो रहा है।

श्रमी इस सम्बन्ध में हमें पाठकों के सामने केवल इस परिस्थित का स्पष्टीकरण करना है कि, ज्ञान—कम्मोंभयमूर्ति श्रव्ययपुरुष ही उपनिषदों का प्रधान लच्य है। एवं इसकी प्राप्ति का साधनभूत वैराग्यलच्यण बुद्धियोग ही उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। वैराग्यलुद्धियोगाविच्छन्न श्रव्ययज्ञान ही श्रोपनिषद ज्ञान है। एवं इसी श्रोपनिषद ज्ञान के सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित होता है कि, 'श्रोपनिषद ज्ञान के प्रवर्त्तक कौन थे?'। ब्राह्मणमहर्षियों के यश को श्रयणमात्र भी कम न करते हुए इस सम्बन्ध में स्वयं उपनिषदों के श्रद्धरों के श्राधार पर ही हमें जैसा कुछ मान हुआ है, उसके श्राधार पर कहा वा सकता है कि, –'श्रोपनिषद ज्ञान के प्रवर्त्तक राजिंदि ही थे'।

#### २-देवयुग, श्रौर योगव्यवस्था-

कर्म, मित, ज्ञान, बुद्धियोग, भेद से अनुष्ठेय योग को हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। श्रात्मतत्त्व की संस्थाचतुष्टयी ही इस विभागचतुष्टयी का मूलकारण है। श्रव्ययातमा बुद्धियोग की प्रतिष्ठा है, अद्ययमा ज्ञानयोग की प्रतिष्ठा है, आत्मच्चरात्मा भिक्तयोग की प्रतिष्ठा है, एवं आत्मच्चरानुगत शिपिविष्ठात्मा कर्मायोग की प्रतिष्ठा है। ये चारों कर्त्त व्ययोग जिस देवयुग में सुप्रतिष्ठित थे, उस देवयुग में चारों में से प्रधानता अव्ययात्मानुगत बुद्धियोग की ही थी । तत्कालीन भूमएडल पर प्रकृतिवत् त्रैलोक्य व्यवस्था थी। प्रकृति में अगि-वायु-इन्द्रादि देवमेद से जैसे पृथिवी-अन्तरिज्ञ-द्यु-आदि लोक व्यवस्थित हैं, एवमेव यहाँ भी त्रैलोक्य, एवं लोकाधिपति मानुष देवताश्रों का श्रावास निवास था। दिच्चिण समुद्र से श्रारम्म कर हिमालय पर्य्यन्त भ्लोक की व्याप्ति थी। यही देवयुगकालीन भारतवर्ष था, एवं यहाँ की प्रजा सम्राट् 'मनु' के सम्बन्ध से 'मनुष्य' नाम से प्रसिद्ध थी। यहाँ के शवसोनपात्-ऋतिष्ठावा-(ऋधिष्ठाता) देवता 'भारत' उपाधि से विभूषित 'त्रुग्नि' थे। हिमालय पर्वत से स्रारम्भ कर त्र्रालतायी पर्वतान्त मध्यप्रदेश उस यगव्यवस्था का त्रान्तरिज्ञ्लोक था। यहाँ का प्रजावर्ग 'तिर्थ्यक्' नाम से प्रसिद्ध था, जिसके यन्त, गन्धर्ग, किन्नर, सिद्ध, गुह्यक, रान्त्स, पिशाच, त्रादि त्राठ मेद थे। इन्हीं को 'देवयोनि' कहा जाता था। सुप्रसिद्ध वैभ्राजवन, काननवन, उमावन, स्कन्दवन, त्रादि वनोपवन इसी लोक की शोमा बढ़ाते थे। इस लोक के त्रातिष्ठावा 'वाय' देवता थे। त्राल-तायी पर्वत से ब्रारम्भ कर उत्तरसमुद्रान्त सम्पूर्ण भूप्रदेश उस युग का 'स्वर्ग' था। यहाँ का प्रजावर्ग 'देवता' नाम से प्रसिद्ध था, एवं यहाँ के अतिष्ठावा देवता 'इन्द्र' थे । तत्त्वत: ओ लोक-देवादि व्यवस्था प्राकृतिक-श्राघिदैविक जगत् में व्यवस्थित है, किसी युग में वह सम्पूर्ण व्यवस्था इसी लोक में व्यवस्थित थी। एवं वही बुग देवप्राधान्य से 'देवयुग' नाम से प्रसिद्ध था, जिसे साध्ययुग की तुलना में हम 'द्वितीययुग' भी कह सकते हैं।

उसी देवयुग में पृथिवी-अन्तरिन् च ु-लोकों में तत्तत् स्थानिवेशेषों में वैज्ञानिकों की ब्रह्मपर्षदें विद्यमान थीं, जिनका दिग्दर्शन पूर्वप्रकरणों में कराया जा चुका है। इन सब ब्रह्मपर्षदों के प्रधानाध्यद्ध मगवान्-ब्रह्मा थे, जो कि ब्रह्मविद्या के प्रवर्शक मानें गए हैं। ब्रह्मा के तत्त्वावधान में हीं इन पर्षदों में तत्त्वा-वेषण-कम्में प्रक्रान्त था। इसप्रकार जिस देवयुग में, जिसे कि आर्षधम्मेमूलाधार वेद के सम्बन्ध से 'वेदयुग' मी कह सकते हैं-हमारा ज्ञानचेत्र सर्वांच्च शिखर पर प्रतिष्ठित था, उस महा-भव्य युग में ज्ञानचेत्र के पथिक चार श्रेणियों में विभक्त थे। एवं इस श्रेणि-विभाग की मूलप्रतिष्ठा वही पूर्वोंका योगचतुष्ट्यी बन रही थी।

यद्यिप ज्ञानच्चेत्र में ब्राह्मण-च्निय-वैश्य, तीनों का ही समानाधिकार है, तथापि वर्णक्रमानुसार इस चेंत्र में भी सदा से भी तारतम्य रहता चला आया है। और जिस देवयुग का हम स्मरण कराने चले हैं, उस देवयुग में भी ब्राह्मण, च्नित्रय, इन दो वर्णों के हाथ में ही शिच्चा का प्रचार-प्रसार था। यही कारण है कि, देवयुगकालीन ज्ञानेतिवृत्त के सम्बन्ध में दो वर्णों का ही नामश्रवण उपलब्ध होता है। उस युग के ब्राह्मण, च्नित्रय, इन दोनों वर्णों को क्रमशः दो दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। कम्मीठ ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण, ये दो तो ब्राह्मणवर्ग थे। एवं मक्त च्नित्रय, तथा बुद्धियोगनिष्ठ च्नित्रय, ये दो च्नित्रयवर्ग थे।

यज्ञमूलक त्रयीतत्त्व के द्रष्टा, त्रयीतत्त्व के त्राधार पर यज्ञकर्मों का वितान करने वाले कर्माठ ब्राह्मण 'ऋषि' कहलाते थे। इनका प्रधान लच्य कर्म्मयोग (धर्म्मबुद्धियोग) था। एवं उक्त चार त्रात्मसंस्थात्रों में से

त्रात्मच्चरानुगत शिपिविष्टात्मा इनका मुख्य लच्च था । इनकी यह त्रात्मविद्या इनके इस (ऋषि) नाम सम्बन्ध से गीतापरिभाषा में 'त्रार्षविद्या' कहलाई है, एवं तत्प्राप्तिसाधनभूत प्रवृक्तिस्मीलच्चण योग 'धर्म्मजुद्धियोग' (कर्म्मथोग) नाम से व्यवद्वत हुआ है।

त्रव्यक्त त्रच्रात्मोपासक सिद्ध कपिलानुयायी तपस्वी ब्राह्मण 'सिद्ध' कहलाते थे। इनका प्रधान लच्च ज्ञानयोग (ज्ञानबुद्धियोग) था। एवं उक्त चार त्रात्मसंस्थाओं में से इनका लच्च कायक्लेश—द्वारा प्राप्त होने वाला अच्चरात्मा था, इनकी यह आत्मविद्या इनके इस (सिद्ध) नाम से 'सिद्धिवद्या' कहलाई है, एवं तत्— प्राप्तिसाधनभूत निवृत्तिकम्मलच्चण योग 'ज्ञानबुद्धियोग' (ज्ञानयोग )नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कम्मंठ ब्राह्मणों का कम्मयोग गीता में 'योगनिष्ठा' नाम से, एवं तपस्वी ब्राह्मणों का ज्ञानयोग 'सांख्यिनिष्ठा' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिनका निम्न लिखित भगवदुक्ति से विश्लेषण हुआ है—

## लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा श्रोक्ता मयानघ ! ज्ञानयोगेन सांख्यानां, कम्मीयोगेन योगिनाम् ॥ ( गी॰ ३।३। )।

दूसरा च्रियवर्ग क्रमप्राप्त हमारे सामने त्राता है। त्रव्ययात्मप्रसादानुगत त्रात्मच्र जिन च्रिय राजात्रों का प्रधान लच्य था, वे च्रियराजा तत्प्राप्तिसाधनभूता निष्कामकर्मेलच्रणा परानुरिक्त (मिक्ते) के त्रानुगामी थे। इनकी यह त्रात्मविद्या इन्हीं के नाम से 'राजविद्या' नाम से प्रसिद्ध थी। एवं दत्नाधनभूत योग 'ऐश्वर्य्यबुद्धियोग' (भिक्तयोग) नाम से प्रसिद्ध था।

सर्वप्रश्चानुगत-ज्ञानकम्मोभयसमतुलित-श्रमृतमृत्युमूर्ति-सदस्त्लक्षण श्रव्ययातमा को श्रपना लक्ष्य बनाने वाला, फलाफल-सुखदुःखादि द्वन्द्वों से एकान्ततः पृथक् रहने वाला क्त्रियवर्ग ही 'रावर्षि' नाम से प्रसिद्ध हुश्रा। इन्ही के नाम से यह श्रव्ययातमिवद्या 'राजर्षिविद्या' नाम से प्रसिद्ध हुई। एवं तत्पान्ति-साधनभूत योग 'वैराग्यबुद्धियोग' (बुद्धियोग) नाम से प्रसिद्ध हुश्रा। राजर्षिविद्या परम्परया रावर्षि क्त्रियों में ही प्रतिष्ठित रही। श्रागे जाकर राजिषयों के सम्पर्क से ही ब्राह्मणों में इस श्रोपनिषद ज्ञान का प्रचार-प्रसार हुआ।

इसप्रकार कर्माठ, तपस्वी, राजा, राजर्षि, भेद से उस युग का ब्रहा-त्वत्रक्ल चार भागों में विमक्त था। चारों कमशः उक्त विद्यात्मक योगों के उपासक थे। यही इन चारों योगो का पूर्वापरकम था। चारो में राजर्षियों से सम्बन्ध रखने वाला अव्ययज्ञान ही औपनिषद ज्ञान है, -एनं वैराग्यबुद्धियोग ही योग है, बनकि लोकसंग्रहमूला अधिकारी-भेददृष्टि से इतर तीनों संस्थाओं का भी उपनिषदों में ग्रहण हुआ है।

१—राजर्षिविद्या—वैराग्यबुद्धियोगः—( बुद्धियोगः—ऋव्ययानुगतः )—-राजर्षीगाम् २—राजविद्या——ऐश्वर्य्यबुद्धियोगः—( भक्तियोगः—ऋात्मद्गरानुगतः ) - राज्ञाम् ३—सिद्धविद्या—-ज्ञानबुद्धियोगः——( ज्ञानयोगः—-ऋत्तरानुगतः )——सिद्धानाम् ४—ऋार्षविद्या—-धर्म्मबुद्धियोगः——( कम्मयोगः—शिपिविष्टानुगतः )—ऋषोगाम्

#### ३-ब्रह्म-चत्र का समन्त्रय

कठ, पिप्पलाद, मुगडक, मागडूक्य, तित्तिरि, जाबाल, श्वेताश्वतर, मैत्रायगा, श्रादि—ब्रह्मर्षियों के नाम से ही कठ-पिप्पलाद (प्रश्नादि) उपनिषद्ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि, श्रीपनिषद् ज्ञान की प्रश्चित के श्रेय से उपनिषत्—द्रष्टा महर्षियों को पृथक् नहीं किया जा सकता। इसके श्रातिरिक्त स्वयं उपनिषदों में भी विस्पष्टरूप से यत्र तत्र इस विषय का पूर्ण समर्थन हुआ कि, श्रीपनिषद-ज्ञानमूला ब्रह्मविद्या ब्रह्मर्षिपरम्परा में ही सुरिद्धित रही है, जैसाकि निम्न लिखित मुगडकवचनों से प्रमाणित है—

ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भ्रुवनस्य गोप्ता ॥ स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥१॥ त्राथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम् ॥ स भरद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भरद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् ॥२॥ ( मुख्डक १। ।१.२. )।

जिन विद्यापर्षदों का त्रारम्म में उल्लेख किया गया है, उनमें कुछ एक पर्षदें राजर्षि—च्नियों की थी, एवं इन ब्रह्म—च्नुत्र-पर्षदों का परस्पर 'ब्रह्मोद्य' (ब्रह्मचर्चा) के नाते सम्बन्ध हुआ करता था। यह मान लेने में हमें कोई आपित नहीं करनी चाहिए कि, उपनिषदों नें जिस निगूद ब्रह्मिव्या का प्रतिपादन किया है, उसके प्रथमद्रष्टा राजर्षि ही हुए हैं। राजर्षियों के द्वारा ही वह औपिनषद ज्ञान ब्रह्मिष्परम्परा में प्रतिष्ठित हुआ है। राजर्षियों नें ब्रह्मियों से कभी किसी तत्त्ववाद के सम्बन्ध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की हो, ऐसा उपनिषदों में उपलब्ध नहीं होता। अपित ठीक इसके विपरीत ऐसे कथानक स्थानस्थान पर उपलब्ध हो रहे हैं, जिनसे स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है कि, औपिनषद तत्त्व एकमात्र राजर्षियों की ही देन है। उदाहरण के लिए दिग्दर्शन करा देना अप्रासक्षक न माना जायगा—

- (१)-शालावत्य 'शिलक', चैकितायन 'दाल्क्य', ये दोनों ब्रह्मर्षि, एवं जैबिल 'प्रवाह्ण' नामक राजर्षि तीनों 'उद्गीथ' विद्या में बड़े कुशल थे। एक समय इन तीनों ने उद्गीथविद्या पर विचार विमर्श प्रकट करने की इच्छा की। वर्णमर्थ्यादाभित्र राजर्षि प्रवाहण ने कहा कि, पहले इस सम्बन्ध में आप अपने विचार प्रकट कीजिए। आपसे पहिले में सुनना चाहता हूँ। दोनों में से शिलक दाल्क्य से बोले, पहिले आप। तदनुसार सर्वप्रथम उद्गीथ के सम्बन्ध में दाल्क्य ने अपने विचार प्रकट किए। 'आपने जिस साम को उद्गीथाच्दर की चरम प्रतिष्ठा बतलाया, वस्तुतः ऐसा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कह कर शिलक ने इस लोकप्रतिष्ठा पर विश्वाम माना। सर्वान्त में जैबिल ने सिद्धान्त किया कि, आकाश ही उद्गीथ का घरोवरीय परायण है। इसप्रकार राजर्षि का मत सर्वमान्य रहा" ( छान्दो० १प्र०) इस० )।
- (२)-त्रौपमन्यव-'प्राचीनशाल', पौलुषि-'सात्ययंज्ञ', माञ्जवेय-'इन्द्रद्युम्न', शार्कराच्य-'जन', त्राश्वतराश्व-'बुडिल', पाँचों ब्रह्मर्षि \* 'महाशाल' थे, महाश्रोत्रिय थे। एक बार पाँचों महाविद्वान् एक्ट्रे

<sup>\*</sup> अनेक शालाएँ जिनकी अध्यत्ता में चलतीं थीं, वे 'महाशाल' उपाधि से विभूषित किए जाते थे, एवं कम्मेंकारडपारावारीया को 'महाओत्रिय' की उपाधि से अलङ्कृत किया जाता था।

हुए, श्रीर इस विषय की मीमांसा श्रारम्म की कि, श्रात्मा कीन है, ब्रह्म क्या पदार्थ है ! । श्रापनी श्रात्म-ब्रह्म-मीमांसा के निश्चयातमक निर्णय के सम्बन्ध में इन्होंनें यह परामर्श किया कि, मगवान् उद्दालक इस समय वैश्वानरात्मा के विशेषज्ञ मानें बाते हैं । उनके समीप चलना चाहिए । परामर्शानुसार पाँचों श्रक्षपुत्र उद्दालक के श्राश्रम में पहुँचे । स्वयं उद्दालक यह बानते ये कि, वर्तमान में इस विषय के पूरे बानकार सुपसिद्ध रावर्षि श्रश्वपति केकय महाराज हैं । फलतः श्रागत महाशालों को साथ लेकर उद्दालक केकयराज्ञानी पहुँचे ।

राजर्षिने सम्मान्य अतिथियों के लिए पृथक् पृथक् भवनों का प्रक्ष कर दिया। दूसरे दिन प्रातः राजर्षि इनकी सेवा में पहुँ चे, और विनीतमाव से उनके आगे मेंट धरते हुए इसे प्रहश्च करने की प्रार्थना की। जब उदालकादि नें मेंट ग्रहश्च न की, तो राजर्षि चुक्ष हो कर कहने लगे—मगवन्! मेरे राज्य में जब कोई चोर नहीं है, अदाता नहीं है, मद्यप नहीं है, अनाहिताग्न नहीं है, मूर्च नहीं है, व्याभचारो पुरुष नहीं है, कुलटा स्त्री नहीं है, इसप्रकार मेंट-महराप्रतिक्ष्यक बन कोई दोष नहीं है, तब भी आपको मेरे आतिश्य स्वीकार करने में क्या आपति है!।

महाशाल लोग कहने लगे, राजर्षिप्रवर ! त्रापका कथन यथार्थ है। इस जिम ग्रामिलामा से ग्रापके समीप न्नाए हैं, हमें वही मिलना चाहिए, न्नीर हमारी वह ग्रामिलामा है— विश्वानरातमा का न्नापमे ज्ञान प्राप्त करना'। राजर्षि ने प्रातःकाल का समय निश्चित किया। यथासमय ६ न्नो समित्पाणि वन कर शिष्यबुद्धि ने केक्यभवन में उपस्थित हुए। राजर्षि ने वर्णमध्यादानुसार बिना शिष्य बनाए ही निवेदन के रूप में ग्रात्म—स्वरूप का विश्लेषण कर इन्हें सन्तुष्ट किया''। (व्याध्य व्याध्य अपार्थ स्वरूट)।

(३)-ग्रारगोय श्वेतकेत श्रभी युषा थे। सुप्रसिद्ध तस्वज्ञ गौतम ग्रापके पिता थे। कुमार श्वेतकेत एक वार पञ्चाल-राजसभा में निमन्तित हो कर पधारे। वहाँ सुप्रसिद्ध राजर्भि बैबिल मी विद्यामान थे। प्रसङ्घ ही प्रसङ्घ में राजर्षि श्वेतकेत से प्रश्न कर बैठे कि-कुमार! क्या त्रापने ग्रपने फिता से स्व विद्या शहण कर ली है। उत्तर में श्वेतकेत ने कहा, हाँ मैंनें पिता से ही विद्या प्राप्त की है। ग्रव्यवहितोत्तरक्ण में ही राजर्भि ने पाँच प्रश्न उपस्थित कर दिए। ग्राहणेय स्तब्ध हो गए। पाँचों में से वे एक का भी समाधान न कर सके। इस पर श्वेतकेत का उपहास सा करते हुए राजर्भि कहने लगे कि, क्या इसी बल पर तुमने यह कहने का साहस किया था कि, मैंनें पिता से सब कुछ सीख लिया है!। तुम्हें स्मरण रखना चौहिए कि, जो इन प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकता, वह विद्वन्मण्डली में विद्वान् नहीं कहला सकता।

राजिष से प्रतारित श्वेतकेषु सिन्नमना होकर अपने घर लौटे। आते ही आवेशपूर्वेक पिता के सामने अपने ये उद्गार प्रकट किए कि, हे पितः! उस राजन्यकन्यु (च्नियनामधारी-आमिमानी राजा) ने भुम से पाँच प्रश्न किए। खेद है कि, मैं एक का भी उत्तर न दे सका। पिता कहने लगे-धुत्र! तुमनें जिन पाँच प्रश्नों का स्वरूप मेरे सम्मुख रक्खा है, मैं स्वयं उनका उत्तर नहीं जानता। यदि जाने रहता, तो अवश्य तुम्हें बतला देता। इसप्रकार अपनी स्पष्टचादिता से गौतम ने श्वेतकेतु का तो जैसे तैसे सन्तोष कर।दिया। परन्यु-

स्वयं इनके ग्रन्तःकरण में प्रश्नरहस्यार्थपरिज्ञान की उस्कराठा उत्पन्न हो गई। परिखामस्वरूप गीतम राजर्षि के स्थान पर पहुँच गए। राजर्षि ने यथाविषि गौतम का सत्कार किया। त्रातिस्य प्रहण करने वाले